प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन, पटना-३

## प्रथम संस्करणः; वि० स० २०१०ः; सन् १६४३ ई० सर्वाधिकार सुरत्तित मूल्य—६॥) सजिल्द ११)

मुद्रक देवकुमार मिश्र हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना

#### वक्रवय

बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा संस्थापित ग्रीर सरक्षित होने के कारण 'विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' एक सरकारी संस्था कही जाती है; पर वास्तव में यह एक शुद्ध साहित्यिक संस्था है-केवल सुव्यवस्थित रीति से सचालित होने के लिए ही इस पर सरकारी संरक्षण हैं। इसके सभी सदस्य बिहार के प्रमुख साहित्य-सेवी और शिक्षा-शास्त्री हैं। उन्ही लोगो के परामर्श के अनुसार इसका सचालन होता है। साहित्य-सेवियो के साथ इसका व्यवहार एक साहित्यिक संस्था के समान ही होता है। इसीलिए अपने दो-तीन वर्ष के अल्प जीवन में ही इसने हिन्दी-संसार के लब्धकीर्त्त लेखको का सहयोग प्राप्त किया है। इसके द्वारा जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए हैं और भविष्य में जो होनेवाले हैं, वे बहुलाश में हिन्दी-साहित्य के श्रभावो की पूर्ति करनेवाले हैं। ऐसे ग्रंथो को तैयार करने के लिए इस परिषद् के द्वारा विद्वान् लेखको को पर्याप्त प्रोत्साहन श्रीर सुविधा दी जाती है। इसके द्वारा स्वतत्र रूप से मौलिक ग्रीर अन्दित ग्रंथ तो तैयार कराये ही जाते है, इसकी ज्ञान-विज्ञान-मर्मी भाषणमाला में विशिष्ट विषयो पर विशेषज्ञ विद्वानो द्वारा जो भाषण कराये जाते है, वे भी कमशः ग्रथ के रूप मे प्रकाशित कर दिये जाते हैं। यह ग्रथ परिषद् की व्याख्यानमाला का पाँचवाँ भाषण है। यह भाषण सन् १९५२ ई० के मार्च महीने के अतिम सप्ताह मे हुया था। इसके वक्ता-लेखक डॉक्टर मोतीचन्द्र जी स्वनामघन्य भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र जी के भ्रातुष्पीत्र है भ्रीर इस समय वम्वई के 'प्रिन्स श्रफ् वेल्स म्यूजियम' के डाइरेक्टर है तया हिन्दी-जगत में भारतीय पुरातत्त्व के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं।

इस ग्रथ की उत्तमता और उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की ग्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि भारतीय पुरातत्त्व के माननीय विद्वान डॉ॰ वासुदेवशरण ग्रग्रवाल ने अपनी भूमिका में इस ग्रंथ की महत्ता सिद्ध कर दी हैं। इसमें ग्रथकार ने जो चित्र दिये हैं, उनसे भी यह स्पष्ट होता है कि ग्रथकार ने कितनी खोज ग्रीर लगन से यह ग्रथ तैयार किया है। इसमें जो दो बड़े मानचित्र दिये गये हैं, उन्हें भी ग्रंथकार ने ही अपनी देखरेख में तैयार कराया है। इन दोनों नक्शों की सहायता से ग्रथगत विषय के समभने में काफी सहायता मिलेगी। इन मानचित्रों को प्रामाणिक बनाने में ग्रंथकार के मित्र ग्रीर विहार-राज्य के पुरातत्त्व-विभाग के निर्देशक श्री कृष्णदेव जी ने बहुत ग्रधिक परिश्रम किया है। श्रतः भूमिका लिखकर ग्रथ का महत्त्व प्रदिशत करनेवाले डॉ॰ वासुदेवशरण ग्रग्रवाल श्रीर मानचित्रों को प्रामाणिक रूप में तैयार करके, ग्रथ के विषय को मुवोब बनाने में महायता करने के लिए, श्रीकृष्णदेव जी के प्रति परिषद हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है। श्राझा है, हिन्दी-पाठकों को इस ग्रंथ का विषय सर्वया नवीन ग्रीर ग्रतीव रोचक प्रतीत होगा।

चैत्र संक्रान्ति, संवत् २०१० ]

शिवपूजन सहाय (परिषद्-मंत्री)

# विषय-सूची

|            | दो शब्द                                       | •••   | क॰ ग           |
|------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|
|            | भूमिका                                        | •••   | 3- 34          |
| 9          | प्राचीन भारत की पथ-पद्धति                     | •••   | 3- 33          |
|            | उत्तर भारत की पथ-पद्धति                       | ••    | १२- २३         |
|            | दिच्चिण भारत की पथ-पद्धित                     | •••   | २३- २७         |
| २          | वैदिक ग्रौर प्रतिवैदिक युग के यात्री          | •••   | २८- ४४         |
| રૂ         | ई० पू० पॉचवीं श्रौर छठी सिदयों के राजमार्ग पर |       |                |
|            | विजेता श्रीर यात्री                           | ***   | ४४- ६=         |
| 8          | भारतीय पथों पर विजेता श्रोर यात्री            | ***   | ६६- मम         |
| ¥          | महापथ पर न्यापारी, विजेता ग्रीर बर्बर .       | ***   | <b>८१-३०</b> ८ |
| ६          | भारत का रोसन साम्राज्य के साथ च्यापार         | ***   | 308-328        |
| ૭          | संस्कृत ग्रौर बौद्ध-साहित्य में यात्री        | ***   | 130-144        |
| 5          | दृत्तिग्-भारत के यात्री                       | •••   | १४६-१६१        |
| 3          | जैन-साहित्य में यात्री भ्रोर सार्थवाह         | ***   | १६२-१७३        |
| ð 0        | गुप्त-युग के यात्री और सार्थ                  | • • • | ३०४-१८६        |
| <b>3 3</b> | यात्री और व्यापारी                            | •••   | 380-235        |
| १२         | समुद्रों मे भारतीय वेंडे                      | •••   | २१६-२३१        |
| <b>3</b> ई | भारतीय कला में सार्थ                          | •••   | २३२-२४०        |
|            | <b>उ</b> प्ऋमिणका                             | ***   | १- ४३          |

### दो शब्द

करीव सात-आठ साल हुए मैंने बौद्ध श्रौर जैन-साहित्य का श्रध्ययन शारंभ किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के उन सामाजिक पहलुक्रों की छानबीन की जिज्ञासा थी, जिनके बारे में संस्कृत-साहित्य प्रायः मौन है। मैने श्रपने श्रध्ययन के फस में इस बात का अनुभव किया कि प्राचीन बौद्ध, जैन और कहानी-साहित्य में बहुत-से ऐसे अंश बच गये हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय पथपद्धति न्यापार, सार्थ के संगठन तथा सार्थवाह की स्थित पर काफी प्रकाश पहता है। प्राचीन कहानियाँ हमें बताती हैं कि अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी भारतीय साथ स्थल और जलमार्गों में बरावर चलते रहते थे, और यह उन्हीं साथों के श्रदम्य उत्साह का फल था कि भारतीय संस्कृति श्रीर धर्म का वृहत्तर भारत में प्रसार हुआ। इन कहानियों में ऐतिहासिकता हुँ इना शायद ठीक नहीं होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि कहानियों का आधार साथों और यात्रियों की वास्तविक श्रतुभृतियाँ थीं । श्रभाग्यवश भारतीय साहित्य मे प्रीथियन समुद्र के पेरिप्लस के यात्रा विवरण अथवा टाल्मी के भूगोल की तरह कोई अन्ध नहीं बच गया है, जिनके आधार पर हम ईसा की प्रारंभिक सदियों की मार्ग-पद्धति श्रीर व्यापार पर प्रकाश डाल र कें। फिर भी प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे महानिद्दे स घौर वसुदेव हिडी में कुछ ऐसे श्रंश वच गये हैं, जिनसे पता लगता है कि भारतीयों को भी प्राचीन जल श्रीर स्थल-पथों का काफी पता था। इतना ही नहीं, बहुत से उद्धरणों से तरह-तरह के मागों, उनपर श्रानेवाली कठिनाइयों, जहाजों की बनावट, ससुदी हवाश्रों, श्रायात-निर्यात के मार्ग इत्यादि पर प्रकाश पडता है।

पथ-पद्धति और व्यापार का राजनीति से भी गहरा संबंध रहा है इसीलिए मेने 'सार्थवाह' के साथ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथाशिक खुलासा कर दिया है। राजनीतिक परिस्थितियों को सामने रखने से पथ-पद्धति और व्यापार के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए ईसा की प्रारंभिक सिद्यों में भारतीय व्यापार के विकास का कारण एक तरफ तो किनष्क द्वारा एक विराद साम्राज्य की, जो चीन की सीमा से लेकर प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था, स्थापना थी, जिलसे मध्य एशिया का मार्ग भारतीय व्यापारियों और भूस्थापनों के लिए खुल गया, और दूसरा वारण रोमन साम्राज्य की स्थापना थी जिसकी वजह से लाल सागर का रास्ता वेवल करयों की एकस्विता न होकर, सिकंदरिया के रहनेवाले यूनानी व्यापारियों और छुह हद तक भारतीय व्यापारियों के लिए भी खुल गया। इन्ही राजनीतिक परिस्थितियों के वारण हम तन्कालीन भारतीय साहित्य में अभिलेखों तथा क्ला रोमन साम्राज्य के साथ भारत वे दहने हुए प्यापार

का साभास पाते हैं। चरिकमेनु, श्रंकोटा (बहोदा), ब्रह्मारि (कील्हापुर), कापिशी (बेप्रास) चौर तचिशाला के पुरातास्विक धन्नेपणों से भी भारत छौर रोम के व्यापारिक संबंध पर धन्छा प्रकाश पहला है। पर रोम और छुपाण साम्राज्य के पतन के बाद ही पथ-पद्धति पर पुनः कि नाह्यों उपस्थित हो गईं छौर व्यापार हीला पढ़ नया। शक-सातवाहनों के युनों के तल में भी रोम के लाथ फायदेमंद व्यापार एक मुख्य कारण था। दोनों ही भड़ोंच के बंदरगाह पर धावना कव्या रखना चाहते थे। सातवाहनों का उज्जैन श्रीर मथुरा के राजमार्ग पर कट्या करने का प्रयत्न भी उत्तर भारत के व्यापार पर धिकार रखने का घोतक है। भड़ोच की लड़ाई-भिड़ाई की वजह से हो माजावार में मुचिरी थानी क्रेंगनोर के बंदरगाह की उन्नित हुई थोर रोमन जहाज सौसमी हवा के ज्ञान का लाभ लेकर सीधे यहां पहुँचने लगे। इन्छ विद्वानों का सत है कि शक-सातवाहनों की कशमक्य के फल-स्वरूप ही भारतीय भ्रथापकों ने सुवर्ण श्रीम की श्रोर श्रपने कदम बढ़ाये। राजेन्द्र चोल की सुवर्णभूमि की दिग्विजय में भी शायद व्यापार एक मुख्य कारण रहा हो।

प्राचीन साहिश्य से हमें भारतीय मार्गों श्रोर उनपर चलनेवाजे सार्थों के बारे में श्रमेक ज्ञानव्य वार्तों का पता चलता है। रास्तों पर श्रमेक प्राकृतिक किनाइयों का सामना तो करना ही पडता था, डाकुश्रों श्रोर जंगली जानवरों से भी उन्हें हमेशा भय बना रहता था। सार्थ की रचा का भार सार्थ वाह पर होता था श्रोर वह बड़ी मुस्तेदी के साथ सार्थ के खाने पीने, ठहरने श्रोर रचा का प्रबंध करता था। समुद्दीयात्रा में तो खतरे श्रोर श्रधिक बढ़ जाते थे। तूफान, पानी में छिपी चटानों, जलजंतुश्रों श्रोर जल-दस्युश्रों का बराबर डर बना रहता था। इतना ही नहीं, बहुधा विदेश में माल खरीदते समय ठग जाने का भी श्रवसर श्राता था। इन सब से बचने का एक मात्र उपाय निर्यामक श्रीर सार्थवाह की कार्य-कुशलता थी। बौद्ध साहित्य से तो इस बात का पता चलता है कि प्राचीन भारत में निर्यामकसूत्र नाम का कोई प्रनथ था जिसमें जहाजरानी की सब बातें श्रा जाती थीं। इस प्रनथ का श्रध्ययन निर्यामक के लिए श्रावश्यक था। नाविकों की श्रपनी श्रेणियाँ होती थीं।

यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, बैल, नाव, जहाज इत्यादि के बारे में भी प्राचीन साहित्य में कुछ विवरण मिलता है। जहाजरानी संबंधी बहुत से प्राचीन शब्द भी यदाकदा मिल जाते हैं। पर यातायात के साधनों का ठीक रूप प्रस्तुत करने के लिए थारतीय कला का आश्रय लेना आवश्यक है। श्रभाग्यवश प्राचीन कला में बैलगाड़ी, जहाज नाव इत्यादि के चित्रण कम ही हैं। सिरवाय, भरहुत, श्रमरावती श्रीर श्रजंटा श्रीर कुछ सातवाहन सिक्कों को छोड़ कर भारतीय नावों श्रीर जहाजों के चित्रण नहीं मिलते। भाग्यवश बाराबुडूर के श्रधंचित्रों में जहाजों के चित्र पाये जाते है। वे भारतीय जहाजों की प्रतिकृतियाँ हैं श्रथवा हिदप्शिया के जहाजों की – यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, पर यह संभव है कि वे भारतीय जहाजों की प्रतिकृतियाँ हों। मैंने इस संबंध की लामग्री तेरहवे श्रध्याय में इक्छी कर दी है।

पुस्तक भौगोलिक नामों से जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, लातिनी, यूनानी, धरबी, चीनी इत्यादि नाम हैं, भरी पड़ी है जिसके फलस्वरूप कहीं-कहीं एक ही शब्द के भिन्न उच्चारण आ गये हैं, आशा है पाठक इसके लिए मुमे चमा करेंगे। शुद्धि-पत्र भी बढ़ा हो गया है, इसका भी कारण पुस्तक में श्रपरिचित शब्दों की बहुतायत है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने बड़ी लगन के साथ छपाई की देखभाल की, नहीं तो पुस्तक में श्रीर भी श्रशुद्धियाँ रह जातीं।

श्रंत में मैं उन मित्रों का श्राभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुक्ते परामर्श देकर श्रनुगृहीत किया। डा० बासुदेव शरण को तो मैं क्या धन्यवाद दूँ, उनकी छत्रछाया तो मेरे जपर बराबर बनी रहती है। श्री राम स्वेदार श्रीर श्री वाखणकर ने रेखा चित्रों श्रीर नकशों के बनाने में मेरी बड़ी सहायता की, श्रतएव मैं उनका श्राभारी हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती शांतिदेवी ने घंटों बैठकर प्रेस-कापी तैयार करने में मेरा हाथ बटाया, उनको क्या धन्यवाद दूँ!

मोती चन्द्र



## भूमिका

'सार्थवाह' के रूप में श्री मोतीचनद्रजी ने मातृभाषा हिन्दी को श्रायन्त रलाधनीय षस्तु भेंट को है। इस विषय का अध्ययन उनकी मौलिक कराना है। श्रङ्गरेजी प्रथवा भन्य किली भाषा में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित इस महरवपूर्ण विषय पर कोई प्रनथ नहीं जिला गया । निस्तंदेह मोतीचन्द्रजो की जिली हुई पहली पुस्तक 'भारतीय वेशभूषा' और प्रस्तुत 'सार्थवाह' पुस्तक को पढ़ने के लिये ही यदि कोई हिन्दी सीखे तो भी उसका परिश्रम सफल होगा। पुस्तक का विषय है-प्राचीन भारतीय ब्यापारी, उनकी यात्राएँ, ऋयविक्रय की वस्तुएँ, इयापार के नियम, श्रीर पथ-पद्धति। इस सम्बन्ध की जो सामग्री वैदिक युग से जेकर ११वीं शती तक के मारतीय साहित्य (संस्कृत, पाजी, पाकृत आदि में) यूनानी और रोम रेशीय भौगालिक वृत्त, चीनी यात्रियों के वृत्तान्त, एवं भारतीय क्ला में --उपलब्ध है, उसके श्रनेक बिखरे हुए परमाणुश्रों को जोड़कर जेखक ने सार्थवाह रूपी भव्य सुमेर का निर्माण किया है जिसकी ऊँची घोटी पर भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान का प्रखर सूर्य तपता हुआ दिखाई पदता है और उसकी प्रस्कृटित किरणों से सैकड़ों नए तथ्य प्रकाशित होकर पाठक के दृष्टिपथ में भर जाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो सर्वांगीय इतिहास स्वयं देशवादियों द्वारा श्रगले प्वास वर्षों में लिखा जायगा उसकी सच्ची श्राधार-शिजा मोतोचन्द्रजी ने रख दी है। इस प्रन्थ को पढ़कर समक्त में प्राता है कि ऐतिहासिक सामग्री के रहन कहाँ छिपे हैं, अनेक गुप्त-प्रकट खानों से उन्हें प्राप्त करने के लिये भारत के मवोदित ऐतिहासिक को कौन-सा सिद्धान्त्रन लगाना चाहिए, भौर उस चछुप्तता से प्राप्त पुर्वकत सामग्री को खेखन की चमता से किस प्रकार मूर्त का दिया जा सकता है। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते पश्चिमी ररनाकर भीर पूर्वी महादिध के उसरार के देशों श्रीर द्वीपों के साथ भारत के सम्बन्धों के कितने ही चित्र सामने आने जगते हैं। द्यही के दश कुमार चरित में तान्निविष्ठि के पास आए हुए एक यूनानी पीत के नाविक-नायक करवान ) रामेषु का उल्लेख है। कौन जानता था कि यह 'रामेषु' सीरिया की भाषा का राष्ट्र है जिसका अर्थ है 'सुन्दर ईसा' ( राम = सुन्दर ; ईयु - ईसा , १ ईसाई धर्म के प्रपार के कारण यह नाम उत समय यवन नाविकों में चल चुका था। गुप्तकाल में भारत की नौसेना के बेड़े कुशल चेम से थे। रस्नाण्वा की मेखला से युक्त भारतमृति की रचा घीर विदेशी ग्यापार दांनों में वे पद्ध थे। ऋत ९व दरही ने जिखा है कि बहुत सी नावों से घिरे हुए 'मद्गु' नामक भारतीय पोत मद्गु = कपटा मारनेवाला समुद्री पदी, कद्गरेजी सी-गल ने यवन-पोत को घेर कर घाषा घोल दिया ए० २३६-०० ।

'सार्थवाह' शब्द में स्वयं उसके आर्थ की ब्यायया है। अमरवीप के टीकाकार चीर स्वामी ने जिला है—'जो पूंजी द्वारा व्यापार करनेवाजे पान्धी का अगुद्धा हो यह सार्थवाह है' (सार्थान् सधनान् सरती वा पान्धान् वहित सार्थवाहा, अमर शहाण्य )। सार्थ का

श्चर्य दिया हैं 'यात्रा करनेवाले पान्थीं का समूह' (सार्थीऽध्वनवृत्दम्, भ्रमर शहाधर )। वस्तुतः सार्थं का श्रभिप्राय था 'समान या सहयुक्त अर्थं (पूँजी ) वाले' व्यापारी। जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिये एक साथ टाँडा जादकर चलते थे, वे 'सार्थ' कहताते थे। उनका नेता ज्येष्ठ ज्यापारी सार्थवाह कहताता था। उसका निकटतम श्रङ्गरेज पर्याय 'कारवान लीडर' है। हिन्दी का साथ शब्द सं० सार्थ से निकक्ता है; किन्तु उसका वह प्राचीन पारिभाषिक अर्थ लुप्त हो चुका है। लेखक के अनुसार ( पृ॰ २६ ) सिन्धी भाषा में 'साथ' शब्द का वह अर्थ सुरिचत है। कोई एक उत्साही व्यापारी साथ बनाकर व्यापार के लिये उठता था। उसके साथ में भीर लोग भी समितित हो जाते थे।जसके निश्चित नियम थे। सार्थ का उठना व्यापारिक चेत्र की बड़ी घटना होती थी। धार्मिक तीर्थं यात्रा के लिये जैसे संघ निकलते थे और उनका नेता संघपति (संघवई, संघवी होता था वैसे ही ज्यापारिक चेत्र में सार्थवाह की स्थित थी। भारतीय व्यापारिक जरात् में जो सोने की खेती हुई उसके फूजे पुष्प चुननेवाले व्यक्ति सार्थवाह थे। बुद्धि के धनी, सत्य में निष्ठावान्, साहस के भढार, ज्यावहारिक सूमा-बूम में पर्ग हुए, उदार, दानी, धर्म श्रीर संस्कृति में रुचि रखनेवाले, नई स्थिति का स्वागत करनेवाले, देश-विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पह्नव, रोमक, ऋषिक, हुण, पक्कण आदि बिदेशियों के साथ कंघा रगड़नेवाले, उनकी भाषा और रीति-नीति के पारखी-भारतीय सार्थवाह महोद्धि के तटपर स्थित ताम्रिलिसि से सीरिया की अन्ताली नगरी (Antiochos) तक, यव द्वीप श्रौर कटाह द्वीप (जावा श्रौर केडा) से चोलमंडल के सामुद्रिक पत्तनों श्रीर पश्चिम में यदन बबर देशों तक के विशाल जल थल पर छा गए थे।

प्रस्तुत पुस्तक के तेरह अध्यायों में सार्थवाह श्रीर उनके ज्यापार से सम्बन्धित बहुविध सामग्री फ्रम वार सजाई हुई है। भारतीय ब्यापार के दो सहस्र वर्षों का चलचित्र उसमें उनिश्यत है। प्राचीन भारत की पथ-पद्धति ( अ० १ ) में पहली बार ही व्यापार की धमनियां का इकटा चित्र हमें मिलता है। श्रथवंवेद के पृथिवी स्क में ही अपने सम्बे-चौड़े देश की इस विशेषता — जनायन पन्थों — पर ध्यान दिलाया गया है—

ये ते पन्थानी बहुवो जनायना रथस्य वर्त्मानस्था यातवे। यै: संचरन्त्युभये भद्रपापारतं पन्थानं जयेमानमित्र मतस्करम्, [अथवं १२।१।४७] यच्छियं तेन नो मृड्।

यह मंत्र भारतीय साधवाह संघ की खजाटितिपि होने योग्य है इसमें इतनी बातें कड़ी गई हैं-

(१) इस सूमि पर पन्थ या मार्गों की संख्या अनेक है;
(२) ने पन्थ जनायन अर्थात् माननों के बातायात के प्रमुख साधन है;
(३) उन मार्गों पर रथों के बस्में या रास्ते बिछे हैं। (अर्वाचीन वाहनों से पूर्व रथों के वाहन सबसे अधिक शीव्रगामी और आड्य-योग्य थे)।

(४) साल ढोनेवाको शकटों (अनसः) के आवागमन के लिये (यातवे) भी

मे ही प्रमुख साधन थे।

( १ ) इन मार्गी पर भले-बुरे सभी को समान रूप से चलने का अधिकार है।

(६) किन्तु इन पर्थी पर शत्रु और चो -डाकुओं का भय इटना आवश्यक है।

(७) जो सब प्रकार से सुरिचत और कल्यांग्यकारी पथ हैं, वे पृथिवी की प्रसन्नता के सूचक हैं।

भारत के महापर्थों के लिये ये आदर्श आज भी उतने ही पक्के हैं जितने पहले कभी थे। भारतवर्ष के सबसे महत्त्वपूर्ण यात्रा-मार्ग 'उत्तरी महापथ' का वर्णन इस प्रनथ में विशेष ध्यान देने योग्य है। यह महापथ किसी समय कास्पियन समुद्र से चीन तक एवं बाल्हीक से पाटलियुत्र-ताम्नलिसि तक सारे एशिया भूखंड की विराट् धमनी थी। पाणिनि (४०० ई० पू०) ने इसका तत्कालीन संस्कृत नाम 'उत्तरपथ' तिखा है ( उत्तरपथेनाहतं च, शाशाण )। इस ही मेगस्थने ने 'नादन रूट' कहकर उनके विभिन्ना भागों का परिचय दिया है। कौटिल्य का हैमवत पथ इसका ही बाल्हीक-तक्शिलावाला हुकड़ा था। इस हुकड़े का सांगोपांग इतिहास फ्रेंच विद्वान् श्री फूशे ने दो बड़ी जिल्हों में प्रकाशित किया है। हुएँ की बात है कि उस भौगोलिक सामग्री का भरपूर उपयोग प्रस्तुत अन्थ में किया गया है। ए॰ ११ पर हारहूर की ठीक पहचान हर हुँ ती या अरग-दाव (दिवलनी अफगानिस्तान) के इलाके से है। हेरात का प्राचीन ईरानी नास हरइव ( सं॰ सारव ) था । नदी का नाम सरयू आधुनिक हरीरूद में सुरित है । ए० १९ पर परिसिन्धु का पुराना नाम पारेसिन्धु था जो महाभारत में श्राया है। इसी का हू-व ह श्रङ्गरेजी रूप ट्रांस-इंडस है। पाणिनि ने सिन्ध के उस पार की मशहूर घोड़ियों के जिये 'पारे-बडवा' (६।२।६२) नाम दिया है। भारतीय साहित्य से कई पथों का व्योरा मोतीचंद्रजी ने हुँद निकाला है। इतिहास के लिये साहित्य के उपयोग का यह यहा उपादेय हैं। महाभारत के नजोपाख्यान में व्वालियर के कोतवार प्रदेश ( चरबल-बेतवा के बीच ) में खड़े होकर दिक्खन के रास्तों की श्रोर दृष्टि डाजते हुए कहा गया है-एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दिख्णापथम् ( वनपर्व ४८।२ )। श्रीर इसी प्रसंग में 'बहवः पन्थानः' का ब्यौरा देते हुए विद्रभ मार्ग, दिल्या कोसलमार्ग धौर दिल्यापथ मार्ग इन तीन पथों के नाम दिये हैं। वस्तुतः आज तक रेल पथ ने ये ही मार्ग पकड़े हैं।

वैदिक साहित्य में सार्थवाह शब्द नहीं आता; किन्तु पिय नामक व्यापारी छौर वाणिज्य का वर्णन आता है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि पूंजी के अर्थ में प्रयुक्त हिन्दी शब्द 'गध्य' 'प्रथ' से निकला है जो वैदिक शब्द 'प्रधिन्' 'प्रजी वाला में प्रयुक्त है। वैदिक साहित्य में नौ सम्बन्धी शब्दों की बहुतायत से स्मादिक यातायात का भी संकेत मिलता है वेद नावः समुद्रियः )। लगभग रवीं शती हैं० प्० के बौद्ध साहित्य से यात्राओं के विषय में बहुत तरह नी जानकारी मिलने लगती है। यात्रा वरनेवालों में व्यापारी वर्ग के अतिरिक्त साधु-संन्यासी, तीर्थयात्री, फेरीवाले. घोडे के व्यापारी, खेल-तमाशेवाले, पदनेवाले छात्र एवं पदकर देश-दशन के लिये निक्लनेवाले चरक नाम विद्वान सभी तरह के लोग थे। पथों के निर्माण और सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया लाने लगा था। फिर भी तरह-तरह के चोर-हाकृ मार्ग पर लगते थे को पान्यवातक पा परिपन्धिन् वहे जाते थे (पाणिन सूत्र ४।४।६६ परिपन्धं च निष्ठित )। पारिति सूत्र र।। इस की टीका में एक प्राचीन वैदिक प्रार्थना उदाररण के रूप में मिलती है— मा त्या परिपन्धिनो विदन्, अर्थात् 'भगवान् करे कहीं तुन्हें रास्ते में घटनार लोग न निर्छ'।'

फिर भी साथ की रचा का 'कुल ्डसरदायित्व साथैवाहं -पर:ही रहता था- और वे अपनी कोर से पहरेदारों की व्यवस्था रखते थे। जंगन में से गुजरते समय आटिवकीं के मुखिया भी कुछ देने पर रचा का भार संभाजते थे जिस वारण वे 'अटबी पाल' कहे जाने नगे।

सार्थं की सहायता के लिये साज-सामान की पूरी क्यवस्था रहती थी। रेगिस्तानी यात्राची को सकुशल पार करने का भी एका प्रवःध रहता था। मध्यदेश की तरफ से वयुं या यन्त्र को जानेवाला वययुग्ध नामक मार्ग कड़े रेगिस्तान में से गुजरता था जो सिन्ध नदी के पूरव में थल नामक बालूका प्रदेश होना चाहिए ( बग्युप्थ जातक सं० २ )। इसी प्रकार द्वारचती (द्वारका) से एक रास्ता माइवाइ के रेगिस्तान मरुधन्व को पार करके प्राचीन सौबीर की राजधानी रोठक वर्तमान रोड़ी) से मिलता था श्रीर वहाँ से अगले पहाव पार करता हुआ कक्ष्रोज ( मध्य पृशिया ) तक चला जाता था, जहाँ आगे उसे तारिम या गोबी का रेगिस्तान ऐरावत धन्व' पार करना पढ़ता था। रेगिस्तान की यात्रा में स्थलनिर्यामक नक्ष्रों की मदद से सार्थ का मार्ग-प्रदर्शन करते थे। इसी प्रकार के इशल मार्ग-इशक समुद्र यात्रा में जलनिर्यामक कहलाते थे। श्रूपारक नामक समुद्री नगर में 'निर्यामक स्त्र' की नियमित शिका का प्रवन्ध था। समुद्री यात्राओं के सम्बन्ध में इस प्रन्थ में जितनी अधिक सामग्री मिलेगी उतनी पहले एक स्थान पर कभी संगृहीत नहीं हुई। समुद्र में एक साथ यात्रा करनेवाले सायात्रिक कहलाते थे। महाजनक जातक में पोत भगन होने पर समुद्र में हाथ पैर सारते हुए महाजनक ने देवी मिणिमेलका से जो बात-चीत की वह भारतीय सहानाविकों को बज़मयी हदता की परिचायक है—

'यह, कौन है' जो समुद्र के बीच जहाँ कहीं किनारा नहीं दीखता, हाथ मार रहा है हैं किसका भरोसा करके तू इस प्रकार उद्यम कर रहा है है

'दंवि मेरा विश्वास है कि जीवन में जब तक बने तब तक क्यायाम करना चाहिए। इसी जिए यद्यपि तीर नहीं दीखता पर मैं उद्यम कर रहा हूँ।

ंइस अथाह गंभीर समुद्र में तेरा पुरुवार्थ करना स्थर्थ है। तू तट तक पहुँचे विना समाप्त हो जाएगा।

'देवि, ऐसा क्यों कहती हो ? व्यायाम करता हुआ मर जाऊँ तो भी निन्दा से तो बच्दाा। जो पुरुष की तरह उद्यम करता है वह पीछे पछताता नहीं।

'किन्तु जिस कास के पार नहीं पहुँचा जा सकता, जिसका परिणाम नहीं दिखाई पद्ता, वहाँ व्यायाम करने का क्या नतीजा, जब मृत्यु का भ्राना निश्चित हो।

'जो हयिक यह सोचकर कि मैं पार न पाऊँ गा, उद्यम छोड़ देता है, तो होनेवाजी हानि में उसके दुर्बल पाणों का ही दोष है। सफलता हो या न हो, मनुष्य अपने जच्य के अमुसार लोक में कार्यों की योजना बनाते हैं और यस्न करते हैं। कम का फल निश्चित है, यह तो इसीसे प्रकट है कि मेरे और साथी दुव गए पर मैं अभी तक तैरता हुआ जीवित हूँ। जब तक मुक्तमें शिक्त है मैं व्यायाम करूँ गा, जब तक मुक्तमें बल है समुद्र के पार पहुँचने का पुरुषार्थ अवश्य करूँ गा। [महाजनक जातक, माग ६, सं० ४३६, ए० ३४-३६] मिणिमेखला देवो दिल्ला भारत की प्रसिद्ध देवी थी जो नाविकों की पूज्य और समुद्र-यात्रा की अधिष्ठात्री थी। कन्या सुमारी से लेकर कटाइ हीप तक उसका प्रभाव था और कावेरी के मुहाने पर स्थित पुहार नामक तटनगर में उसका बढ़ा मन्दिर था। ऐसे ही स्थक यात्रा में

चर्जनेवले सार्थवाही के श्रिष्ठिता देवता माणिभद्र यह थे। सारे इसर भारत में माणिभद्र की पूजा के लिये मिन्दर थे। मधुरा के परखम स्थान से मिली हुई महाकाय यह मूर्ति माणिभद्र की ही है। केकिन पवापा (प्राचीन प्रावती, ग्वालियर) में माणिभद्र की पूजा का बढ़ा केन्द्र था। उत्तर भारत में दिखन को जानेवाले सार्थ इसकी मान्यता मानते थे। वन पर्व के नत्तोपाख्यान में उच्लेख श्राता है कि एक बहुत बढ़ा सार्थ लाभ कमाने के लिये चेदि जनपद को जाता हुश्रा (६१-१२४) वेत्रवतो नदी पार करता है श्रीर दमयन्ती उसी का साथ पकड़कर चेदि पहुँच जाती है। इस साथ का नेता घने जंगल में पहुँचकर यहराष्ट्र मिणिभद्र का स्मरण करता है परयास्यस्मिन्वने कृष्टे श्रमनुष्यनिषेविते। तथा नो यहराह मिणिभद्र प्रसीवतु। (वन० ६१।१२६)।

संयोग से वनपर्व छ० ६१-६२ में महासार्थ का बहुत ही छच्छा वर्णन उपलब्ध होता है। उस महासार्थ में हाथी, घोढ़े, रथों की भीड़भाड़ थी (हस्त्यश्वरथ संकुत्तम् )। उसमें हैल, गधे ऊँट, छौर पैदलों की इतनी छिधक संख्या थी (गोखरोष्ट्राश्व बहुत्तपदाति जन-संकुत्तम्, ६२।६) कि चलता हुआ महासार्थ 'मनुष्यों का समृद्ध' (जनार्णव, ६२।१२) मा जान पड़ता था। समृद्ध सार्थ मंडल (६२।१०) के सदस्य सार्थिक थे (६२।८)। उसमें मुख्यतः ज्यापारी बनिये (विश्वाकः) थे लेकिन उनके साथ वेद पारग ब्राह्मण भी रहते थे (६२।१०)। सार्थ का नेता सार्थवाह कहा जाता था। (छहं सार्थस्य नेता वे सार्थवाहः छिचिह्मते। ६१।६२२)। सार्थ में बड़े बुदे, जवान, बच्चे सब छायु के पुरुष स्त्री रहते थे —

सार्थवाहं च सार्थं च जना ये चात्र केचन। ६२।११७ यूनः स्थविरत्रालाश्च सार्थस्य च पुरोगमाः। ६२।११८

हुछ लोग मनचले भी थे जो दमयन्ती के साथ ठठोली करने लगे लेकिन जो भले मानस थे उन्होंने दया करते हुए उससे सब हालचाल पूछा। यहाँ यह भी कहा है कि साथ के आगे-आगे चलनेवाले मनुष्यों का एक खाथा रहता था। सम्भवतः पह दुकदी मार्ग की सफाई का महत्त्वपूर्ण कार्य करती भी। सार्थवाह न केवल साथ का नेता था। चरन् वह साथ के यात्रा-काल में अपने महासार्थ का प्रभु होता था (६९१९२१)। सार्यकाल होने पर साथ की सवारियों थक जाती थीं सुपरिश्रान्तवाहाः) और तब सार्थवाह की सम्मित से किसी अच्छे स्थान में पढ़ाव (निवेश, ६२१४; महरकत्प सूत्र भाष्य १०-६१ में भी सार्थ की बस्नी निवेश कही गयी है।) हाला जाता था। इस साथ ने क्या भूल की कि सरोवर का रास्ता छेककर पढ़ाव हाल दिया। आधीरात के समय हाथियों का मुंद पानी पीने याया और उसने सोते हुए सार्थ को रौंद हाला। इछ छच्च गए, इछ उरकर भाग गए, सार्थ में हाहाकार मच गया। जो बच गए। हतशिष्टेः। उन्होंने फिर आगे की यात्रा शुरू की।' प्राचीन काल में महासार्थ का जो ठाट था उसका अच्छा चित्र महाभारत के इस वर्णन में यचा रह गया है।

सार्थवाहों भौर जन-थन के यात्रियों द्वारा भारतीय कहानी साहित्य का भी ज्य विस्तार हुआ। समुद्र के सम्बन्ध में भनेक यन, नाग, मृत-प्रेतों की भीर माँति-माँति के जनकर एवं देवी भारक्यों की कहानियों नाविकों के मुँह से सुनी जाती थीं। खोग यात्रा में उनसे भाषना समय काटते थे, भतप्त इन कहानियों के धानिप्राय साहित्य में भी भर गए। ए० ६३ पर समुद्रवायिज जातक (जा० साग ४) के एक विश्वित्र शवतरण की भीर विशेष प्यान जाता है — 'एक समय कुछ बद्ध्यों में जोगों से साज बनाने के जिये रकम उधार जी, पर समय पर वे साज न बना सके। ग्राहकों से तंग शाकर उन्होंने विदेश में बस जाने की ठानी और एक बए। जहाज बनाकर उसपर सवार हो समुद्र की शोर चल पड़े! हवा के उस से चलता हुआ उनका जहाज एक हीप में पहुँचा, जहां तरह-तरह के पेइ-पोधे, चाचल, ईरा, केले, आम, जामुन, कटहल, नारियल इथादि उग रहे थे। उनके शाने के पहले ही एक हुटे जहाज का याशी शानन्द से उस हीप में रह रहा था शौर खुशी की उमंग में गाता रहता था—वे दूसरे हैं जो बोते शौर हल चलाते हुए शपनी मिहनत के पसीने की कमाई राति हैं। मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत ? नहीं, यह स्थान उससे अच्छा है।' यह वर्णन होमर कृत शोठिसी के उस हीप की याद दिलाता है जिसमें कामधाम न करनेवाले, केवल मधु चरा कर जीवन बितानेवाले 'लोटस-ईटर्स (मध्वदों) के हीप का चित्र खीचा गया है जहाँ के निवासियों ने शोडिसियस को भी उसी प्रकार का जीवन बिताने का निमंत्रण दिया था; किन्तु उस कर्मण्य वीर को वह जीवन कम नहीं रचा। श्रवश्य ही इस जातक में उसी प्रकार का शिमप्राय उरिलाखित है।

जेखक ने उचित ही यह प्रश्न उठाया है कि सार्थ में सम्मिलित होनेवाले कई व्यापारियों सें परस्पर सामा घोर कोई 'समय' या इकरारनामा होता था या नहीं। ए॰ ६४ पर संगृहीत जातकों के प्रमार्णों से तो यह निरचय होता है कि सार्थ विखिज अपने में से एक को नायक जेट्ठक मानते थे (वहीं सार्धंवाह या सार्थं का नेता होता था , उनमें कई व्यापारियों के बीच सामेदारी की प्रथा थी, श्रीर हानि जाभ के विषय में सामेदारों में शापसी इकरार भी होता था। हां पुक सार्थ के सभी सदस्य साथिकों (= साथियों) में इस प्रकार का साम्ता हो यह आवश्यक नहीं था। जो ज्यापारी इस प्रकार का सामा करके ज्यापार के लिये उठते थे, उनके ज्यापार को चोतित करने के लिये ही संमुय-समुख्यान यह श्रन्वर्थं शब्द भाषा में प्रचितत हुशा ज्ञात होता है। एक ही साथ के सदस्य हानिजाभ के लिये पूरुजी का सामा करने की दृष्टि से कई दलों में बंटे हुए हो सकते थे। इस बारे में उन्हें स्वाभाविक ढंग से अपने संबंध जोड़ने की छूट थी। जेकिन एक यात्रा में समान सार्थवाह के नेतृत्व में एकही जलयान या प्रवहण पर यात्रा करनेवाले सब व्यापारी चाहे उनमें पूंजी का सामा हो या न हो, सांयात्रिक कहे जाते थे। वस्तुतः कानूनी दृष्टि से उनके भापसी उत्तरदायित्व श्रीर समसीतीं की मर्यादाएँ श्रीर स्वरूप क्या थे, यह विषय श्रभी तक धुँधला है, जैसा मोती चन्द्र जी ने स्वीकार किया है। स्मृतियों, उनकी टीकाश्रों, श्रोर सम्भव है मध्यकालीन निबन्धों के श्रालोचनात्मक श्रव्ययन से इस विषय पर अधिक प्रकाश हाला जा सके।

मीर्थ युग की स्थापना के भास-पास की दशाब्दियों में भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ घटों। तभी किपशा से माईसोर तक का महासाम्राज्य स्थापित हुत्रा जिसका प्रभाव ध्यापार, संस्कृति और धर्म के लिये बहुत भ्रच्छा रहा। इस प्रसंग में लेखक ने सिकन्दर के भारतीय भुगोल की भी कुछ चर्चा की है (ए० ७१ — ७६) वस्तुतः यूनानियों ने भारतीय भुगोल के तस्कालीन नामों के जो रूप दिए हैं उनमें संस्कृत नामों की फेर बदल हो जाने से भपने नाम भी भ्रभी तक बिदेशी से लगते रहे हैं। पाणिनीय भुगोल की सहायता

से इन पर कुछ प्रकाश डालना सम्भव हो सका है। नगरहार के पास जिस हस्तिन् के प्रदेश का उल्लेख श्राया है वह पाणिनि का हास्तिनायन (६।४।१०४) यूनानी Astakenoi था जो पुष्कजावती के आस-पास था। यूनानियों ने दो नाम श्रीर दिए हैं; एक Aspasion जो कुनड़ नदी की द्रोणी में बसे थे पाणिनि के आश्वायन थे धारा १०), श्रोर दूसरे Assakenoi जो स्वात नदी के प्रदेश में बसे आश्वकायन (धाशाहर) थे। इन्हों का एक नाम Assakeoi भी त्राता है जिसके समत्तक पाणिनि का अरवकाः शब्द था। श्रश्वक या श्राश्वकायनों का सुदढ गिरि दुर्ग Aornos था पर अविकार करने में सिकन्दर के भी दांतों म पसीना आ गया था। उसका पाणिनीय नाम वरणा । धारापर ) था। स्टाइन ने इस दुर्ग को खोज निकाला था। इस समय उसे ऊण या ऊगरा कहते हैं। यहाँ के वीर अश्वक स्त्री, बच्चों समेत तिल-तिल कट गए; पर जीते जी उन्होंने वरणा के अजरय गिरिदुर्ग में शत्रु का प्रवेश नहीं होने दिया। अन्य नामों में गौरीयन गौरी नदी के तटवासी थे. न्यासा पतंजित का नैश जनपद ज्ञात होता है, यूनानी मूसिकनोस व्याकरण के मुचुकणि, श्रोरिताइ वार्तेय, श्रारिवताइ श्रारभट जिसके नाम पर लाहित्य में श्रारभटी वृत्ति शब्द प्रचितत हुश्रा, ब्राख्मनोई ब्राह्मणक जनपद था जिसका उल्लेख पाणिनि (४।२।७३, ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्; ब्राह्मणको देशः यत्रायुधजीविनो बाह्यणकाः सन्ति, काशिका ) श्रौर पतंजिल बाह्यणको नाम जनपदः ) दोनों ने किया है। पतंजित ने इसी के पड़ीस में बसे हुए श्रद्धक नाम चित्रयों का भी उल्लेख किया है जो यूनानियों के Sodrae या Sambos थे। इनसे और मोतीचन्द्र जी ने जिन अन्य नामों की संस्कृत पहचान दी है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यूनानी भौगो-जिक सामग्री का ठोस श्राधार भारतीय भूगोल में विद्यमान था। उसकी पहचान के जिये हमें अपने साहित्य को टरोलना आवश्यक है। लेखक का यह सुकाव कि जैन साहित्य के २४ई जनपद सम्भवतः मौर्यं साम्राज्य की भुक्तियां थीं ( ए० ७४ ) एक दम मौलिक है। कौटिल्य में प्रतिपादित कई प्रकार के पथों का और शुल्क के नियमों का विवेचन भी बहुत अच्छा हुआ है। द्रोणमुख ( पृ॰ ७७ ) का प्रयोग सिन्धु नद पर स्थित स्रोहिन्द के उसपार शकरदर्श (शक द्वार ) के खरोष्टी लेख में आया है जहाँ उसे 'दणमुख' कहा है। इसका ठीक अर्थ उन पत्तनों का वाची था जो किसी नदी की घाटी के अन्त में स्थित होते थे और अपने पीछे फैली हुई दोणी के ब्यापार के निकास मार्ग का काम देते थे। ऐसे पत्तन समुद्र के कच्छ में भी हो सक्ते थे, जैसे भरकच्छ श्रीर शूर्णरक जिनके पीछे नदी-दोणियों की भूमि फैली थी। डाकेमार जहाओं (पाइरेट बोट ) के लिये प्राचीन पारिभापिक शब्द 'हिस्तिका' ध्यान देने योग्य है ( ए० ७६ )। मौर्यनाल में राज्य की श्रोर से व्यापार को सुरहित घौर सुन्यवस्थित करने की श्रोर बहुत ध्यान दिया गया था, ऐसा श्रथंशास्त्री की प्रभूत सामग्री से स्पष्ट होता है। उसके बाद शु गकाल में भी वही व्यवस्था चलती रही। सीयाँ ने भी जो कार्य नहीं क्या था अर्थात् सामृद्रिक न्यापार की उन्नति, उसे सातवाहन राजाओं ने पूरा किया।

स्त्राबों ने शकों की जिन चार जातियों के नाम गिनाए हैं उनके पर्याय भारतीय साहित्य और पुरातत्त्व में मिले हैं, जैसे Asii आर्थी या ऋषिक जाति थी। मधुरा में कटरा केशव देव से प्राप्त बोधिसत्त्व मूर्ति की चरण चौकी पर अमोहा नाम की स्त्री आसी ( = आपीं ) कही गई है। हुविष्क के प्रययशालावाले स्तम्भ लेख में शौक य और प्राचीनी नाम आपे हैं जो Sacaraucae और Pasiani के ही रूप जात होने हैं। हुलार तो तुपार है ही जिनके Tochari नाम पर भाट में कनिष्क के देवकुलवाला टोकी टीला आजतक टोकरी टीला कहलाता है। ऋषिकों का कितना अधिक परिचय महाभारतकार को था यह बात ए० १४ पर दिए हुए विवरण से ज्ञात होती है। ऋषिक ही भारतीय हितहास के यूची हैं। चीनी यूची शब्द का अर्थ 'चन्द्र कबीला' आदिए के उस कहाना से एक दम मिल जाता है जिसमें अधिकों को चन्द्र की सन्तान कहा है (ए० १४) ये तथ्य भारतीय हितहास के मूले हुए धुँधने चित्रों में नया रंग भरते हैं। सभा पर्व के ध्वाता तो मध्य प्रिया के किसी भाग में ऋषिकों के साथ अर्जुन की करारी भिइन्त हुई थी। मध्य प्रिया में यारकन्द नदी के आसपास कहीं ऋषिकों का स्थान होना चाहिए। तम परम ऋषिकों का देश उसके भी उत्तर में रहा होगा जहां से यूचिक्रों का मूलारम हुआ था।

कुपारणकाल में कनिष्क ने मध्यएशिया के कौशेय पथों पर श्रीर भारत के महान् उत्तर पथ पर एक साथ ही श्रधिकार कर लिया था। उससे पहले यह सौभाग्य इतने पूर्ण रूप में और किसी राजा की प्राप्त न हुआ था। इसी का यह फल हुआ कि पूरव की श्रोर सारीम की घाटी में और पिच्छम की और सुग्ध में भारतीय संस्कृति, धर्म और ब्यापार नए वेग से घुस गए। इसी युग में यहाँ बासी सिवि और उसमें लिखे मन्थ भी पहुँच गए। कनिष्क के समय मधुरा कला का सबसे बड़ा केन्द्र था। श्रभी हाल में रूसी प्ररात्तव चेत्तात्रों ने सुरध िसोगडियाना ) के तिरिमज नगर में खुदाई करके कई बौद्ध विहारीं का पता लगाया जिनमें मधुरा कला से प्रभावित मृतियाँ मिली हैं ( प्र० ६७ )। सध्यप्शिया के पूरव और पिच्छम दोनों ओर के मार्गी पर मधुरा कजा का यह प्रभाव टकसाली रूप में पड़ा। कृषिशा में भी इस समय कुषाणों का ही आधिषस्य था और वहाँ भी खुराई में प्राप्त हाथी दाँत के फलकों पर (जो आभूषण रखने की दानत संज्वाओं या दानत समुद्रकों में लगे थे ) मधुरा शैली का प्रभाव अत्यन्त स्फुट है, यहाँ तक कि कुछ विद्वान उन्हें मधुरा का ही बना हुआ समकते हैं। कुपाग युग में रोम के साथ भारत का ज्यापार भी श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। पर इस में समुद्री सार्थवाही को सम्भवतः श्रधिक श्रेय था। घटसाला की जहां प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं पहचान शिला लेखों में वर्णित कंटकसेल ( टालमी के कंटिकं!स्सुल ) से निकाल जेना भारतीय भूगोल की एक भूली हुई महरवपूर्ण कड़ी का उद्धार है। १०१ )। जीखक का यह कहना नितान्त सत्य है कि पूर्वी समुद्र तट पर बौद्ध धर्म के ऐश्वर्य का कारण ध्यापार था श्रीर उन्हीं बौद्धधर्मानुयायी क्यापारियों की मदद से श्रमरावती, नागाल नी कांचडा श्रीर जगस्यपेष्ट के विशाल स्तूप खड़े हो सके। इसी भॉति पश्चिमी समुद्र के कच्छ में भाजा, कार्जा, और कन्हेरी के महाधिरय एवं विहार उन्ही बौद्ध स्यापारियों की उदारता के परिणाम थे जो रोम साम्राज्य के साथ ध्यापार करके धनकुबेर ही बन गए थे। पांचने अध्याय में इस बात का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया हैं कि ऋषिक, शक कुषाण कंक आदि विदेशी विजेताओं ने भारत के महापध पर किस प्रकार हाथ पैर फैलाए और देश के भीतर घुसते हुए उत्तरापथ और दिल्या में भी घुस बाए, भीर किस प्रकार सासवाहनीं ने राष्ट्रीय प्रतिरोध की ध्वजा उठाएँ रक्जी पर

श्रन्त में वे भी बुम गए। सातवाहनों का शकों के साथ लग्बा संघर्ष राजनीतिक होने के साथ-साथ व्यापारिक स्पर्धापर भी आश्रित था। सातवाहन नासिक-वत्याण में श्रीर शक भरकच्छ सुपारा में डटे बैठे थे श्रीर ये स्थान प्रतिस्पर्धियों के बलाबल के श्रनुसार एक-दूसरे के हाथ से निकलते रहते थे। इस प्रकरण में एक नया ऐतिहासिक तथ्य यह सामने रक्ला गया है कि कनिष्क का एक नाम चन्दन भी था, और पेरिप्सस के अनुसार चन्द्रन का श्राधिपत्य भरुकच्छ पर हो गया था। ज्ञात घटनाश्रों के साथ सिल्वां लेवी की इस नई फोज की पटरी नहीं बैठती थी; किन्तु एक बात इसकी सचाई बताती है। वह यह कि मधुरा के पास नाट याम के देवकुल में कनिष्क की मूर्ति के साथ चष्टन की मूर्ति भी मिली है। आजतक इसका युक्तियुक्त समाधान समक्त में नहीं श्राया था। पेरिप्नस के इस बचन से कि सन्दनेस चन्दन या कनिष्क ) भरकच्छ का नियंत्रण करता था यह वात सानी जा सकती है कि कनिष्क और उज्जयिनी के पश्चिमी महाचत्रय चष्टन का कोई श्रतिनिकट का सम्बन्ध था, श्रीर चण्टन के द्वारा ही कनिष्क का नियंत्रण भरकच्छ सोपारा के प्रदेश पर हो गया था। कृतिष्क अधेड और चण्डन की मृति युवक की है। चण्डन कृतिष्क का लहुरा सम-सामयिक और अति निकट का पारिवारिक सम्बन्धी हो सक्ता है। यह भी सम्भव है कनिष्क के कुल के साथ उसका जाति सम्बन्ध हो। सिल्वां लेवी ने भी जो सप्रमाण यह सिद्ध किया था कि २४ और १३० ई० के बीच में किसी समय धु-ची दक्खिन में थे ( ए० १०६ ) यह बात भी व्याकरण साहित्य के उस प्रमाण से मिल जाती है जिसमें महिषिक जनपद श्रीर ऋषिक जनपदों के नामों का जोड़ा एक साथ कहा गया है (काशिका, सूत्र ४।२।३६२, शरिष केषु जातः आपिक ; महिषकेषुजात: माहिषिकः )। श्री मीराशी जी ने महिषक की प्रचान दिला हैदराबाद और ऋषिक की खानदेश से की है। वस्तुत: यहाँ पाँच जनपढ़ों का एक गुक्छा था। खानदेश में ऋषिक, उसकें ठीक पूरव श्रकांका श्रमरावती (विरार) में विदर्भ अधिक के दिल्या में औरगायद जिले में अजियत की बार वर्टी हुई सहादि की बाही से लेकर गोदावरी तक मूलक, गोदावरी के दक्किन श्रहसद नगर का गदेश श्रद्रमक श्रोर उसके पूर्व-द्विण में महिषक था। गौतमी पुत्र सातकर्णि के नासिक लेख मे ऋषिक, श्ररमक, मुलक, विदर्भ का साथ उल्लेख भी ऋषिकों की दक्षिणी शान्ता के प्रमाणीं की एक अतिरिक्त कड़ी है। रामायण कीष्किन्धा कार्यं में भी दक्षिण दिशा के देशों का पता बताते हुए सुत्रीव ने विदर्भ, ऋषिक श्रीर माहिपक का एक साथ उरलेख किया है-( विदर्भानिष्कांरचैव रम्यानमाहिषकान्पि, किष्किन्धा० ४६।१० )। अवस्य ही रामायण-का यह प्रसंग जिसमें सुवर्ण द्वीप और जावा के सप्तराज्यों का भी उल्लेख है, शक-सातवाहन युग के भारतीय भूतोल का परिचायक है। सातचाहनों के समकालीन पायड्यों की प्राचीन राजधानी कोलकइ (तिजवली में ताम्राणीं नदी पर ) कही गई है। इसी समय जाग आदि हीपान्तरों से कालीमिर्च का बहुत व्यापार-चल गया था जो मलय के पूर्वी तट पर -स्थित धर्म पत्तन , नखीन धर्मराट = धर्मराज नगर ) बन्दरगाह से खदकर भारत में बोहकें -के समृद्ध पत्तन में उतातो थी और फिर उसका चालान भारतीय व्यापारियों झारा धरधी है -हाथो रोम साम्राज्य के लिये होता था। इसकी बहुत सुन्दर स्मृति 'कोहर धार 'घा धेराता' कालीमिर्च के इन दो पर्यायों से बच गई है जो-नाम उत्तर-भारत के बाजारों में भी पहुंच गए धे जहाँ से असर कोष के लेखक ने उनका संग्रह किया !

छुठे प्रध्याय में भारत श्रीर रोमन साम्राज्य के बीच में ब्यापार की कहानी बदी ज्ञान वर्धक है जिसमें पेरिझस खीर टाएमी के प्रन्थों से भरपूर सामग्री का संकजन किया गया है। सिन्ध के सातमुखीं में बीच के मुख पर स्थित वर्षरिकन बन्दरगाष्ट ( सं० नवरका के नाम पड़ने का कारण वहां से बर्वर या श्रक्तीका के देशों की यात्रा का होना था। इसका नाम पाणिनि के तस्थितादि गण (४।३।६३) में भी आया है। सौराष्ट्र के यावरियों का मूल रूप वावरिय है जो ब्यापारिक का अपन्न श है। नासिक की गुफाओं में प्रयुक्त रमनक शब्द रोमनों के लिये ही जान पढ़ता है। एम्पोरियम के लिये 'पुटभेदन' श्रोर एफीटेरियस के जिये 'समुद्रस्थान पष्टन' शब्द श्रतीय उपयुक्त थे। इस भध्याय में मोतीचन्द्र जी ने पेरिप्लस में प्रयुक्त कोरिम्बा (Cotymba), त्रप्पा (Trappaga) इन दो भारतीय जहाजों के नामों का उरुजेख किया है जो भरकच्छ के समुद्री तट के आसपास विदेशी जहाजों के साथ सहयोग करते थे। अभी ६ मार्च १६५३ के पत्र मे उन्होंने मुक्ते सुचित किया है कि जैनी की भंग विज्ञा नामक प्राचीन पुस्तक में मे नाम मिल गए हैं - पेरियस ने अपने विवरण में Cotymba, Trappaga, Sangar, श्रीर Colondia नामक भारतीय जहाजी के नाम दिए हैं। श्रभीतक मु के इनके पर्यायभाची शब्द भारतीय साहित्य में नहीं मिले थे। 'श्रंगविद्या' ने यह गुर्थी सुलका दी। पाठ है—

'यावा पोतो कोहियो तप्पको राजवो पिश्वका कांडवेलुतुं भो कुंभो दती वेति''। तथ्य भहावकासेसु याविपोतो वा विन्नेया, मिक्समकायेसु कोहिबो सांघाडो प्लवो तप्पको वा विन्नेया, मिक्समार्यातरेसु कट्टंवा वेल् वा विषयोयो, प्रश्वंवरकायेसु तुं वो वा कुंभो बा दती वा विषयोयाह।' ( श्रंगविष्णा हस्तिकासित प्रति, प्रश्ना १९-६२।

इस ताजिका में यूनानी शब्दों के पर्माय भरे पषे हैं, यथा-

काहिब = Cotymba

तपक = Trappaga

संघाद = Sangar

कोरन=Colyndia

इस उद्धरण से जहाजों की छोटी चार किस्मों का परिचय मिलता है। बड़े छीकार महावकास ) जहाज गाव या पोत, उससे मंसले आकार (मिल्मिमकाय) के कोहिब, साधाड प्लब, और तप्पक, उससे भी छोटे विचले आकार के (मिल्मिमणांतर) कट्ट और वेल; एवं सबसे छोटे प्रचंदरकाय ) जहाज हुं क, छुंभ या दती कहलाते थे। श्रीमोतीचन्द्रजी की यह नई पहचान रोमांचकारिशी है। इसी आंगविज्जायन्थ में यूंगाने ईरान और रोम देश की देलियों की सूची का एक रेलीक है। उसमें पैलासअधीनी को अपला, ईरानी अनाहिता को अंगाहिता, और आतिमिस की तिमिरसकेशी कहा गया है। अहराया (दे। ति यूनानी देवी अफ्रोदाइति, विध्यी रोमन दायना छात होती है। सालि चन्द्रमा की देवी सेलिनी (Seleni) हो।

९ श्रपतां श्राणीदि (हि) तो विति श्रहरीणिति वा विदे। रण्म तिमिस्सकेषि ति तिभैणी सासिमालिनी।। पेना ३ व

पेरिप्तस में सिहल का तस्कालीन नाम पालिसिमुण्ड सं० पारे समद का रूप है जो महाभारत में आया है। इसी प्रकरण में उस चौदी की तस्तरी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जिस पर भारतमाता की मूर्ति अंकित है और जो एशियामाइनर के गाँव द्वम्पस्कस से प्राप्त हुई थी और अंकारा के संग्रहालय में सुरचित हैं (दे० पत्रिका विक्रमांक, ३६-४२)। भारत के बने सुगन्धित शेखरक या 'गन्ध मकुट' कभी रोम तक जाते थे। (ए० १२७)। रोम और यूनान देश का खियां उन्हें सिर पर पहनती थीं। ये गन्ध-मुकुट कपड़े के फूल काटकर और युक्ति पूर्वक उन्हें इत्रों मे तर करके बनाए जाते थे जिससे दीघ काल तक वे सुरभित रहसकते थे। सथरा संप्रहालय में सुरक्ति कम्बोजिका सीसूर्ति मण्तक पर इसी प्रकार का गन्ध मुकुट पहने हैं।

िलनी ने भारत को रत्नधात्री कहा था 'पृण् १२८)। इसी के साथ वह ग्रमर वाक्य भी स्मरणीय है जो कई शताब्दी बाद के एक अरबी व्यापारी ने हजरत उमर के प्रश्न करने पर कहा—'भारत की नदियाँ मोती हैं, प्रत जाज है और वृत्त इत्र है।' (पृ० २०६)।

सातवें अध्याय में संस्कृत श्रीर बौद्ध साहित्य के श्राधार पर पहली से चौथी सदी ईसवी के भूगोल श्रीर ज्यापार सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन क्या गया है जिन्में से कई पहचान जेखक को मिली है। महानिह स मिलिन्दपन्ह महाभारत श्रीर वसदेव हिड़ी के मार्गों की विस्तृत व्याख्या पढ़नेयोग्य है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन विदेशी बेतान्तरपुरों (बन्दरगाहों ) के नाम यूनानी श्रोर रोमन त्रेखकों के वर्णन में इम पड़ चुके है उनके नामों का भारतीय साहित्य में भी उल्लेख पहली बार ही हम देखते हैं। वेसु ग, तमित (तामित्रा द्वीप), बग (यंका द्वीप), गंगण (जंजींबार) की पहचान इस प्रकर्ण को सममने में सहायक है। वसुदेव हिडो के कमलपर की पहचान 'समर' या अरबी 'कमर' के साथ बहुत ही उपयुक्त है। सभा पर्व के पूना से प्रकाशिन संशोधित सं इकरण में अंताखी रोमा श्रीर यवनपुर (सिक्न्दरिया ये तीन नामों का पाठ जब निश्चित हो गया है। ये विदेशी राजधानियाँ थं जिनके साथ भारत का यापार सरबन्ध रोसन युग में स्थापित हो चुका था। कम्बुज (कमल ) से सिकन्द्रिया श्रीर रोम तक का विस्तृत समुद्री तट भारतीय नाविकों के लिए इस्त'मलक्वत् हो गया था। उनके इसी विराट् पराक्रम से वाण की उन कल्पना क' जनम हुन्ना जिभमें ऋद्ग्य साहमी चीर के लिए वसुधा को घर के श्रांगन का चबूतरा श्रीर समुद्र को पनी की छोटी गृल कहा गया है ( अंगनवेदो वसुधा कुल्या जल घः " वल्मीक्रच सुमेदः हर्प चरित । उत्तर के केंचे पर्वत और दिवलन के चौडे सागर साहसी यात्रियों के लिए स्वावट न रहवर यात्रा के लिये मानों पुल बन गए थे। मध्य पशिया स्रोर हिन्दे शिया दोनों ही भारतीय संस्कृति की शीद में शा गए। पूर्ण सुपारग श्रीर कोटिक्र्ण नामक लसुदी ध्यापारियों हे श्रवदान भारतीय नौप्रचार विद्या शौर जल्धि-संतरण कौश त के दिव्य की ति स्तम्भ हैं सहावस्तु प्रन्थ में सुरचित २४ श्रोणियों, २२ श्रोणिमहत्तरों एवं जगभग ३० शिल्ययननों शी सूत्री कारीगरों की उस लहलहाती दुनिया का रूप खड़ा करती है को स्थापार मन्द्रक्षी चरनु में की सच्ची धाय थी।

द्विण भारत का तामिज सान्यि भी समुदी ब्यागर के विषय में धन्त्री ज्ञानवारी देता है। वस्तुतः सिल पाधिकारं नामक तामिज मधादाध्य में कायेरी दणन ( न्यर नाम

पुहार ) नामक वन्द्रगाह, उसके लमुद तट, सोदाम चिदेशी सीदागर श्रीर याजारी का जैला पर्योन है चैला भारतीय साहित्य में श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वर्वरक, भरूकच्छ, सुरचीयत्तन, दन्तपुर, लान्निलिश श्रादि के विशाल जनयत्तन किसी समय कावेरी पत्तन के ही उपलन्त संस्करण थे। मुचिरी के लिए दो लामिज कवियों का यह श्रमर चित्र देखने गं. यह है मुचिरी के पदे यन्द्रगाह में ययनों के सुन्द्रर श्रीर चड़े जहाज केरल की सीमा के पन्द्रर फेलिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए सीना नाते हैं। सोना जहाजों से दोंगियों पर लादकर लाया जाता है। घरों से घड़ी बाजारों में मिर्च के बीरे नाए जाते हैं जिन्हे स्थापारी सीने के घदले में जहाजों पर लादकर ले जाते हैं। मुचिरी में नहरों का संगीत कभी यन्द्र नहीं होता।' पुरु १५७)।

नवें श्रःपाय में जैन-साहित्य की चूिण्यों श्लोर नियु कियों से सार्थ थोर उनके माल के सम्प्रम्य में कई बातें महत्वपूर्ण ज्ञात होती है। सार्थ पोच तरह के होते थे (ए० १६६) श्लोर उनके माल के वर्गीकरण के चार भेद थे। श्रावरयक चूिण्यों में दी हुई सोलह हवाशों की सूची एकदम नाविकों की शब्दावती से जी गई है जिसके कई नाम बाद के श्ररवी भौगालिक की सूची में भी मिल जाते हैं। यन्दरगाह के जिए ज्ञाताधर्म में पोतपत्तन शब्द है। श्रम्यत्र जलपटन श्लोर वेजातट शब्द श्रा चुके है। कालिय द्वीप की पहचान जंजीवार के साथ संभाव्य जान पदती है। व्यापारियों ने राजा से वहीं के धारीदार बोहों या जेवरों का जब जिक किया तो राजा ने विशेष रूप से उनहें में गा भेजा। व्यापार के जिये जहाज में कितनी तरह का माल भरा जाता था इसकी भी बढ़िया सूची ज्ञाताधर्म की कहानी में है, विशेषतः कई प्रकार के वाजे खिलांने श्लीर सुगंधित तेजों के छुप्ये उल्लेखनीय हैं। श्रम्तगद्दसाथों से उछत उन विदेशो दासियों की सूची भी रोचक हैं जो वंच प्रदेश फराना, यूनान, सिहल, श्ररव, वरख और फारस श्राद्दि देशों से श्रम्तापुर की सेवा के जिये भारतवर्ष में लाई जाती थीं। यह सूची सिहल से पामीर श्लीर वहाँ से यूनान तक की उस एल्डमूमि को व्यक्त करती है जो ईसवी श्लारम्भक शितवों में भारतीय ब्यापारिक श्लीर सॉस्कृतिक प्रभाव के श्लनवर्गत थी।

गुप्तयुग में विदेशों के साथ जल-वाणिज्य से धन उपाजित करने का भाव लोगों में व्याप्त हो गया था। बाण के अनुसार जल-यात्रा से जचमी सहज में खिच आती है ( अन्त्रमणेन श्रीसमाकर्पणं हर्षचिति १८६ ) मृच्छुकिन के एक वाक्य में मानों युग की श्राव्या बोल उठी है। विदूषक चारदत्त के कहने से वसन्त सेना के आसूषण लौटाने उसने घर गया। वहाँ आठ प्रकोधों वाले वसन्त सेना के भवन का बैभव देखकर उसकी श्रांखें चौंध्या गई और चेटी के सामने उसके मुख से निकल पढ़ा—''भवित कि युप्माक थानपात्राणि वहन्ति ?'' अर्थात् 'क्या आपके यहाँ जहाज चलते हैं ( जो इतना बैभव है ) ?'

गुप्तगुरा के महान्जलसार्थवाह जब द्वीपान्तरों से स्वर्ण-रस्न कमाकर लौटते, तब सवा पाव से लेकर सवामन सोने का दान करते थे। मत्स्य पुराण के घोड़श महादान प्रकरण में सप्त समुद्र महादान की भी गिनती है। जिन कुश्रों के जल से ये दान संकल्प किए गए वे सप्त समुद्र फूप कहलाते थे। उस काल के प्रधान व्यापारी नगर मथुरा, काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र में श्रभी तक ऐसे सप्त समुद्र फूप वचे हैं। भीटा से प्राप्त एक मिटी की मोहर पर नाव में खड़ी हुई जदमी की मूर्ति सामयिक व्यापार से मिलनेवाली श्री जदमी

की प्रतीक है। सोतीचन्द्जी ने पहली बार ही उसके विशेष अर्थ की श्रोर यथार्थ ध्यान दिलाया है। गुप्तयुग में समुद्र के साथ देशवासियों के घनिष्ठ परिचय श्रीर सम्पर्क के श्रन्य श्रीभप्राय साहित्य श्रीर लेखों में भरे हुए हैं। गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त का नाम श्रीर उनके लेखों में 'चतुरुद्धि सित्तवस्वादित यश' विशेषण, कालिदास की 'पयोधरीभृत चतु समुद्रां जुगोप गोरूप धरामिवोदींम्' की सरस कल्पना (चार समुद्र भारत की पृथिवी के चार स्तन हैं), 'निःशेष पीतोजिमत सिन्धुराजः' (समुद्र क्या हैं मानो देश की श्रद्रभ्य यात्रा प्रवृत्ति के प्रतीक श्रत्रस्य ने एक बार श्राचमन करके उन्हें पुनः उंड़ेल दिया है), श्रीर 'श्रष्टादश द्वोपनिखात यूपः'—ये गुप्त युगा के लोकन्यापी श्रमिप्राय थे।

सातवी-श्राठवीं शतियों में भारतीय व्यापार के श्रीर भी पंख जग गए। आरम्भ में ही वाण को पृथिवी के गले में अठारह द्वीपों की 'मंगलक माला' पहनाते हुए हम पाते हैं। उन्होंने 'सर्वदीपान्तर संचारी पादलेप' की क्लपना का भी उल्लेख किया है (हर्पचरित उच्छवास ६)। श्राठवीं शती के श्राते-श्राते भारत के तगड़े प्रतिद्वनद्वी श्ररव के नाविक मैदान में श्रा गए। घोड़ों की तिजारत तो श्राठवीं शती से उन्हीं के हाथ में चली गई। संस्कृत के नामों की जगह अरबी नाम बाजारों में चल गए। शाठवीं शती के लेखक हरिमद्र सूरि ने अपनी समराइच कहा में पहली बार अरबी नाम 'वोल्लाह' का प्रयोग किया है। उसके बाद हेमचन्द्र के समय तो घोड़ों के देशी नामों को धत्ता बताकर श्ररबी नामों ने घोड़ों के बाजार की भाषा पर दखल कर लिया था। हेमचन्द्र को यह भी पता न रहा कि वोल्लाह सेराह, कोकाह, गियाह आदि शब्द विदेशी है, उन्हें यहीं का शब्द मानकर संस्कृत की धातु-प्रस्ययों से उनकी सिद्धि कर डाली (श्रभिधानचिन्तामिण ४।३०३-७)। भारत और पच्छिम की इस गर्जंक श्राँधी की कशमकश बढ़ती ही गई और ११वीं शती तक वह कालिका वात दिल्ली कन्नौज काशी तक छा गई। दिच्यापथ के बल्लभराज राष्ट्रकृट तो अरबों के मित्र थे; पर उत्तर में गुर्जर प्रतिहारों ने ध्वी- • ०वी शती से स्थिति को सम्भाजा, उनके प्रताप से विदेशी थर्राते थे, श्रौर ११वीं-१६वीं शतियों में चौहान श्रीर गाहडवाल राज्यों ने उत्तरापथ को विदेशियों की बाढ़ से वचाए रक्ला। किन्तु इस प्रसंग में सबसे उज्जवल कर्म तो कावुल श्रीर पंजाय के हिन्दू शाहि राजाओं का था को भारत के सिहद्वार के व्यों दे पर राजनी के समय तक डरे रहे, और जिनके टूटते ही उत्तर का फाटक खुल गया। फिर भी विदेश की इस काली आन्धी को सिध से काशी तक पहुँचने में साढ़े दार सी वरस लग गए, जय कि श्रन्य देशों में बात-की-बात में उसने सब कुछ धुरियाधाम कर दिया था।

श्री सोतीचंद्र जी का चमकता हुया सुमाव पग्वई के पास एक्सर गींव में मिले हुये छः वीरतलों (वीरों के कीति पाषाण) पर अंकित दृश्य की यथार्थ पहचान है। इनमें चार पर समुद्री युद्ध का चित्रण है। उन्होंने दिलाया है कि मालवा के प्रसिद्ध भांज ने १०६६ के लगभग जो कोंकण की विजय की थी, उसी प्रसंग में कॉकण के राजाग्रों के साथ हुई समुद्री लडाई का इनपर अंक्न है। भोज के युक्तिक्वपतक ग्रन्थ में उहाजों के घोलों देखे वर्णन श्रीर जम्बाई-चोदाई के विवरण की संगति भी इस पृष्ठभूमि में उन्होंने सुलमा ही है [ १० २१२, २२६ ]।

भारतीय नौनिर्माण श्रोर नौ प्रचार से सन्यन्धित अनेक पारिमापिक छएड़े। पा

शान भी हसं उत्तम प्रन्थ से मिंजता है। नाव के आगे का हिस्सा ( अहारेजी बी ) गजही, माथा, मुख कहा जाता था। गजही या मुखौटे की विशेष सजावट की जाती थी सीर आज भी कुछ नावों में यह देखी जा सकती है। भोज के अनुसार जहाजी के मुर्गे पर व्याघ, हाथी, नाग, सिंह ब्रादि के खलंकरण बनते थे ( पृ० २१४ )। काशों के मरनाह इसे 'गिनास' कहते हैं जिसका शुद्ध रूप ग्रास था। संस्कृत की चास्तु शब्दावली में प्रास का ऋषे था 'सिइमुख'। माथा के लिए जैन साहित्य में 'पुरसं।' भी याया है। यन्य शब्द इस प्रकार है— माथा काठ (outrigger), जहर सोढ़ (washbrake), घोड़ी। portside), पाल की देही जकही (boom), मगली बींस या पसलियो (floatings), माला (deck) जिसे पाटातान भी कहते हैं ), जाली grate ), पिछाड़ी ( stern ), पुलिया ( derrick ), सत्तवारण (deck house) अन मन्दिर (cabin), छ्ल्ली (coupling block), गुनरखा सं० गुणतृत्तक, नौकृपदयह ), मस्तूल ( mast ), कर्णधार, पतवारिया आदि। नाव श्रोर जहाजों के श्रनेक शब्द श्रभी तक नदी श्रीर समुद्र में काम करनेवाले कैवतों से प्राप्त िष् जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम के मैकू महलाह ने जो अपने को गुह निपाद का वंशज मानता है कहा कि पहले संगम पर एक सहस्र नावों का जमघट रहता था। पटेल<sup>7</sup>, महेलिया, ढकेला, उलॉकी, डोंगी, बजरा, मल्हनी, भौलिया, पनसुह्या, कटर (पनसुह्या से भी छोटी ', भंडरिया श्रादि भाँति-भाँति की नार्वे निद्यों में चहल पहल रखती थीं। उससे प्राप्त नाव के कुछ शब्द ये है - बंधेज (नाव के अपर की दो बड़ी बिह्मयां ), धत्ती (दोनों बंधेजों के नीचे समान्तर लाती हुई लम्बी लक्षियों , हुमास खड़े हुए डंडे जो पेंदी से बंधेज तक जगते है.), बत्ता (दोनों स्रोर के हुमालों के बीच में लगनेवाली आड़ी लकडिनों ), गलहा (नाव के सिक्के का भाग जिस पर बैठकर नाविक डांड चलाता है ), बघोड़ी (लोहे का बिच्छू जिसकी चूड़ी में पिरोकर डोड चलाया जाता है ), बाहा (वह रस्सी जिसमें डॉड पहनाया रहता है ), पत्ता ( खाँड का खराला भारा ), सिक्का या गिन्नी ( नाव की गलही पर नकाशीदार चंदा या फुरुजा ), गून वह पतजी जम्बी रस्ती जिस से नाव जपर की श्रोर खींची जाती है ), जंघा / गुनरखा बांधने की रस्ती ', फोड़िया (काठ का बक्सा जिसमें गुनरखा खड़ा किया जाता है ), घरनी ( चकरी या पुली ', उजान ( सं उद्यान, पानी के चढ़ाव की घोर ', भाटी (बहाव की श्रोर , गिलासन्ही (सं० ग्रासप्ही, उकेरी गलही की लकड़ी , इत्यादि । समुद्र तट के पास प्रयुक्त शब्द श्रीर भी सहस्वपूर्ण हैं, जैसे पाटन । गुजराती ) खोर मलका । मराठी ) अं o peel, गमड़ा (leak). खोट (lee), दामनवाड़ा (सo; leeward ', वसणी गु॰) वहणी (स॰); jettison, धूरा (hold, hatchway; म॰ पलर), काउपाड़ा (म॰; hull; गु॰ खोक् ), चनूतरो bunk), पाट्यू (board), तलयू (bottom), फुरदा (breakwater, भरती (burden), कलफत (caulking), गलबत (craft), गलरी (गु॰; derrick, crane) गोदी (म; dockyard; फल (forward deck, forecastle) न्र (reight), न्रचिट्ठी bill of lading ), सुकन् ( halm ), होक यंत्र ( म॰; compass ), क्रवाला (Charter Party), पाथर (dunnage), इतका (pier), इत्यादि।

जल सार्थवाहों के श्रभिन्न सहयोगी भारतीय नाविक श्रौर महानाविकों की कीर्ति गाथा जाने विना भारतीय इतिहास की कथा को समका ही नहीं जा सकता । हमारे इतिहास के श्रनेक छोर द्वीपान्तर श्रौर पश्चिमोद्धि के देशों के साथ जुड़े हैं। उसका श्रेय भारतीय नाविक कम्मकरों 'खलासियों) को था। मिलिन्द प्रश्न के श्रनुसार कत्त व्यनिष्ठ दृड़चित्त भारतीय नाविक सोचता था—'मैं मृत्य हूँ श्रौर श्रपने पोत पर वेतन के लिये सेवा करता हूँ। इसी जलयान के कारण मुक्ते भोजन-वस्त्र मिलता है। मुक्ते श्रालसी-प्रमादी नहीं होना चाहिए। मुक्ते चुस्ती के साथ जहाजचलाना चाहिए। पृ० १४७) ये विचार भारतीय जल-संचार की दृढ भिति थे।

भारतीय सार्थं घर में बैठे हुए कोगों को बाहर निकलकर वातातिषक जीवन बिताने के लिये प्रबल प्रावाहन देता था। सार्थं की यात्रा व्यक्ति के लिये भार या वो मिल न होती थी। उसके पीछे प्रानन्द, उमंग, मेलजोल, अन्यान्य हितबुद्धि की सरस भावनाएँ छाई रहती थीं। सार्थं के इस प्रानन्द प्रधान जीवन की कुंजी महाभारत के उस वाक्य में मिलती है जो यन प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था—

साथः प्रवस्तो मित्रभायी मित्रं गृहसतः ( वनवर्षे २६७।४४)

घर से बाहर की यात्रा के लिये जो निकलते हैं सार्थ उनका घैसाही सखा है जैसे घर में रहते हुए स्त्री। सार्थ के वातावरण में जीवन-रस का अच्च्य होता बहता हुआ अनेकों को अपनी श्रो खींबता था। उसका उँमगता हुआ सख्यभाव यात्रा के लिये मनको मथ डालता था।

भारतीय साहित्य की बौद्ध-जैन ब्राह्मण, संस्कृत-पाली-प्राकृत ब्रादि धाराएँ एक ही संस्कृति के महाचेत्र को सींचती हैं। उनमें परस्पर ब्रद्ध सम्बन्ध है। ऐतिहासिक सामग्री और शब्दों के रश्न सब में बिखरे पड़े हैं। मोतीचन्द्रजी का प्रस्तुत ब्रध्ययन इस विषय में हमारा माग प्रदर्शन करता है कि न केवल भारतीय साहित्य के विविध अंगों का बिलक चीन से यूनान तक के साहित्य का भी राष्ट्रीय इतिहास के लिये किस प्रकार होहन किया जा सकता है। ऐसे अनेक अध्ययनों के लिये अभी अवकाश है। कालान्तर में उनके सुघटित शिला खंडों से ही राष्ट्रीय इतिहास का महामासाइ निर्मित हो सकेगा।

काशी विश्वविद्यासय १६०२-४६

वासुदेवशरण

• •

## सार्थवाह

[ प्राचीन भारत की पथ-पद्धति ]

#### पहला अध्याय

#### प्राचीन भारत की पथ-पद्धति

संस्कृति के विकास में भूगोल का एक विशेष महत्त्व है। देश की भौतिक श्रवस्थाएँ श्रौर वदलती श्राबहवा मनुष्य के जीवन पर तो असर डालती ही हैं, साथ-ही-साथ, उनका प्रभाव मनुष्य के श्रावरण श्रौर विचार पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में, जहाँ मनुष्य को प्रकृति के साथ निरन्तर लड़ाई करनी पड़ती है उसमें एक रूखे स्वभाव श्रौर लुटपाट की श्रावत पैदा होती है जो उष्ण-किटबन्ध में रहनेवालों की मुलायम श्राइतो से सर्वथा भिश्व होती है, क्योंकि उष्ण-किटबन्ध में रहनेवालों की जहारियात प्रकृति श्रासानी से प्रा कर देनी है श्रौर इस्रलिए उनके स्वभाव में कर्कशना नहीं श्राने पाती। देश की पथ-पद्धित भी उस्की भौतिक श्रवस्थाश्रो पर श्रवलम्बित होती है। पहाड़ों श्रौर रेगिस्तानो से होकर जानेवाला राहता कठिन होता है, पर वही रास्ता नदी की घाटियो श्रौर खुले मैदानों से होकर सरल वन जाता है।

देश की पथ-पद्धित के विकास में कितना समय लगा होगा, इसका कोई श्र-शजा नहीं कर सकता। इसके विकास में तो श्रनेक युग लगे होंगे श्रीर हजारों जानियों ने इसमें भाग लिया होगा। श्राहिम फिरन्दरों ने श्रुपने होर-हंगरों के चारे के फिराक में घूमते हुए रास्तों की जानकारी कमशा. बढ़ाई होगी, पर उनके भी पहले, शिकार की तालाश में घूमते हुए शिकारियों ने ऐसे रास्तों का पता चला लिया होगा जो बाद में चलकर राजमार्ग बन गये। खोज का यह कम श्रनेक युगों तक चलता रहा श्रीर इस तरह देश में पथ-पद्धित का एक जाल-सा विद्य गया। इन रास्ता बनानेवालों का स्मरण वैदिक साहित्य में बरावर किया गया है। श्रीन को पथकृत् इसीलिए कहा गया है कि उसने धनघोर जंगलों को जलाकर ऐसे रास्ते बनाये, जिनपर से होकर वैदिक सभ्यता श्रागे बढ़ी।

यात्रा के सुख श्रीर दु:ख प्राचीन युग में बहुत-कुछ सड़कों की भौगोलिक स्थिति श्रीर उनकी सुरता पर श्रवलम्बित थे। जब हम उन प्राचीन सड़कों की कलपना करते हैं जिनका हमारे विजेता, राजे-महराजे, तीर्थयात्री श्रीर घुमक्कड समान रूप से व्यवहार करते थे तो हमें श्राधुनिक पक्की सड़कों को, जिनके दोनों श्रीर लहलहाते खेत, गाव, कस्वे श्रीर शहर है, भूल जाना होगा। प्राचीन भारत में कुछ बड़े शहर श्रवस्य थे; पर देश की श्रिषक सम्तां गांवों में रहती थी श्रीर देश का श्रिषक भाग जंगलों से ढका था जिनमें से होकर सड़कों निक्तनी थीं। इन सड़कों पर श्रवसर जंगली जानवरों का डर बना रहना था, लुंडरे यात्रियों के ताक में लगे रहते थे श्रीर रास्ते में सीधा-सामान न मिलने से यात्रियों का स्वयं श्रवन वा प्रमन्य सर्क चलना पड़ता था। इन सड़कों पर श्रवेते यात्रा करना खतरे से भरा होता था श्रीर टनीटिए 'सार्थ' चलते थे जिनकी सुव्यवस्था के कारण यात्री श्राराम से यात्रा कर सकते थे। नार्थ के साथ होने पर भी श्रवेक बार व्यापारी, दुर्घटनाश्रों के शिकार हो जाने थे। पर इन नम पठिनारों के होने हुए भी उनकी साल कभी नहीं रक्ती थं। ये क्षार्थ कि कार पढ़ की स्वर्थ करने करात्र कर सहते थे। साथ कि साथ होने पर भी श्रवेक बार व्यापारी, दुर्घटनाश्रों के शिकार हो जाने थे। पर इन नम पठिनारों के होने हुए भी उनकी साल कभी नहीं रक्ती थं। ये क्षार कि साथ के साथ होने हुए में उनकी साल क्षार क्षा

दीकर भारतीय गेर्हित के प्यारक भी थे। उत्तर के महाप्य से होकर इस देश के व्यापारी मध्य एशिया पीर 'शाम' तक पहुँ चते थे खीर नहां के व्यापारी हरी सदक से होकर इस देश में व्याति थे। इसे एक के रास्ते समय-गमय पर ख़नेक जातिया खीर कवीते उत्तर-पश्चिम से होकर स्थाते थे। इसे एक 'पीर क' ही गमय में इस देश की संक्राति के साथ ख़पना सम्बन्ध जोड़कर भारत के पाशिशों में ऐसा धुन-मिन गये कि दृष्ट्रें पर भी उनके उद्यम का ख़ाज पता नहीं। नजता। पश-पज्ञीत की इस महानता के कारण यह ख़ाननक हैं कि हम उपका पूर्ण हम से ख़प्यन करें।

र्ग देश को पथ-पारी जानने के पहने इनके कुछ भौगीतिक श्राधारी की भी जान लेना पागस्यक है। भारत के उत्तर-पूर्व में जंगलों से ढेंकी पहािएयों श्रीर धादिया है, यो मगोन याति को भारत में आने से रोक्ता है। फिर भी इन जंगलों और पहारों से होकर मिएपुर और चीन के बीच एक प्राचीन रास्ता था, जिस रास्ते से चीन र्यार भारत का थोता बहुत ब्यापार चलता रहता था। ईसवी पूर्व दूसरी नवी में जब चीनी राजरत नांगिरियेन बनल पर्हुना, तर उस वहा दक्षिणी नीन के बाग देखरूर कुछ श्राक्षर्य-सा हुया । यान्तव भे युवान के ये बाग प्राताम के रास्ते मध्यदेश पहुँचते थे प्रीर वहां से वजल । ्तना नव हैं:ते हुए भी उत्तर-पूरा रास्ते का कोई निशंप महत्त्व नहीं था; क्योंकि उते पार करना कोई श्रापान काम नहीं था। हिमात्तय की चत्तरी दीवार भाग्यवश उत्तर-पश्चिम में पुछ कमजोर पर जाती है। पर यहो, परिछिन्छु प्रदेश में, जिसे प्रकृति ने बहुत ठंढा और बीरान बनाया है खीर जहां बरफ से ढें भी चोटिया खाकाश में बातें करती है, एक पतला रास्ता है, जो उत्तर की श्रोर चीनी तुर्किस्तान की ताल की श्रोर जाता है। यह रास्ता इतिहास के श्रारम्भ से भारतवर्ष की एशिया के ऊँचे प्रदेशों से जोइता है। पर यह रास्ता सरल नहीं है; इसपर पथश्रष्ट श्रथवा प्रकृति के श्राकिश्मक कीप से मारे गये हजारों बीक होनेवाते जानवरों श्रीर उन सार्थवाहीं की हिंहिया भिलती हैं, जिन्होंने श्रपने श्रदम्य उत्साह न संस्कृति खाँर न्यापार के श्रादान-प्रगन फे लिए उस खुरा रखा। इस रास्ते का उपयोग मध्य एशिया की अनेक वर्वर जानियों ने भारन में थ्याने के लिए किया । दुनिया के व्यापार-मार्गों में यह रास्ता शायद सबसे बद्सूरत है । इसपर पंडो का नाम निशान नहीं है श्रोर हिमराशि की सुन्दरता भी इस रास्ते पर नहीं मिलती; क्योंकि हिमालय की पीठ के ऊँचे पहाडो पर वरफ भी कम गिरती है। फिर भी यह भारत का एक उत्तरी फाटक है श्रीर प्राचीन काल से लेकर श्राज तक इसका थीड़ा-बहुत न्यापारिक श्रीर सामरिक महत्त्व रहा है। इसी रास्ते पर, गिलगिट के पास, एशिया के कई देशों की, यथा चीन, रस और अक्रमानिस्तान की, सीमाएँ मिजती है। इस्लिए इसका राजनीतिक महत्त्व भी कम नहीं है।

यह पूछना रवाभाविक होगा कि गत पाँच हजार वर्षों में उत्तरी महाजनपथ में कीन-कीन-सी तब्दीलियों हुई । उत्तर साफ है—बहुत कम। प्राकृतिक तब्दीलियों की तो बात ही जाने दीजिए, जिन देशों को यह रास्ता जाता है व आज दिन भी वैसे ही अकेते बने हुए है, जैसे प्राचीन युग में। हाँ, इस रास्ते पर केवल एक फर्क आया है और वह यह है कि प्राचीन काल में इसपर चलनेवाला अंतर्राद्रिय व्यापार अब जहाजो द्वारा होता है। अगर हम इस रास्ते का प्राचीन व्यापारिक महत्त्व समम लें, तो हमें पता चल जायगा कि १३ वीं सदी में मंगोतों ने बलख और वाम्यान पर क्यों वावे बोल दिये और १६ वीं सदी में क्यों आँगरेज अफगानों को रोक्ते रहे। इस रारते का व्यापारिक महत्त्व तो कम हो ही गया है और इसका राजनीतिक महत्त्व भी बहुत दिनों

से सामने नहीं त्राया है। फिर भी, देश के विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के लिए चलनेवाले युद्ध से इस रास्ते का महत्व फिर हमारे सामने श्राया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसी रास्ते से होकर भारत पर अनिगनत चढ़ाइयाँ हुई और १६ वीं सदी में भी रूसी साम्राज्यवाद के डर से भूँगरेज बराबर इसकी हिफाजत करते रहे। किसी भविष्य की चढ़ाई की त्राशंका से ही श्रॅंगरेजो ने इस रास्ते की रत्ता के लिए खेंबर श्रौर श्रटक की किलेबन्दियाँ की श्रौर पंजाब की फौजी छावनियाँ वनवाई । भारत के विभाजन हो जाने से अब इस रास्ते से सम्बद्ध सामरिक प्रश्न पाकिस्तान के जिम्मे हो गये हैं, फिर भी, यह आवश्यक है कि उत्तर-पश्चिमी सीमा पर होनेवाली हलचलो पर इस देश के निवासी अपना ध्यान रखें तथा अपनी वैदेशिक नीति इस तरह ढालें जिससे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेल-जोल के साथ इस प्राचीन पथ की रचा कर सकें। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उत्तर-पश्चिमी महापथ ही इस देश में बाहर से आने का एक साधन है। हमारा तो यहाँ यही मतलब है कि यही रास्ता भारत को पश्चिम से मिलाता था। अगर हम उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य-पूर्व का नक्शा देखें तो हमें पता चतेगा कि यह महापथ ईरान त्रौर सिन्ध के रेगिस्तानों को बचाता हुत्रा सीधे उत्तर की श्रोर चित्राल श्रीर स्वान की घाटियो की श्रोर जाना है। प्राचीन श्रीर श्राधुनिक यात्रियों ने इस रास्ते की कठिनाइयों की छोर संकेत किया है, फिर भी, वैदिक छार्य, कुरुष् छौर दारा के ईरानी सिपाही, सिकन्दर श्रीर उसके उत्तराधिकारियों के यवन सैनिक, शक, पह लव, तुखार, हूण श्रीर तुर्क, बलख के रास्ते, इसी महापथ से भारत त्राये। बहुत प्राचीन काल में भी इस महाजनपथ पर व्यापारी, भिच्नु, कलाकार, चिकित्सक, ज्योतिषी, वाजीगर श्रौर साहसिक चलते रहे श्रौर इस तरह पश्चिम श्रौर पूर्व के बीच सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान का एक प्रधान जरिया बना रहा । बहुत दिनों तक तो यह महापथ भारत श्रौर चीन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र जरिया था. क्योंकि चीन और भारत के बीच का पूर्वी मार्ग दुर्गम था, जो केवल उसी समय खला जव श्रमेरिकनो ने दूसरे महायुद्ध के समय चीन के साथ यातायात के लिए उसे खील दिया. पर युद्ध समाप्त होते ही उस रास्ते को पुनः जंगलों ने घेर तिया।

रोमन इतिहास से हमें हरवामनी पथ-पद्धित का पता चलता है। ईसा की प्रारम्भिक सिर्यों में इन रास्तों से होकर चीन और पश्चिम के देशों में रेशमी कपड़े का व्यापार चलता था। इस पथ-पद्धित में भूमध्यसागर से सुद्रपूर्व को जानेवाले रास्तों में तीन रास्ते मुख्य थे जो कभी समानान्तर और कभी एक दूसरे को काटते हुए चलते थे। इस मम्बन्ध में हम उस उत्तरी पथ की भी नहीं भूल सकते जो कृष्णक्षागर के उत्तर से होकर कास्पियन समुद्र होता हुया मध्य एशिया की पर्वतन्नेणियों को पार करके चीन पहुँचता था। हमें लालसागर से होकर भूमध्यसागर तक के समुद्री रास्ते की भी नहीं भूलना होगा, जिसमें हिमाल इहारा मौसमी हवा का पना लग जाने पर, जहाज किनारे-किनारे न चलकर वीच समुद्र में ही यात्रा कर सकते थे। लेकिन तीनों रास्तों में मुख्य रास्ता उपर्युक्त दोनों पथ पद्धियों के वीच ने होकर गुजरता था। यह शाम, देगक श्रीर ईरान से होता हुआ हिन्दुकुश पार करके भारत पहुँचना था और, पामार के रास्ते, चीन।

पूर्व और पश्चिम के ब्यापारिक सम्बन्ध से शाम के नगरों की छार्व छिनि हिंद हुई। अन्तिश्रोत्त, चीन और भारत के स्थल-मागो की सीमा होने से एक बहुत पड़ा नगर हो गया। पश्चिम के कुछ नगरों का, जैसे, अन्ताली, रोम और निकश्वीरण का, इतन प्रभाप पर

चुका था कि महाभारत में भी इन नगरों का उल्लेख किया गया है। १इस महापथ के परिचमी खराड का वर्षान चैरेफ्स के इसिडोरस ने थ्रॉगस्थस की जानकारी के लिए श्रपनी एक पुरतक में किया है।

रोमन व्यापारी रथल अथवा जलमार्ग से अन्तियोव पहुँचते थे, वहाँ से यह महाजनपथ त्रकरान नदी पर पहुँचता था । नदी पार करके राग्ता ऐन्थेम्यूसियन्य होकर नीकेफेरन पहुँचता ाा, जहां से वह श्राफरात के वार्ये किनारे होकर या तो शिल्युकिया पहुँचता था श्रथवा श्रफरात सं तीन दिन की दूरी पर रेगिरतान हो कर वह पह लगे की राजधानी क्टेंसिएकोन और वगदाद पहुंच गा था। यहां में प्रव की छोर मुझ्ता हुआ यह रारता ईरान के पठार, जिसमें ईरान, श्रकगानिरतान श्रोर पत्विरतान शामिल थे श्रार जिनपर पह् लवीं का श्रविकार था, जाता था। वेहिस्नान से होता हुया फिर यह रारता एकवातना ( ग्राधिनिक हमरान ) जो हरवामनियां की राजधानी थी, पहुँचता था और वहा से ईग (रे) जो तेहरान के श्राष-पार था, पहुँचता था। यहां से यह रास्ता श्रपने दाहिनी श्रोर दश्त-ए-कवीर को छोडना हुत्रा, कोहकाफ को पारकर, कैरिपयन एमुद्र के वन्दरगाहों पर पहुँचता था। यहाँ से यह रास्ता पृरव की श्रोर बढ़ना हुआ पह्लवा की प्राचीन राजधानी हेकाटाम्पील ( दमगान के पास ) पहुँचता था और स्राज दिन भी मशद ख्रोर हरात के बीच का यही रारता है। शाहरू के बाद यह रास्ता चार पडाबो तक काफी खतरनाक हो जाता था, क्योंकि इन चारों पडावों पर एलवुर्ज के रहनेवाले तुर्कमान डाकुर्यों का वरावर भय वना रहता था। उनके डर से यह रारता अपनी िखाई को छोड़कर १२५ मील पश्चिम से चलने लगा। पहाड पार करके वह हिकरैनिया अथवा गुरगन की दून मे पहुँचता था। यहों वह काराकुम के रेगिस्तान से वचता हुत्रा पूरव की श्रोर भुकता था तथा श्रस्कावाद के न बिलिस्तान की पार करके तेजेन और मर्व पहुँचता था और वहाँ से आगे बद्कर बलख के घासवाले इलाके में जा पहुँचता था। र

वज्ञत्व की ख्याति इसी वात से थी कि यहाँ संसार की चार महाजातियाँ, यथा, भारतीय, ईरानी, शक और चीनी, भिलती थीं। इन देशों के व्यापारी अपने तथा अपने जानवरों के लिए खाने-पीने का प्रवन्य करते थे और अपने माल का आदान-प्रदान भी। आज दिन भी, जब उस प्रदेश का व्यापार घट गया है, मजार शरीफ में, जिसने वलल का स्थान प्रहर्ण कर लिया है, व्यापारी, इक्ष्ट्या होते हैं। वलख का व्यापारिक महत्त्व होने पर भी वह कभी वडा शहर नहीं था और इसका कारण यही है कि उसमें रहनेवाले लोग फिरन्इर थे और एक जगह जमकर नहीं रहना चाहते थे।

वलख से होकर महाजनपथ पूर्व की खोर चलते हुए बख्लॉ, वलॉ तथा पामीर की घाटियों पार करते हुए काशगर पहुँचता था खोर वहाँ से उत्तरी ख्रथवा दिक्खनी रास्तों से होकर चीन पहुँच जाता था। इन रास्तों से भी ख्रिषक उस रास्ते का महत्त्व था जो उत्तर की खोर चलग हुद्या वृद्ध नदी पर पहुँचता था खोर उसे पार करके सुग्ध खोर शकद्वीप होता हुआ यूरो एशियाई रास्तों से जा मिलता था। वलख के दिल्णी दरवाजे से महापथ भारत को जाता था। हिन्द्दकुश खार सिन्धु नदी को पार करके यह रास्ता नत्त्रशिला पहुँचता था खार वहाँ वह पाटिलपुत्रवाले महाजनपथ से जा मिलता था। यह महाजनपथ मथुरा में खाकर दो शालाओं में

१. महाभारत्, २।२८।४६

२ फूरो, ल वैरय रूत द ला एंद, भा० १ ए० १-६

बँट जाना था; एक शावातो परना होनी हुई ताम्रितिप्ति के वन्ररगाह को चनी जानी थी और दूसरी शाखा उज्जिथिनी होती हुई पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित भरकच्छ के वन्ररगाह की चली जाती थी।

बलाख से होकर तन्त्रशिला तक इस महाजनपथ को कौटिल्य ने हैमवत-पथ कहा है। साँची के एक अभिलेख से यह पता लगता है कि भिन्नु कासपगोत ने सबसे पहले यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार किया ै। हिन्दूकुश से होकर उत्तर-दिक्खन में कन्यार जानेवाली सड़क की अभी बहुत कम जाँच-पडताल हुई है। इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम जानेवाली सड़क का हमें अच्छी तरह से पता है। इस रास्ते पर पहले हेरात भारतवर्ष की कुक्की साना जाता था; लेकिन वास्तिवक तथ्य यह है कि इस देश की कुक्ती काबुल या जलालावाद, पेशावर अथवा अटक में खोजनी होगी।

कन्धार का आधिनक शहर भारत से दो रास्तों से सम्बद्ध है। एक रास्ता प्रव जाते हुए डेरागाजीखाँ के पास सिन्ध पर पहुँचता है और वहां से होकर मुलतान। दूसरा रास्ता दिक्खन-पूरव होता हुआ बोलन के दरें से होकर शिकारपुर के रास्ते कराँची पहुँचता है। भारत से कन्पार और हेरात का यही ठीक रास्ता है, जो मर्व के रास्ते से कुरक में मिल जाता है।

उपयुक्ति हैमवतपथ तीन खगडों में बाँटा जा सकता है—एक, वलखखगड, दूसरा, हिन्दूक्शाखगड और तीसरा, भारतीय खगड। पर अनेक भौगोलिक अङ्चनों के कारण इन तीनों खगडों को एक दूसरे से अलग कर देना कठिन है।

भारतीय साहित्य में बलख का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से हुआ है। महाभारत से पता लगता है कि यहाँ खच्चरों की बहुत अच्छी नस्ल होती थी तथा यहाँ के लोग चीन के रेशमी कपड़ों, पश्मीनों, रत्न, गन्ध इत्यादि का व्यापार करते थे। करीब एक सौ वर्ष पहले प्रसिद्ध अँगरेज यात्री अलेक्जेएडर वर्न्स ने बलख की यात्रा की थी। उसके यात्रा-विवरण सं यहाँ के रहनेवालों का तथा यहाँ की आबहवा और रेगिस्तानों का पता चलता है। वर्न्स का कहना है कि इस प्रदेश में सार्थवाह रात में नच्चतों के सहारे यात्रा करते थे। जाड़ों में यह प्रदेश बड़ा कठिन हो जाता है; लेकिन वसन्त में यहाँ पानी वरस जाता है, जिससे चरागाह हरे हो जाते हैं और खेती-चारी होने लगती है। बलख के घोड़े ओर ऊँट प्रसिद्ध है। यहाँ के रहनेवालों में ईरानी नस्ल के ताजिक, उजबक, हजारा और तुर्कमान है।

वत्तव से हिन्दुस्तान का रास्ता पहले पटकेंगर पहुँचता है, जहाँ समरकन्द्रवाला रास्ता उससे त्राकर मिलता है। यह महापथ तवतक विभाजित नहीं होता जवतक कि वह ताशा रूपन के रास्ते के बाजू के दूहों को नहीं पार कर लेता।

हिन्दुक्स की पर्वतमाला में अनेक पगडंडियो हैं, पर रास्ते के लिहाज से बंजु तथा विन्यु और उनकी सहायक निर्यों की जानकारी आवस्यक है। पूर्व की ओर वहनेवाजी हो निर्यो एतर में सुर्वाव और दिलाए में गोरवन्ड है तथा पिश्म में वहनेवाजी हो निर्यो उत्तर में अन्तरात्र और दिलाए में पंजशीर है। इस तरह वज्ञत का पूर्वी रास्ता अन्तरात्र के अन्तरा पिर्यों में होतर सावक पहुँचता है और फिर पजशीर की केची घाटी में होवर नीचे उत्तरता है। उने तरह, पिथिनी रास्ता गोरवन्द की घाटी से दलरने के पहले वास्तान के उत्तर में निरुवना है।

१. मार्यल, सॉची, १, ५० २६१-२६२

२. मोतीचन्द्र, जियोधिफक्ल ऐराड इक्नामिक स्टडीज इन महाभारत, पृ० ६०-६१

जैसा हम अपर कह श्रापे हैं, मध्य हिन्द्रकार के रात्ते निश्यों से लग हर चलते हैं। हिन्द्र-कुरा के मध्यभाग में कोई बनी-बनाई सड़क नहीं है, लेकिन उत्तरी भाग में बलख, खल्म श्रीर कुन्द्रज निश्यों के साथ-साथ रारते हैं।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, खावक दरें से होकर गुजरनेवाला रास्ता काफी प्राचीन है। महाभारत में कायव्य या कावरव्य नामक एक जाति का नाम मिलता है। शायद इसी जाति के नाम से वावक के दरें का नाम पडा। यह वहुन कुछ सम्भव है कि कावरव्य लोग हिन्दूकुरा के पाद में सड़ी हुई पजशीर और गोरवन्द की घाटियों में, जो पूरव की तरफ खावक के दरें को जाती है, रहते थे।

खावक के रास्ते पर वला से ताशकुरगन की यात्रा वसन्त में तो सरल है पर गर्मा में रेगिस्तान में पानी की कठिनाई होती है श्रीर इसीलिए सार्थ इस मौसम में एक घुमावदार पहाडी रास्ता पकड़ते हैं। खुरम नहीं के साथ-साथ इस रास्ते पर हैवाक श्राता है। इसके वाद कुन्क नहीं के साथ-साथ चत्तकर श्रीर एक की तत पार करके रोवत-श्राक का नजिलस्तान श्राता है। शायद महाभार न-काल के कुन्कमान यहीं रहते थे। ये यहाँ से चतकर रास्ता निर्न, यार्म तथा समन्दान होते हुए खावक श्राना है। इसके वाद वाई श्रीर को कचा का रास्ता श्रीर लाजवर्द की खदानों को छोड़कर पाँच पडावों के वाद पंजशीर की ऊँची घाटी श्राती है। हिन्दूकुश को पार करने के लिए संगन्नरान के गाँव से रास्ता घूमकर श्रन्दरश्राव, खिजान श्रीर दोशाख पार करता है। दोशाख के वाद जेवजशिराज में वाम्यान से होकर भारत का पुराना रास्ता श्राता है।

वाम्यान का यह पुराना रास्ता वला के दिन्नणी दरवाजे से निकलकर विना किसी कठिनाई के काराकोतल तक जाता है। यहाँ से किपश के पठार तक तीन घाटियाँ है, जिन्हे पहाडी रास्ता छोड़ने के पहले पार करना पड़ता है।

वाम्यान के उत्तर में हिन्द्कुश श्रौर दिक्खन में कोहवावा पड़ता है। यहाँ के रहनेवाले खास कर हजारा है। वाम्यान की श्रहमियत इसलिए है कि वह वलख श्रौर पेशावर के बीच में पड़ता है। वाम्यान का रास्ता इतना कठिन था कि उसपर रक्षा पाने के लिए ही, लगता है, व्यापारियों ने भारी-भारी बौद्धम्तियाँ वनवाई । 3

वाम्यान छोड़ने के बाद दो निदयों और रास्तों का संगम मिलता है; इनमें एक रास्ता कोहवाबा होकर हेलमें द की ऊँची घाटी की ओर चला जाता है। सुर्खाव नदी के दाहिने किनारे की ओर से होकर यह रास्ता उत्तर की ओर मुड़ जाता है और गोरबन्द होते हुए वह किपश पहुँच जाता है।

वाम्यान, सालंग श्रौर खावक के भिलने पर काफिरिस्तान श्रौर हजारजात की पर्वतश्रेणियों के बीच में हिन्दुकुश के दिल्णी पाद पर एक उपजाऊ इलाका है जो उत्तर में गोरवन्द श्रौर पंजशीर निद्यों से श्रौर दिल्णा में काबुलरूद श्रौर लोगर से सींचा जाता है। यह मैदान बहुत प्राचीन काल से श्रमने न्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था; क्योंकि इस मैदान में मध्य हिन्दूकुश के सब

१. महाभारत, २। ४८। १२

२. महाभारत, २। ४८। १३

३. फूशे, वही, ए० २६

दर्र खलते हैं। किपश से होकर भारत से मध्य एशिया का न्यापार भी चलता था। युवानच्वाङ् के अनुसार किपश में सब देशों की वस्तुए उपलब्ध थीं। बाबर का कहना है कि यहाँ न केवल भारत की ही, बिलक खुरासान, हम और ईराक की भी वस्तुएँ उपलब्ध थीं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस मैदान से उस प्रदेश की राजवानी बनना आवश्यक था।

पाणिनि ने अपने न्याकरण (४-२-६६) में कापिशी का उल्लेब किया है तथा महाभारत और हिंदू-यवन कि पर भी कापिशी का नाम आता है। यह प्राचीन नगर गोरबन्द और पंजशीर के संगम पर बसा हुआ था; पर लगता है कि आठवी सरी में इस नगर का प्रभाव घट गया; क्योंकि अरब भौगोलिक और मंगोत इिहासकार काबुत की वात करते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि काबुल दो थे। एक बौद्धकालीन काबुत जो लोगर नरी के किनारे बसा हुआ था और दसरा मुसलमानों का काबुल जो काबुल रूद पर बसा हुआ है। अमानुल्ला ने एक तीसरा काबुल दारुल्लभान नाम से बसाना चाहा था, पर उसके बसने के पहले ही उन्हें देश छोड़ देना पडा। ऊँचाई के अनुसार काबुल की घाटी दो भागों में बँटी हुई है। एक भाग जो जलालाबाह से अटक तक फैता हुआ है, भौगोलिक आवार पर भारत का हिस्सा है; पर दूसरा ऊँचा भाग ईरानी पठार का है। इन दोनो हिस्सों की ऊँचाई की कमी-बेशी का प्रभाव दन हिस्सों के मौसम और वहाँ के रहनेवालों के स्वभाव और चिरत्र में साफ-साफ देख पड़ता है।

काबुल से होकर भारतवर्ष के रास्ते काबुल और पंजशीर निदयों के साथ-साथ चलते है। पर प्राचीन रास्ता काबुल नदी होकर नहीं चलता था। गोरवन्द नदी के गर्त से वाहर निकलकर पंजाव जाने के पहले वह दिल्ए। की ओर घूम जाता था। कापिशी से लम्पक होकर नगरहार (जलालाबाद) का प्राचीन रास्ता पंजशीर की गहरी घाटी छोड़ देना था। इसी तरह काबुल से जलालाबाद का रास्ता भी काबुल नदी की गहरी घाटी छोड़ देना था।

हमे इस बात का पता है कि आठवीं सदी में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था; पर टाल्मी के अनुसार ईसा की दूसरी सदी में भी काबुल कहर या कहर (१-१=-४) नाम से मौजूर था और इसका मग्नावशेष आज दिन भी लोगर नदी के दाहिने किनारे पर विद्यमान है। शायद अरखोसिया से बलख तक का सिकन्दर का रास्ता काबुल होकर जाना था। गोरबन्द नदी को एक पुल से पार करके यह रास्ता चारीकर पहुँचता है। खेरखाना पार करके यह रास्ता उपजाऊ मैदान में पहुँचता है जहां प्राचीन और आधुनिक काबुल अवस्थित है।

काबुल से एक रास्ता बुनलाक पहुंचता है और वहां से तंग-ए-गार का गर्न पार करके वह महापथ से मिल जाना है। दूसरा रास्ता बाहिनी श्रोर पूरव की श्रोर चलना हुआ लनावनः के कोतल में घुसता है और वहां से तिजिन नशे पर पहुंचना है। वहां से एक छोड़ा रास्ना करकचा के देरें से होकर जगदालिक के उत्तर महापथ से मिल जाना है, नेकिन प्रधान रास्ना समकोण बनाना हुआ तिजिन के उत्तर सेहबाबा तक जाना है, उनके बाद वह बील उ-पूर्व की श्रोर घूमकर जगदालिक का रास्ता पार करना है। इसके बाद उपर-नीचे चलन हुआ वह मुर्ने पुल पर सुर्व-श्राव नदी पार करना है और अन्त में गन्डमक पर वह पहादों ने साहर निकल श्राता है। यहां में रास्ता उत्तर-पूर्व दिशा पक इकर जनानायाः पहुंच जाना है।

६. बाटसं, श्रान युश्रानच्वाह्, ६, १२२

२ वेवरिज, बाबसे मेमायर्स, १० १६६

कापिशी से जज्ञानाबादवाजा रारना कापिशी से पूर्व की श्रीर चगता है, किर दिक्खन-पूर्व की श्रीर मुगता हुआ वह गीरवन्द श्रीर पंजशीर की संयुक्तवारा की पार करके निजराश्री, नगाश्री धीर देश्याव होना हुआ मंद्रावर के बाद काबुल श्रीर सुर्वहद निद्यों को पार करके जजालाबाद पहुंच जाता है।

जैसा हम ऊपर कह त्रांगे हैं,जनाताबाद (जिस युवान च्वाट के ठीक ही भारत की सीमा कहा है) के बाद एक दूसरा प्रदेश गुह होता है। िकनन्दर ने मीया से इस प्रदेश की जीता गा; पर इस घटना के बीस वर्ष बाद संल्युक्तस प्रथम ने इसे मीयां को वापस कर दिया। इसके बाद गह प्रदेश बहुन दिनों तक विदेशी त्राक्षमणकारियों के हाथ में रहीं; पर त्रम्त में काबुत के साथ वह गुगतों के त्राधीन हो गया। १८ वीं सदी में नादिरशाह के बाद वह त्राहमदशाह दुर्रानी के कन्ने में चला गया श्रीर श्रेंगरेजी सल्तनन के युग में वह भारत त्रीर क्रकणिनस्तान का सीनात्रांत बना रहा।

िलम्ध और जलालाबाइ के बीच में एक पहाड़ श्राता है जो क़ुनार श्रीर स्वात की दुनें श्रलग करके पश्चिम में दृत्त बनाता हुआ छफेंद कोह के नाम से दिन्खन और पश्चिम में जलालाबाद के सूबे को सीमित करता है।

गन्यार की पहाडी छीमा के रास्तों का कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। एरियन का कहना है र कि सिकन्दर अपनी फौज के एक हिस्से के साथ कावुल नदी की वाई ओर की सहायक निश्यों की घाटियों में तवतक बना रहा जवतक कि कावुल नदी के दाहिने किनारे से होकर उसकी पूरी फौज निकत नहीं गई। कुछ इतिहासकारों ने सिकन्दर का रास्ता खेंबर पर ढूँ दुने का प्रयत्न किया है; पर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उस समय तक खेंबर का रास्ता नहीं चला था। इस सम्बन्ध में यह जानने की बात है कि पेशावर पहुँचने के लिए खेंबर पार करना कोई आवश्यक बात नहीं है। पेशावर की नीव तो सिकन्दर के चार सौ बरस बाद पड़ी। इसमें कोई कारण नहीं देव पड़ता कि अपने गन्तव्य पुष्करावती, जो उस समय गंधार की राजधानी थी, पहुँचने के लिए वह सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ा रास्ता पकड़े। इसमें सन्देह नहीं कि उसने मिचनी दर्रे से, जो नगरहार और पुष्करावती के बीच में पड़ता है, अपनी फौज पार कराई।

भारत का यह महाजनयथ पर्वत-प्रदेश छोड़कर अटक पर सिन्ध पार करता है। लोगों का विश्वास है कि प्राचीनकाल में भी महाजनपथ अटक पर सिन्ध पार करता था, पर महाभारत में उ गुन्दाटक जिसकी पहचान अटक से हो सकती है, का उल्लेख होने पर भी यह मान लेना कठिन है कि महाजनपथ नरी को वही पार करता था, गोकि रास्ते की रखवाली के लिए वहाँ द्वारपाल रखने का भी उल्लेख महाभारत में है। ऐसा न मानने का कारण यह है कि प्राचीनकाल में नरी के दाहिने किनारे पर उद्भाड [राजतरंगिणी], उदक्मांड [युवानच्वाङ], वेयं र [अलवीहनी], श्रोहिंद [पेशावरी] अथवा उएड एक अच्छा घाट था। फारसी में उसे आज दिन भी दर-ए-हिन्दी अथवा हिंद का फाटक कहते है। यहीं पर सिकन्दर की फीज ने नावों के

१. गटर्स, वही,

र. पुरियन, आनावेसिस

३. महाभारत, २।१६।१०

पुंत्त से नदी पार की थी। यहीं युवान च्वाड़ हाथी की पीठ पर चढ़कर मदी पार उतरा था तथा बाबर की फौजो ने भी इसी घाट का सहारा लिया था। अटक तो अकवर के समय में नदी पार उतरने का घाट वन पाया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महापथ का रास्ता तीन भागों में बॉटा जा सकता है—यथा (१) पुष्करावती पहुँचने के लिए जो मार्ग सिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों ने लिया, (२) वह रास्ता, जो चीनी यात्रियों के समय पेशावर होकर उदक्कमाएड पर सिन्ध पार करता था और (३) आधुनिक पथ, जो सीधा अटक को जाता है।

जलालाबाइ से पुष्करावती (चारसद्दा) वाले रास्ते पर दक्का तक का रास्ता पथरीला है। उसमे उत्तर मे मोहमंद [पाणिनि, मधुमंत ] और दिलिण में सफेइकोह मे शिनवारी कवीले रहते हैं। दक्का के बाद पूरव चलते हुए दो कोतल पार करके मिचनी आता है। मिचनी के बाद निद्यों के उतार की वजह से प्राचीन जनपथ के रास्ते का ठीक-ठीक पता नहीं चलता; पर भाग्यवश दिक्खन-पूर्व की ओर घूमती हुई काबुल नदी ने प्राचीन महापथ के चिह छोड़ दिये हैं। यहाँ हम सीत के वार्ये किनारे चलकर काबुल और स्वात के प्राचीन संगम पर, जो आधुनिक संगम से आगे बढ़कर है, पहुँचते हैं। यहीं पर गन्धार की प्राचीन राजधानी पुष्करावती थी जिसके स्थान पर आज प्राङ् , चारसद्दा और राजर गाँव है। यहाँ से महापथ सीधे पूरव जाकर होतीमर्दन जिसे युवान च्याङ ने पो-लु-चा कहा है और जहाँ शहवाज गढ़ी में अशोक का शिलालेख है, पहुँचता था। यहाँ से दिक्खन-पूर्व की ओर चलता हुआ महापथ उराड पहुँचता था। सिन्ध पार करके महाजनपथ तत्त्रिशला के राज्य में घुसकर हसन अवदाल होता हुआ तत्त्रिशला में पहुँचता था।

काबुत से पेशावर तक का रास्ता बाद का है। किंवदन्ती हैं कि एक गईरिये के स्प्र में एक देवता ने कनिष्क की संसार में सबसे ऊँचा स्तूप बनाने के तिए एक स्थान दिखलाया जहां पेशावर बसा। जो भी हो, ऐसे नीचे स्थान में जिसकी मिंचाई अफ़ीदी पहाड़ियों से गिरनेवाले छोतो, विशेष कर, बारा से होता है और जहाँ सोतहवीं सदी तक वाघ और गैड़ो का शिकार होना था, राजधानी बनाना एक राजा की सनक ही कही जा सकती है।

ईसा की पहली सदी से पेशावर राजवानी वन वैठा और इसीलिए उसे कापिशी में, जो भारतीय शकों की गमां की राजधानी थीं, जोडना यावरयक हो गया। यह पथ खेंबर हो कर दक्का पहुँचा और इसी रास्ते की रचा के तिए य येंजों ने किले वनवाय। उक्का में जमरूट के किले का रास्ता, दक्का और भिचनी के रास्ते से खुछ दूर पर, उतना ही ऊवड़ साबट है। इसी रास्ते पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गीमा है। लंडों कीतल के नीचे याती मिस्जिट है। अन्त में प्राचीन पथ आधुनिक रास्ते से होता हुया पेशावर छावना पहुंचता है।

तक्षिता पहुंचने के निए कावृत्त श्रोर ग्वान की मिली धारा पार करना पहनी थी, पर खेंबर के रास्ते ऐसा करना जरूरी गृही था। पशावर ने पुष्करावर्ता श्रोर होनी महेन होने हुए उग्रड का रास्ता दूर पड़ता था; पर उन्नपर हर मौसम में धाड चमने थे। नम्हों ने पना नाना है कि काबुल नदी गन्धार के मैदान में श्राकर खुन जानी है। पूर्वकान में कभी उन्ने श्रपना रास्ता किसी चौड़ी सतह में बदल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि स्वान के माथ उद्धार श्रामुनिक

<sup>:.</sup> फूरो, वही, ए०. ४३

संगम चीनी यात्रियों के समय के संगम के नीचे पड़ता है। पुष्करावती का श्रधःपतन भी शायदं

वावर ने पंजाब जाने के लिए एक सुगम घाट पार किया। इसके मानी होते हैं कि कोई दूशरा घाट भी था। कापिशों से पुग्करावर्ता होकर तत्त्वशिला के मार्ग में बहुत-सी निदयों पड़ती थीं; लेकिन कापिशों प्रोर पुष्करावर्ती के समा: हो जाने पर जब महापथ काबुल क्रोर पेशावर के बीच चलने लगा तो उनका मतलब बहुत-से घाट उतरने से अपने की बचाना था। यह रारता काबुज नदी का दिन- नी किनारा पकरता है, इसलिए आए-ही आप वह अटक की और, जहों सिन्धु नद सँकरा पड़ जाता है और पुल बनाने लायक हो जाता है, पहुँच जाता है।

प्राचीन राजपर्थों की एक खास थात थी कि वे प्राचीन राजधानियों को एक दूसरे से मिलांत थे। राजधानियों वरल जाने पर रारतों के रुख भी वरल जाते थे। राजधानियों के वर्लने के खास कारण रवार्थ्य, व्यावार, राजनीति, धर्म, निर्यों के फेर-वरल अथवा राजाओं की स्वेच्छा थी। राजधानियों के हेर-फेर कई तरह से होते थे। वज्ञख की तरह हेर-फेर होने पर भी राजधानी एक ही स्थान के आख-पाय वननी रही अथवा कापिशी की तरह वह प्राचीन नगरी के आखपास वनती रही। कभी-कभी जैसे दो वाम्यानों, दो काबुलों और तीन तच्चिशलाओं की तरह वह एक ही घाटी में वनती रही। कभी-कभी प्राचीन नगरों के अवनत होने पर नथे नगर पद्रीस में खड़े हो जाते थे, जैसे, प्राचीन वज्ञख की जगह मजार शरीफ, कापिशी की जगह काबुल, पुष्कराव्यती की जगह काबुल, उर्क की जगह अटक और तच्चिशला की जगह रावलिपरही।

श्रगर हम भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगों मे हिन्दू कुश के उत्तरी और दिन्खनी रास्तों की जॉच-पड़ताल करें तो हमें पता चलता है कि सब युगों में रास्ते एक समान ही नहीं चलते थे। पहाड़ी प्रदेश में रास्तों में कम हर-फेर हुआ है; पर मैदान में ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए बलख, बाम्यान, कापिशी, पुष्करावती और उद्भांड होकर तत्त्रिशला का रास्ता भिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों तथा अनेक वर्बर जातियों द्वारा व्यवहार में लाया जाता था। वहीं रास्ता आधुनिक काल में मजार शरीफ अथवा खानाबाद, बाम्यान या सालंग, कादुल, पेशावर तथा अटक होकर रावलपिएडी पहुँचता है। मध्यकालीन रास्ता इन दोनों के बीच में मिल-जुलकर चलता था। पुरुषपुर की रथापना के बाद ही प्राचीन महापथ का रुख बदला और घीरे-धीरे पुष्करावती के मार्ग पर आना-जाना कम हो गया। आठवीं सदी में कापिशी के पतन और काबुल के उत्थान से भी प्राचीन राजमार्ग र काफी असर पड़ा। नवीं सदी में जब कावुल और खैवर का सीवा सम्बन्ध हो गया तब तो पुष्करावती का प्राचीन राजमार्ग बिलकुल ही ढीला पड़ गया।

इस प्राचीन महापथ का सम्बन्ध सिन्य की तरफ बहनेवाली निदयों से भी है। टाल्मी के श्रनुसार, कुनार का पानी चित्राल की ऊँचाइयों से श्राता था श्रीर इसीलिए, जलालावाद के नीचे नाव चलना मुश्किल था। श्रव प्रश्न यह उठता है कि टाल्मी किसी स्थानीय श्रनुश्रुति के श्राधार पर ऐसी बात कहता है क्या; क्योंकि श्राज दिन भी पेशावरियों का विश्वास है कि स्वात नदी वड़ी है श्रीर काबुल नदी केवल उसकी सहायकमात्र है, उन दोनों के सम्मिलित स्रोत का नाम लखड़ें है, जिसका पंज कोरा से मितने के बाद स्वात नाम पड़ता है। स्थानीय श्रनुश्रुति में तथ्य हो या न हो, काबुल के राजधानी बनते ही उसके राजनीतिक महत्त्व से काबुल नदी बड़ी मानी जानी लगी। प्राचीन कुमा याती काबुल नदी कहाँ से निकलती थी श्रीर कहाँ बहती थी, इसका ऐतिहासिक विवरण हमे प्राप्त नहीं होता; लेकिन यह खास बात है कि वह नदी प्राचीन मार्ग का श्रनुसरण करती

थी और काबुल नदी के लिए उसकी विचार-संगित की बोधक थी। अगर यह बात ठीक है तो कुभा नदी का नाम जलालाबाद के नीचे ही सार्थक न होकर उस स्रोत के लिए भी सार्थक है जो प्राचीन राजधानियों के राजपथ को घरकर चलता था। यह भी खास बात है कि कापिशी, लम्पक, नगरहार और पुष्करावती पश्चिम से पूर्व जानेवाली काबुल नदी पर पड़ते थे। दाहिने किनारे पर काबुल और लोगर का मिला-जुला पानी केवल एक सोते-सा लगता है; लेकिन कापिशी के ऊपर पंजशीर की महत्ता घट जाती है और गोरबंद काबुल नदी के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करने लगती है। इस तरह बढ़कर गोरबंद पेशावर की ऊँचाइयो पर बहती हुई एक बड़ी नदी होकर सिन्ध से मिल जाती है।

बलख से लेकर तच्चिशला तक चलनेवाले महापथ के बारे में हमें वौद्ध श्रौर संस्कृत-साहित्य में बहुत कम विवरण मिलता है। लेकिन भाग्यवश महाभारत में उस प्रदेश के रहनेवाले लीगों के नाम त्राये हैं, जिनसे पता लगता है कि भारतीयों को उस महाय का यथेष्ट ज्ञान था। श्रजु न के दिग्विजयकम मे वाह्वीक फे पूर्व वद्ख्शॉ, वलॉ और पामीर की घान्यों से होकर काशगर के रास्ते की श्रीर संकेत है। वर्ष्शों के द्वयत्तों का भारतीयों को पता था 3। कुन्रमान ( म॰ भा॰ २।४=19३ ) शाय इ कुन्दुज की घाटी में रहनेत्राते थे। इसी रास्ते से शाय इ लोग कंवोज भी जाते थे, जिसकी राजधानी द्वारका का पता त्राज दिन भी दरवाज से चलता है। महाभारत को शक, तुलार त्रौर कंको का भी पता था जो उस प्रदेश में रहते थे जिसमें वंता नहीं की पार करके सुग्ध श्रीर शकद्वीप होते हुए महाजनपथ युरेशिया के मैदान के महामार्ग से मिल जाता था (म॰ भा॰ २।४७।२५)। वलख से भारत के रास्ते पर कार्पासिक का बोध कपिश से होता है ( म॰ भा॰ २।४७।७ )। मध्य एशिया के रास्ते पर शायद काराकीरम की मेरु श्रीर कुएनलुन को मंदर कहा गया है तया खोतन नदी को शीतोदा (म॰ भा॰ २-४=-२)। इस प्रदेश के फिरंदर लोगों को ज्योह, पशुप श्रीर खस कहा गया है जिनसे श्राज दिन किरगिजों का बोब होता है। काशगर के त्रागे मध्य एशिया के महायथ पर चीनो, हुएों श्रीर शकों का उल्लेख है ( म॰ भा॰ २।४७।१६ )। इसी मार्ग पर शायद उत्तर कुर भी पड़ता था; जिसका श्रपभंश रूप कोरैन, जिसकी पहचान चीनी इतिहास के लूलान से की जाती है,। शक भाषा का शब्द है।

- भारतीयों को इस रास्ते का भी पता था जो हेरात से होकर वनृचिस्तान श्रोर िसन्य जाता था। चनुचिरतान में लोग खेती के लिए बरसात पर श्राधित रहते श्रीर वस्तियों श्रिविकतर समुद्र के किनारे होती थीं। हेरात के रहनेवाते लोग शायद हारहूर थे। परिविन्धुण्देश में रहनेवाते वैरामकों (स॰ भा॰ २।४=1२) को जो बर्विस्तान में रहते थे श्रीर जिनका पता हमें यूनानी भौगोलिकों के रम्बकीया से मिलता है तथा पारद, वंग श्रीर कितव रहते थे (स॰ भा॰ २।४७।२०)। बर्विस्तान का यह रास्ता कतात श्रीर मूना हो हर िन्ध में श्रीता था। यूना के रहनेवातों को महाभारत में मौतेय कहा गया है श्रीर उनके उत्तर में शिवि रहते थे (म॰ भा॰ २।४=19४)।

<sup>1.</sup> पूरो, वही, १, ४२

र. महाभारत रार्धारर---२७

३ मोतीचन्द्र, वही, ए० १८-- १६

### उत्तर-भारत की पथ-पद्धति

उत्तर-भारत के मैदानों में पेशावर से ही महाजनपथ पुरव की श्रोर जरा-सा दौन्रणाभिमुख होकर चतता है। सिन्धु के मैदान के रास्ते पंजाव की निदयों के साथ-साथ दिन्स की श्रोर जरा-सा परिचमाभिमु व होकर चलते हैं। इतिहास इम बात का सान्नी है कि तन्नशिला होकर महाजनपथ काशी श्रोर मिथिला तक चनता था। जातकों से पता चलता है कि बनारस से तन्नशिला का रास्ता धने जंगलों से होकर गुजरता था श्रोर उसमें टाकुओं श्रोर पशुश्रों का भय वरावर धना रहता था। तन्नशिला उस सुन में भारतीय श्रोर विदेशों ज्यापारियों का मिलन-केन्द्र था। बौद्ध - सिहत्य से इस धान का पता चलता है कि बनारस, श्रावस्ती श्रोर सीरेय्य (सीरों) के ज्यापारी तन्नशिला में ज्यापार के लिए श्राते थे।

पेशावर से गंगा के मैंदान को टो रास्ते थाते हैं। पेशावर से सहारनपुर होकर लखनऊ तक की रेलवे लाइन उत्तरी रास्ते की द्योत है योर इस रास्ते से हिमालय का वहिगिरि कभी ज्यादा दूर नहीं पड़ता। यह र रता लाहोर को छूने के लिए वजीरावाइ से दिल्ला जरा क्रुकता है, लेकिन वहाँ से जलन्वर पहुँ चते-पहुँ चते िकर वह अपनी तिधाई ठीक कर खेता है। इस पथ के समानान्तर दिल्ली रास्ता चलता है जो लाहोर से रायिवड़, िकरोजपुर और भिटिएड़ा होकर दिल्ली पहुँ चता है। दिल्ली में यह रास्ता यमुना पार करके दोश्राव में धुसता है और गंगा के दिल्ली पक हुए इलाहावाइ पहुँ च जाता है; जहाँ वह पुनः यमुना को पार करके गंगा के दिल्ला से होकर आगे बढ़ता है। लखनऊ से उत्तरी रास्ता गंगा के उत्तर-उत्तर चलकर तिरहुत पहुँ चता है और वहाँ से किटहार और पार्वतीपुर होकर आसाम पहुँ च जाता है। दिल्ली रास्ता इलाहावाइ से बनारस पहुँ चना है और गंगा के दाहिने किनारे से भागलपुर होकर कलकत्ता पहुँ च जाता है अथवा पटना होकर कलकत्ता चला जाता है।

इन दोनों रास्तों की बहुत-सी शाआएँ है जो इन दोनों को मिलाती हैं। श्रयोध्या होकर बनारस और लंबनऊ की ब्राब-लाइन उत्तरी और दिन बनी रास्तों को भिलाने में समर्थ नहीं होनी, क्योंकि बनारस के आगे गंगा काफी चौड़ी हो जाती है और केवल अगिनबोट ही उत्तरी और दिन बनी मार्गां को मिलाने में समर्थ हो सकते है। पुलों की कमी की वजह से तिरहुत, उत्तरी बंगाल और आसाम के रास्तों का केवल स्थानिक पहत्त्व है। इनकी गणमा भारत के प्रसिद्ध राजमार्गां में नहीं की जा सकती।

वनारस के नीचे गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का काफी व्यापारिक महत्त्व है। ग्वालन्दों से, जहाँ गंगा व्रह्मपुत्र का संगम होता है, स्टीमर वरावर आसाम से डिवरूगढ़ तक चलते हैं श्रीर बाढ़ में तो वे सिद्या तक पहुँच जाते हैं। देश के विभाजन ने आसाम और वंगाल के बीच आयात-निर्यात के प्राकृतिक साधनों में बडी गडबड़ी डाज दो है। उत्तर-विहार से होकर नई रेलवे लाइन भारत से बिना पाकिस्तान गये हुए आसाम को जोड़ती है, फिर भी आसाम का प्राकृतिक मार्ग पूर्वी पाकिस्तान होकर ही पड़ता है।

पेशावर-पार्वतीपुर के उत्तरी महापथ से बहुत-से उपपथ हिमालय को जाते हैं। ये उपपथ मालाकन्य दरें के नीचे नौशेरा-इर्गई, सियालकोय-जम्म, अमृतसर-पठानकोय, श्रंबाला-शिमला, लस्कर-देहरादृन, बरैली-काठगोदाम, हाजीपुर-रक्सौल, किटहार-जोगवानी तथा गीतलदह-जयन्तिया

<sup>1.</sup> विक्शनरी ऑफ पालि प्राप्र नेम्स, 1, ६८२

की ब्रांच-लाइनों द्वारा श्रंकित है। उसी तरह महापथ के दिन्खिनी भाग से बहुत-से रास्ते भूटकर विन्ध्य पार करके दिन्बन की श्रोर जाते हैं। ये रास्ते उपपथ न होकर महापथ हैं। इनका वर्णन वाद में किया जायगा।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, पंजाब से सिन्ध के रास्ते निहरों के साथ-साथ चलते हैं। भिटेंडा से एक रास्ता फूटकर सतलज के साथ-साथ जाता है; उसी तरह अटक से एक दूसरा रास्ता फूटकर सिन्धु के साथ-साथ चलता है। इन दोनों रास्तो के बीच में पॉच रास्ते हैं जो पंजाब की पॉचो निहरों की तरह एक बिन्दु पर मिलते हैं। सिन्धु-पथ नदी के दोनों किनारों पर चलते हैं और रोहरी और कोटरी पर पुलो द्वारा सम्बद्ध हैं।

सिन्ध की उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों पर कच्छी गंदाव के मैदान का खींचा है, जहाँ प्राचीन समय मे शिवि रहते थे। इसी मैदान से होकर सक्कर से वज़िचस्तान के दरीं की रेल गई है।

प्राचीनकाल में सिन्य और पंजाब की निदयों में नावों से यातायात था। दारा प्रथम ने श्रपने राज्य के श्रारम्भ ने निचले सिन्ध से होकर श्ररवसागर में पहुँचने का मन्सूवा बॉधा था: लेकिन ऐसा करने से पहले उसने उस प्रदेश की छानवीन की आज्ञा दी थी। अन्त्रेषक-दल के नेता स्काइलाक्स बनाये गये त्रौर उनका वेड़ा कश्यवपुर (यूनानी कस्पपाइरोस ) पर, जिसकी पहचान मुल्तान से की जाती है , उतरा। यहीं से ईरानियों का दूसरा धावा शुरू हुआ। मुल्तान के कुछ नीचे, चिनाव के वाएँ किनारे पर, ५१६ ई० पू० में दारा का वेड़ा पहुँचा श्रीर ढाई वर्ष बाद जब यह वेड़ा मिख़ में श्रपने राजा के पास श्राया तव उसने नील नदी श्रीर लालसागर के बीच नहर खोल दी थी। श्री फूरो के श्रनुसार यह यात्रा ईरान की खाड़ी श्रीर श्ररबसागर के बीच के समुद्री रास्ते की मिलाने के लिए श्रावश्यक थी। दारा के श्रधिकार में लालसागर श्रौर निचले किन्ध के वन्दरगाहों के श्राते ही हिन्दमहासागर सुरिच्चत हो गया श्रौर मिस्र के वन्दरों से ईरानी जहाज कुशलतापूर्व क सिन्ध के वन्दरगाहों तक आने लगे। पर सिन्ध पर ईरानियों और यूनानियों का अविकार थोड़े ही समय तक रहा। जब छिकन्डर के अनुयायी सिन्ध के निचले भाग में पहुँ चे तो उन्हें वहाँ के ब्राह्मण-जनपदों का कठोर सामना करना पडा। कयान किया जा सकता है कि ईरानियों को भी कुछ ऐसा ही नामना करना पड़ा होगा। सिकन्दर की फौज के आगे वढ़ जाने पर पुनः ब्राह्मण-जनपद प्रवल हो उठे। धिकन्दर का नौकाध्यस मकदनी नियर्श्वस इस बात की स्वीकार करता है कि सिन्ध के रहनेवालों के प्रवत्त विरोध के कारण ही उसे सिन्य जल्दी ही छोड़ देना पड़ा। भारत पर श्रपने धावों के बार महन्द्र गजनी लौटने के लिए यही रास्ता पकडता था। छोमनाथ की लूट के बार, गजनी लौटते समय, पंजान की घाटियों के जाड़ों ने उसे खून तंग किया। उन्हें सबक देने के तिए महन्द दूसरे छान लौड़ा श्रीर मुल्तान में १४०० नावों का एक वेडा तैयार किया . लेकिन यागी जाटों ने उसके जवाय के लिए ४००० नावों का वेडा तैयार किया। याधुनिक काल में पंजाब की नित्यों पर यानायात कम हो गया है; केवत सिन्धु पर ही सामान टोने के लिए कुछ नावें चननी है।

यहाँ पर हम विन्धु-गंगा के उत्तरी श्रौर दिवाणी मार्गी की तुलना कर देना चारते हैं। उत्तरी रास्ता पंजाब के उपजाक मैंशन से होकर गुजरना है। इनके विपरोन, दीन्पनी रास्ता

<sup>1.</sup> पूरो, वही, पृ० १४

२. केंब्रिज हिस्ट्री, ३, ए० २६

सूखे ऊँचे प्रदेश से होकर गुजरता है। भिवष्य में जब भौग और डेराइस्माइलखाँ होकर गजनी और गोमल वी तरफ रेल निकल जायगी तब इमका महत्त्व बढ़ जायगा। पर दिल्ली से लेकर बनारत तक दोनों ही मागा की श्राहमियत उपजाऊ मैदान में जाने से एक-सी है। फिर भी, उत्तरी रास्ता हिमालय प्रदेश का न्यापार संभालता है और दिल्ली रास्ता विन्ध्य-प्रदेश का। बनारन के बाद, दिल्ली रास्ते का उत्तरी रास्ते के बिनस्वत प्रभाग बढ़ जाता है; क्योंकि उत्तरी रास्ता तो श्राहम की श्रोर स्ता कर्ति है। पर दिल्ली रास्ता कलकत्ता से समुद्द की श्रोर जाना है। चीन में कम्युनिस्ट राज तथा तिन्यत श्रीर उत्तरी वर्मा पर उनके प्रभाव से उत्तरी रास्ते का महत्त्व किसी समय बढ़ सकता है।

पेशावर ते बंगान के रास्ते पर निश्चों के सिवा सामरिक महत्त्व के तीन स्थल हैं; यथा, अटक अर्ौर भेताम के बीच में नमक की पहाडियों, कुरुक्तेत्र का मैदान तथा बंगाल और विहार के बीच राजमहल की पहाडियों। मैदान में निश्चों विशेषकर वरसात में, यात-निर्यात में अबचन पैदा करती हैं और, इसीलिए, प्राचीन जनपथ हिमालय के पास-पास से चलता था, जिससे नडी उतरने का सभीता रहे। प्राचीन समय में ये घाट बढ़ते हुए शत्रुदलों को रोकने के लिए बड़े काम के थे।

श्रदक श्रीर मेलम के बीच का प्रदेश वह सामिरिक महत्त्व का है; क्योंकि नमक की पहािक्यों उपजाऊ छिन्य-सागर-दोत्राव के उत्तरी भाग को नीचे से सूखे-साखे प्रदेश से श्रलग करती हैं। इसके ठीक उत्तर हजारा को रास्ता जाता है, तथा मेलम के साथ चलता हुआ रास्ता करमीर को।

खास पंजाब सतलज के पूर्वी किनारे पर समाप्त हो जाता है श्रीर वहीं फिरोजपुर श्रीर मिंटा की छाविनयों दिख्ली जानेवाले रास्ते की रचा करती है। कुरुचेत्र का मैदान सिन्ध श्रीर गंगा की नदी-दितियों के जलिवभाजक का काम करता है। इतिहास इस बात का साची है कि छुरुचेत्र का मैदान वहे सामरिक महत्त्व का है। इसके उत्तर में हिमालय पड़ता है श्रीर दिच्चिण में मारवाड का रेगिस्तान। इन दोनों के बीच में एक तंग मैदान सतलज श्रीर यसुना के खादर जोड़ता है। पंजाब श्रीर दिच्चिण के बीच का यही प्राकृतिक रास्ता है। श्रार पंजाब से बढ़ती हुई शत्रुसेना सतलज तक पहुँच जाय तो भौगोलिक श्रावस्था के कारण उसे छुरुचेत्र के मैदान में श्राना होगा। कौरवों श्रीर पाग्छवों का महायुद्ध यहीं हुशा था तथा पृथ्वीराज श्रीर सहम्मद गोरी के बीच भारत के भाग्य का फैनजा करनेवाली तरावड़ी की लड़ाई भी यही लड़ी गई थी। पानीपत में बावर द्वारा इब्राहीं। के हराये जाने पर यहीं पुनः एक बार भारत के भाग्य का निवशरा हुआ। १८ वीं सही में श्रहम रशाह श्रवशाती ने यही मराठों को हराकर उनकी रीढ़ तोड़ दी। देश-विभाजन के बाद पश्चिमी पजाब से भागते हुए शरणार्थियों ने भी इसी मैदान में इकट़ होकर श्रपनी जान श्रीर इज्जन की रचा की।

गंगा के मैटान के घाट भी उतना ही महत्त्व रखते हैं; जितना पंजाब की निद्यों के घाट। दिल्ली, आगरा, क्लोज, अयोध्या, प्रयाग, बनारस, पटना और भागलपुर निद्यों के किनारे बसे हैं और उन निद्यों के पार उतरने के रास्तों की रक्ता करते हैं। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग तथा गंगा और छोन के संगम पर पटना सामरिक महत्त्व के नगर है, पर साथ-ही-साथ यह जान लेना चाहिए कि यमुना और उसकी सहायक निद्यों पर प्रयाग तक लगनेवाले घाट तथा गंगा के दिल्ली सिरे पर लगनेवाले घाट भीतर के लगनेवाले घाटों की अपेक्ता विरोध महत्त्व के

हैं। श्रागरा, धौलपुर, कालपी, प्रयाग श्रौर चुनार इसी श्रेणी में श्राते हैं। मातवा श्रौर राजस्थानं का मार्ग यसुना को श्रागरा पर पार करता है तथा बुन्देलखरण्ड श्रौर मालवा का रास्ता उसी नदी को कालपी पर। प्राचीनकाल में प्रयाग के कुछ ही ऊपर कौशाम्बी वसा था जहाँ भड़ोच से एक रास्ता श्राता था। कौशाम्बी के नीचे गंगा श्रौर यसुना पर खूव नावें चलती थी। इसका स्थान श्रव प्रयाग ने ले लिया है।

उत्तरप्रदेश श्रौर बंगाल से श्रानेवाली सेनाश्रों के भिलने का प्राकृतिक स्थान विहार में वक्सरें है; क्योंिक इसके बाइ गंगा इतनी चौड़ी हो जाती है कि वह केवल श्रिगनवोटो से ही पार की जा सकती है। उदाईभद द्वारा पाटलिपुत्र की नींव डालना भी इसी मतलव से था कि गंगा के घाट की लिच्छिवियों के बढ़ते हुए प्रभाव से रक्ता की जा सके। पटना के श्रागे दिल्ला विहार की पहाड़ियाँ गंगा के साथ-साथ बंगाल तक बढ़ जाती है श्रौर इसीलिए त्रिहार से बंगाल का रास्ता एक सँकरी गली से होकर निकलता है।

हमने ऊपर उत्तर भारत की पथ-पद्धति का सरसरी दृष्टि से एक नक्शा खींचा है और यह भी वतलाने का प्रयत्न किया है कि ये रास्ते किन भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन होकर चलते हैं, पर यहाँ हम इस बात पर जोर देना चाहते है कि जिन रास्तों का हमने ऊपर वर्णन किया है उनके विकास में हजारो वर्ष लग गये होंगे। हमे पता चलता है कि ईसा-पूर्व पाचनीं सदी या उसके कुछ पहले भी उत्तरी श्रीर दिल्ली महाजनपथ निकसित हो उठे थे। इस वात की भी सम्भावना है कि इन्हीं रास्तों से होकर उत्तर-पश्चिम से त्रार्य भारत में भूस्थापना के लिए त्रागे बढ़े। हम ऊपर बाह्रीक-पुष्करावती, कावुल-पेशावर तथा पेशावर-पुष्करावती-तच्हिशला के रास्तों के दुकड़ों की छानबीन कर चुके हैं। श्रीर यह भी वता चुके हैं कि महाभारत ने कहाँ तक उन सड़कों के नाम छोड़े हैं। बाँखपालि-साहित्य में वलख से तक्तिशला होकर मधुरा तक के राजमार्ग का बहुत कम विवर्ग है। भाग्यवश, रामायण तथा मुलसर्वास्तिवादियों के 'विनय' में तत्त्वशिला से लेकर मधुरा तक चलनेवाले रास्ते का श्रव्हा विवरण है। म्लसर्वास्तिवादियों के विनय से पता चलता है कि जीवक कुमारसत्य तत्त्वशिला स भद्र कर, उदुम्बर श्रौर रोहीतक होते हुए मधुरा पहुंचा। श्रीत्रिजलुस्की ने भद्र की पहचान राकल यानी, सियालकोट से की है। उदुम्बर पठानकोट का इलाका था थाँर रोहीनक याजकन का रोहतक है। चीनी यात्री चेमाडू ने इसी रास्ते पर अग्रोतक का नाम भी दिशा है जिउकी पहचान रोहतक जिले में श्रगरीहा से की जा उकती है। 2

ऐसा मातृम पड़ता है कि इस नड़क पर श्रोदुम्बरों का काफी प्रभाव या जो कि उनकी भौगोलिक स्थित की वजह से कहा जा उकता है। पठानकोड़ के रहनेवाते उदुम्बर मगध स्मार करमीर के बीच के व्यापार में हिस्सा बेडाते थे। कागड़ा के व्यापार में भी उनका हिस्सा होता था; क्योंकि श्राज दिन भी चम्बा, नूरपुर श्रोर कागड़ा की उड़के शहा निनता है। देश फें बैटबारे के बाद पठानकोड़ श्रोर जम्मू के बीच की नई सड़क भारत श्रोर करमीर की बादी के जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। प्राचीन समय में इस प्रदेश में बहुत श्रदश उनी अपना भी बनता द्या जिसे कोई बर कहते थे।

९ तिखतिट टेसु, २, २, ४-३३—३५

२. चूर्नाज शाशियतीक, १६२६, पृ० ३-७

साका यानी आधुनिक मिपानकोड, प्राचीन समय में मदी की राजवानी था ै। इस नगर की मिनिन्द-यनन में पुड़में इन कहा गया है। पुड़में इन में मादर में बीक मान की मुहस्त्रन्द गड़ित्यों खनरवी थीं थीर नदी गढ़ित्या तीहकर उनका मान फुड़करियों के हाथ बेच दिया जाना था।

पठान है। इन्हें इन हमाने हिस्से पर, महाभारत के प्रानुगर बहुवान्यक (लुनियाना), शेरीपक (विरद्या) प्यार रोही पर पहले में (ग॰ भा॰ २।२६।५-६)। महाभारत की रोहतक के दिल्ल पक्ने-पाने रेगिर मनी इजाकी का भी पत्ता पा। रोइनक में ही कर प्राचीन महापय मथुरा चना जाता या जी प्राचीन भारतवर्ष में एक महुन महा ज्यापारी नगर था।

जैना हम कार नह खांग हैं, रामायण में (२१०४१३५-१२) भी पिथम पंजान से लेकर खगोंचा तक के प्राचीन महाण्य का उल्लेन हैं। केकर से भरत की य्ययोण्या लाने के लिए इन खगोंचा के बाद गंगा पार फरेंक हिस्तन पर (हमनापुर, मेरठ जिला) पहुंचे। उसके बाद वे कुरु ते खांगे। यहा वाक्णी नीर्घ टेनकर उन्होंने सरस्तर्ना नदी पार की। उसके बाद उत्तर की योर चलते हुए उन्होंने सरदंडा (यापुनिक सरहिद नदी) पार की। व्यांग बढ़कर वे भूलिंगों के प्रदेश में पहुँचे और शिवानिक के पाद की पहानियों पर उन्होंने सतलज और ज्याग की पार किया। इस नरह चनते हुए ने यजकूना नदी (यापुनिक याजी) पर बने हुए सकत नगर में थाये और वहाँ से नविशाला के रास्ते से के हम की राजधानी गिरियज, जिमकी पहचान जलालपुर के पाछ गिर्यक से की जाती है, पहुँचे।

मधुरा से लेकर राजगृह तक महाजनपथ का श्रव्हा वर्णन बौद्ध-साहित्य में मिलता है।
स्पुरा से यह रास्ता बेरें जा, गोरिष्य, संकिरस, कणाएकज होते हुए प्यागितिथ्य पहुंचता था जहाँ वह
गंगा पार करके बनारस पहुँचता था । इसी रास्ते पर वरणा (वारन-बुलन्दशहर) श्रौर श्रालवी
(श्ररवल) भी पहते थे। देरें जा की ठीक-ठीक पहचान नहीं हुई है; लेकिन यह जगह शायद घोलपुर
जिन्ने में वारों के पास कहीं रही होगी जहां से श्रज्यांहनी के समय में महाजनपथ का एक खरड
ग्रुह्त होता था। श्रंगुत्तरिकाय में कहा गया है कि बुद्ध ने वेरें जा के पास स्वक्त पर भीइ को
सपदेश दिया । श्रंगुत्तरिकाय में कहा गया है कि बुद्ध ने वेरें जा के पास स्वक्त पर भीइ को
सपदेश दिया । सेरिष्य की पहचान एटा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ सीरों से की जाती है। इस नगर
का तच्चिराना के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । संकित्स की पहचान कर्ष खाबद जिले के
संकीता गाँव से की जाती है। बौद्ध-साहित्य के श्रनुवार श्रावस्ती से यह तीस योजन पर पड़ता
था। रेवत थेरा, सोरिष्य (सोरों) से सहजाति के रास्ते पर (भी श, इलाहाबाद) संकित्स, करणाकुज,
स्वदुम्बर श्रीर श्रग्गलपुर होकर गुजरे। श्रालवक, श्रावस्ती से तीस योजन श्रीर राजगृह के रास्ते
पर, बनारस से दस योजन पर था । कहा जाता है कि एक समय बुद्ध श्रावस्ती से की श्रीरि
(केराकत, जोनपुर जिला, उत्तरप्रदेश ) पहुंचे। वहाँ से श्रालवी होते हुए श्रन्त में राजगृह श्रा
पर्हुचे । कीशाम्बी सार्यों का प्रधान श्राहा था श्रौर यहाँ से कोशल श्रौर मगध को बराबर रास्ते

१. मोतीचन्द, वही, ४, ए० ६४-६६

२. विनय, ३, २

डिक्शनरी श्रॉफ पाली प्रापर नेम्स, देखो बेरंजा

४. धरमपद श्रद्धकथा १, ६२३

४. वही, ३, २२४

विनय, २, १७०-७४

## [ १७ ]

चेता करते थे। नदी के रास्ते बनारस की दूरी यहाँ से तीस योजन थी। साहिष्मती हीकर दिल्लापथवाला रास्ता कौशाम्बी होकर गुजरता था। 2

पूर्व-पश्चिम महाजनपथ पर, जिसे पाति-साहित्य में पुच्चन्ता-अपरन्त कहा गया है, बनारस एक प्रधान व्यापारिक नगर था (जा० ४, ४०५, गा० २४४)। इसका सम्बन्ध गन्धार और तक्तिशाला से था (धम्मपद, अट्ठक्था, १,१२३)। तथा सोवीरवाले रास्ते से यहाँ घोड़े और खच्चर आते थे। उत्तरापथ के सार्थ बहुधा बनारस आते थे। वनारस का चेदि (बुन्देलखराड) और उज्जैन के साथ, कोशाम्बी के रास्ते, व्यापारिक सम्बन्ध था। यहाँ से एक रास्ता राजगृह को जाता था अऔर दूसरा आवस्ती को। आवस्तीवाला रास्ता कीटिगिरि होकर जाता था। वेरंजा से बनारस को दो रास्ते थे। सेरिय्यवाला रास्ता पेचीदा था, लेकिन दूसरा रास्ता गंगा को प्रयाग में पार करके, सीधा बनारस पहुँच जाता था। बनारस से महाजनपथ, उक्कचेल (सोनपुर, बिहार) पहुँचता था और वहाँ से वैशाली (बसाइ— जिला मुजफ्फरपुर, बिहार), जहों श्रावस्ती से राजगृह के रास्ते के साथ वह मिल जाता था। वनारस और उक्वेल (गया) के बीच भी एक सीधा रास्ता था। बनारस का अधिक व्यापार गंगा से होता था। बनारस से नावें प्रयाग जाती थीं और वहाँ से यमुना के रास्ते इन्द्रप्रस्थ पहुँचती थीं। प

उत्तरापथ से दूसरा रास्ता कोसल की राजधानी श्रावस्ती को श्राता था। यह रास्ता, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, स्हारनपुर से लखनऊ होकर बनारस को रेल का रास्ता पकड़ता था। लखनऊ से यह रास्ता गोडे की श्रोर चला जाता था। इस रास्ते पर कुरुजांगल, हस्तिनापुर श्रीर श्रावस्ती पड़ते थे।

श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता वैशाली होकर जाता था। पर्याणवरग में श्रावस्ती श्रीर राजगृह के बीच निर्नालिखित पड़ाव दिये हैं—यथा सेतव्या, किपलवस्तु, छशीनारा, पावा श्रीर भोगनगर। उपर्युक्त पड़ावों में सेतव्या, जो जैन-साहित्य में केयइश्रद्ध की राजधानी कही गई है ° , सहेठ-महेठ, यानी श्रावस्ती के उपर पड़ती थी। ताक्षी नड़ी पर नेपालगंज स्टेशन से छुद्ध दूर नेपाल में वालापुर के पास श्री० वी० स्मिथ को एक प्राचीन नगरी के भरनाव्होप भिले थे (जे० श्रार० ए० एस०, १८६८, ए० ५२० से ) जिन्हे उन्होंने श्रावस्ती का भरनाव्होप मान लिया, पर श्रावस्ती तो सहेठ-महेठ है। बहुत सम्भव है कि घालापुर के भरनाव्होप सेतव्या के हों।

६ विनय, १, २८७

२. सुत्तनिपात, १०१०-१०६३

३. जा०, १, १२४, १८८, १८६; २, ३६, २८७

४. दिव्यावदान, पृ० २२

४. जा०, १, ११३-४४

६. विनय, १, २१२

७ विनय, १, २२०

<sup>⊏.</sup> जा० ६, ४४७

६. डिवरानरी खाँफ पालि प्राप्रनेक्स २, १६१६

जैन, लाइफ इन एंशेंट इंडिया एजड टिपियटेट इन जैन केनन्य, ए० १२४, धंदई, १६४०

पाना भी पर नान गोरवपुर विने हो पहरीना नहगीन के पाउर गोन से की जाती है। वैशानी में सानर गियान जाती सार मा पार बनारमना मिननी सारना किन जाते थे। प्रभान सहता तो चंपा (भागतपुर) हो नाना जाता था। पर एक दूसम सारना बिल्वा की बीर राज्यह की तरफ मुद्र जाना था। भागती से माहन हो हर की शाहनी की भी एह सहता था। तिशुद्धि गमा (पृ० २६०) के अनुनार भागतों में गाहन सान नोजन पर स्थित था। बीर घोड़ों की द्याक से यह सहता एक दिन में पार किया जा सकता था। इस सहते पर जाकू नगते थे। प्रीर राज्य की छोर से बातियों के लिए रसकी या प्रकार था।

भारती ( गर्ट-मर्टट, मोंडा जिना, उत्तर प्रजेश ) पानीन काल में एक मशहूर व्यापारिक नगरी थी और यहां के प्रिक्त सेट पानाच विभिन्नक गुन्न के प्रमान सेवक थे। उपनगर में बहुत-से निपाद रहने थे जो शायत नात नाताने का काम करते थे। नगर के उत्तरी द्वार से एक रास्ता पूर्वी भिर्मा ( सुंगर के पान ) जाता था। यह गत्र नगर के बाहर प्रमिरावती की नावों के प्रत से पार करके प्रामें बढ़ाने थे। अवस्ती के दिनानी फाइक के बाहर ग्रामें मेदान में कीज पड़ाव द्यावती थी। नगर के नारी फाइकी पर नुंगीपर थे।

पाति-मादिला ने भिष्त-भिष्न नगरों ने श्रावस्ती की दूरी टी हुई है जिससे उसका व्यापारिक महत्त्व प्रकट होता है। श्रावरती से तक्षिना १६२ गोजन पर थी, संकिस्स (संकीसा) ३० गोजन, सांकेन (श्रयोण्या) ६ योजन, राजगृह ६० योजन, मिल्हिकादसट ३० योजन, सुप्पारक (सोपारा) १२० योजन, श्रयगाजव ३० योजन, उप्रनगर १२० योजन, कुररघर १२० गोजन, श्रंगुनिमाल २० योजन श्रार चन्द्रभागा नदी (चेनाव) १२० योजन, पर श्रावस्ती से इन स्थानों को ठीक-ठीक दूरी इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती; क्योंकि प्राचीन भारत में योजन की माप निर्धारित नहीं थी। श्रयर हम योजन को श्राठ श्रंप्रे जी मील के बरावर भी मान लें तब भी श्रावस्ती से उपर्युक्त स्थानों की नम्शे पर दी गई दृरियों ठीक नहीं बैठतीं।

श्रावस्ती से महाजनपथ वैशाली पहुँचकर पुरव चलता हुआ भिह्या (मुंगेर) पहुँचता या श्रोर फिर प्रसिद्ध व्यापारिक नगर चम्पा। यहाँ से वह कर्जगल (कॉकजोल, राजमहल, विहार) होते हुए वंगाल में घुएकर ताम्रलिति (तामलुक) पहुँच जाता था।

वैशाली से दिल्ल जानेवाली महापथ की शाला पर अनेक पड़ाव थे जिनपर बुद्ध राजग्रह से क्रिक्शीनारा की अपनी अंतिम यात्रा में ठहरे थे। 3 वे राजग्रह से अंवलिट्ठिक और नालन्दा होते हुए पाटलिप्राम में गंगा पार कर कोशिगाम और नादिका होते हुए वैशाली पहुँचे थे। यहाँ से धावस्ती का रास्ता पकड़कर मग्डगाम, हिल्थगाम, अम्बगाम, जम्बुगाम, भोगनगर तथा उत्तर पावा (पपउर, पडरौना तहसील, गोरखपुर) होते हुए वे मल्लों के शालकुं ज में पहुँचे थे। गंगा के मैदान में उत्तरी और दिल्ली रास्तों के उपर्युक्त वर्णन से हम प्राचीन काल में उनकी चाल का पता लगा सकते हैं। महाजनपथ तन्तशिला से सकल, पठानकोट होता हुआ रोहतक पहुँचता था। पानीपत के मैदान में उसकी दो शाखाएँ हो जाती थीं। दिल्ली शाखा थूणा (थानेसर), इन्द्रप्रस्थ होकर मथुरा, सोरेप्थ (सोरों), कंपिल, संकिस्स (संकीसा), करणाकुज्ज

१. 'डिक्शनरी'', र, १०८४

२. राहुल, पुरातस्वनिबंधावस्ती, पृष्ठ, ३३-३४, एलाहाबाद १६३६

३ डिक्शनरी "र, ७२३

(कन्नीज) होते हुए आलगे (अरवल) पहुँचता था। गंगा के दाहिने किनारे-किनारे चतता हुआ रास्ता नदी को प्रयाग में पार करके बनारस पहुँचता था। प्रयाग के पास कौशाम्बी से एक रास्ता सकत होकर श्रावस्ती चला जाता था; पर प्रधान पथ उत्तर-पूरव की ओर चलते हुए उक्कचेल (सीनपुर) पहुँच्चा था और नहाँ से वैदालो जहाँ वह उत्तरी रास्ते से भिन्न जाता था। यह उत्तरी रास्ता अम्बाला होते हुए हिस्तिनपुर पहुँचता था। उसके बाद रामगंगा पार करके वह साकेत पहुँचता था और उत्तर जाते हुए श्रावस्ती से होकर किवनस्तु । वहाँ से दिन्वन-पूर्वा रुख पकड़कर पावा और कुनीनारा होना हुआ रास्ता वैशाली पहुँचकर दिस्खनी रास्ते से भिल जाता था। किर यहाँ से दिन्बन-पूर्वा रुख लेकर वह मिह्या, चम्पा, कर्जगल होता हुआ ताम्रिलिप्ति पहुँचता था। वैशाली से दिन्बन राजगृह का रास्ता पाटलिग्राम, उक्नेल और गोरधिगिरि (बराबर की पहाड़ी) होता हुआ राजगृह पहुँचता था। कुरुलेत्र से राजगृह के इस रास्ते का उल्लेख महाभारत (म॰ भा॰ २।१=।२६-३०) में भी है। कुरुण और भीम इसी रास्ते से जरासन्य के पास राजगृह पहुँचे थे। महाभारत के अनुसार यह रास्ता कुरुलेत्र से आरम्भ होकर कुरुलांगल होकर तथा सरग्र पार करके पूर्वकीस्त (शायद किपलवस्तु)) होकर मिथिला पहुँचता था। इसके बाद गंगा और सोन के संगम को पार करके वह गोरथिगिर पहुँचता था जहाँ से राजगृह साफ-साफ दिखलाई देता था।

चीनी यात्री भी उत्तर-भारत की पथ-पद्धित पर काफी प्रकाश डालते हैं। फाहियेन (करीब ४०० ई०) श्रीर छुंगयुन (करीब ५२९ ई०) उड़ीयान के रास्ते भारत में घुसे; पर युवानच्त्राड्ने बलख से तन्त्रिशला का सीधा रास्ता पकड़ा श्रीर लौटते समय वे कन्धार के रास्ते लौटे। तुर्फीन श्रीर कापिशी के बीच का इलाका उस समय तुर्की के श्रधीन था। युवानच्वाड्न बलख, कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुष्करावती श्रीर उदभागड़ होते हुए तन्त्रिशला पहुँचे।

चौदह बरंस बाद जब युवानच्वाङ् भारत से चीन को लौटे तो वे उद्मारिड में कुछ समय तक ठहरे। फिर वहाँ से लम्पक ( लगमान ) होते हुए खर्रम की घाटी से होकर वर्णु ( वन्नू ) के टिल्लिण में पहुँचे। वर्णु या 'फत्तन' में उस युग में वजीरिस्तान के सिवाय गोमल छौर उन ही दो उद्दाय के निद्या म्मीव ( यव्यावती ) और कन्दर की घाटियाँ भी शामिल थों। वहां से २००० ली चलने के बाद उन्होंने एक पर्वतमाला ( तोवा-काकेर ) और एक वड़ी घाटी ( गजनी, तरनाक ) पर भारतीय सीमा पार की और कित्तात-ए-गिलजई के रास्ते वह स्वाओ-किउ-स्त यानी जागुड ( घाट की जगुरी ) पहुँचे। जागुड के उत्तर का प्रदेश फो-लि-शि-तंग-ना अथवा वृजिस्थान था जिसका नाम आज भी उजरिस्तान अथवा गर्जिस्तान में बच गया है। १

युवानच्वाङ् के यात्रा-विवरण से इस वात का पता नहीं चनता कि उन्होंने पिश्म का कौन-सा रास्ता लिया और वह किपरा के रास्ते से कहा निजता था। श्री हुने का नयात है कि उनका रास्ता अरंगराव के उद्गम से दण्त-ए-नावर और बोकन के दरें मे होता हुआ नोगर अथवा उसकी सहायक नदी लावत की कें बी घाडी पर पहुँचता था। यहां मे प्रिया पहुँचने के तिए उन्होंने उत्तर-पूर्वी रुव लिया और उनका रास्ता हेरान-काबुत के रास्ते में हजारजान में जनरेज पर अथवा कन्थार-गजनी-काबुन के रास्ते से में अन एर आ मिला। काबुन ने वे प्रमान के बाहर पहुँचे

<sup>1.</sup> फूरो, वही, ए० २३१

२ फूरो, वही, ए० २३३

पीर किर उत्तर का का महों उन्होंने कियर की गीमा पर श्रनेक पर्यन, निह्नों श्रीर कहने पार निये। नापुनिक भीगीतिक ज्ञान के पापतर पर यह श्रनुकान किया जा नकता है कि उन्होंने हिंदादा के श्री का पहुँ नने के लिए पममान का पूर्वी पाक पार किया। इस रास्ते पर उन्हें यह पठिन वर्सी गिना जिस्ती पहचान पृद्दी गायक से फरते हैं। जी भी हो, सुमानन्याक्र इस रास्ते से पंतराव की पार्टी में पहुँ वे श्रीर नहीं से उत्तर के का में सीहत होते हुए वे बहरूशा श्रीर वर्ता से पार्मार पहुँ ने।

भारत है भी पर याता में युगानता है। गर गर में पहुँन हर अहुत-से संपारात और पंतानियं से के कि कि कि कि पर ने हरों कि । गरवार में वे उद्दिगान (रजा) की राजवानी सेग-हो याने मंगोर पहुँचे। दिन प्राप्त में में कि कर है उत्तर-पूर्व से वे वरेल में छुसे। वालों के पिटन पहाणी काला में मूलों में किना पार करके ने बोलोर पहुँचे। उठके बाद वे पुनः उद्देशका लीट पान प्रीर कि में कालिया। पहुँचे। कालिया के उरहा (हजारा जिला) के रास्ते से करमीर पहुँचे। वहां में ने एक किन रास्ते में पूँछ पहुँचे खीर पूँछ से राजीरी होते हुए वे करमीर के विकास में पहुँचे। वहां में करमीर जाने के निए बाद में मुगनों का यही रास्ता था। राजीरी से उदिनान-पतिन में पहुँचे। वहां के करमीर जाने के निए बाद में मुगनों का यही रास्ता था। राजीरी से उदिनान-पूर्व में जाकर वे देश पहुँचे। और दी दिनों की बाता के बाद व्यास पार करके वे साकत पहुँचे। यहां से वे नीनभुक्ति या चीनपित, जहां किनप्त ने चीन के कैदी रने थे और जिसकी पहचान कमूर से २७ मीन उत्तर पत्ती से की जाती है, पहुँचे। यहां से नमसावन होते हुए वे उत्तर-पूरव में जानव्यर पहुँचे। यहां से कुत्त की यात्रा करके वे पार्गात पहुँचे जिसकी पहचान स्रभी नहीं हो उकी है। यहां से वे कुत्त की यात्रा करके वे पार्गात पहुँचे जिसकी पहचान स्रभी नहीं हो उकी है। यहां से वे कुत्त की यात्रा करके वे पार्गात पहुँचे जिसकी पहचान

तज्ञशिला श्रीर मधुरा के बीच महापथ के उपयुक्त विवरण से यह साफ हो जाता है कि उ वीं सदी में भी महाजनपथ का रुख वही था जो बीदकाल में; गो कि उसपर पड़नेवाले बहुत- से नाम, शताब्दियों में राजनीतिक कारणों से, बदल गये थे।

युवानच्यार् की गात्रा का द्रुरा मार्ग रथानेश्वर (थानेसर) से शुरु होता है। यहाँ से वह उत्तर-पूर्व में सु-लु किन होते हुए रोहिलखण्ड में मिनपुर पहुँचे। यहाँ के बाद गोविपाण (काशीपुर, कुमाऊँ) श्रीर उसके बाद दिन्खन-पूर्व में श्रहिच्छत्र पडा। इसके बाद दिन्खन में विलसाण (श्रतरंजी खेडा, एश जिला, यु॰ पी॰) पडा श्रीर इसके बाद संकाश्य या संकीस; इसके बाद, कान्यकुट्ज होते हुए वे श्रयोध्या पहुँचे विशोक पहुँचे।

चीनी यात्री के रास्ता हेर-फेर कर देने से उपयुक्त यात्रा गड़बड-सी लगती है। थानेसर से श्रहिच्छत्र तक तो उन्होंने उत्तरी पथ पकडा, पर उसके बाद कन्नौज से दक्खिनी रास्ते से वे प्रयाग

१. वाटर्स, वही, पृ० १, १२७

वही, २३६—४०

४. वही, १, रम६ से

७. वही, १, २६४

**इ.** वही, १, ३२२

११ वही, ११२-१३६

२. वही, २३६

४. वही १, २५३-५४

६ वही, १, २६२ से

म, वही, १, ३१७

१०. वही, ३३०-३३१

११. वही, ३४४

## [ २१ ]

पहुँचे, पर विशोक से, जिसकी पहचान शाय इ लखनऊ जिले से की जा सकती है, वे फिर उत्तरी मार्ग पर होकर श्रावस्ती पहुँचे श्रोर वहाँ से किपलवस्तु जो ७ वीं सदी से पूरा उजाड़ हो चुका था। २ किपलवस्तु के पास लुम्बिनी होकर वे रामग्राम पहुँचे श्रीर वहाँ से क्सीनारा। 3

कार दिल्ला मार्ग से, हम अपने यात्री की यात्रा प्रयाग तक, जहाँ से गंगा पार करके बनारत पहुँ चा जाना था, दे । चुने हैं । कृशीनारा से बनारत पहुँ चकर हमारे यात्री ने बिहार की तरफ यात्रा की । वे बनारस से गंगा के साथ-पाय, चान-चु प्रदेश, जिसकी पहचान महामारन के कुनार विषय ह से की जा सकती है और जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और विलया जिले पड़ते हैं, पहुँ चे । यहाँ से आगे बढ़ते हुए वे वैशाली पहुँ चे । यहाँ नैपाल की यात्रा करके वापस आये और फिर पार्टलिपुत्र आये। पार्टलिपुत्र से द्वांने गया और राजगृह की यात्रा की ।

शायड फिर वे राजगृह से वैशाली लौटे और महापथ पकड़कर चम्पा (भागलपुर, बिहार) होते हुए कजंगत (कं कजोत, राजमहत्त, बिहार) पहुँ चे और यहाँ से उत्तरी बंगाल में पुराड़वर्धन होते हुए ताम्रलिप्ति पहुँ चे। द

उपर्युक्त विवरण से हमें पना च जता है कि सानवीं सदी में भी वे ही रास्ते चलते थे जो ई॰ पू॰ पाँचवों सदी मे। ईसा की ग्यारहवीं सदी में भी भारत की पथ-पद्धति वही थी, गो कि इस युग मे उसपर के बहुत-से प्राचीन नगर नष्ट हो गये थे और उनकी जगह नये नगर वस गये थे। ग्यारहवीं सदी की इस पथ-पद्धित में, अलवीरुनी के अनुसार, ९ पन्द्रह मार्ग आते थे जो कन्नौज, मथुरा, अनहिलवाड, धार, वाड़ी और वयाना से चत्तते थे। कन्नौजवाला रास्ता प्रयाग होते हुए उत्तर का रुव पकड़कर ताम्रलिप्ति पहुँचना था और यहाँ से समुद्र का किनारा पकड़कर कांची में होकर सुरूर दिल्ला पहुँ चना था। कन्नौज से प्रयाग तक के रास्ते पर निम्नलिखित पडाव पड़ते थे यथा जाजमऊ, अमपुरी, कडा और बहारीता। यह वात साफ है कि यह रास्ता दिन्छनी रास्ते के एक भाग की त्रोर संकेत कर ना है। वाड़ी (बोज़पुर की एक तहसीज़) से गंगासागर के महापथ में हम उत्तरी महापथ के चिड पा सकते हैं। वाडी से रास्ता अयोध्या होते हुए बनारम पहुँचता था और यहाँ दिक्तिनी मार्ग के साथ होकर उत्तर-पूर्व के रुव में सरवार (गीरनपुर. उत्तर प्रदेश ) होकर पटना, सुंगेर, चम्पा (भागलपुर), दुगमपुर होते हुए गंगायागर जहां गंगा समुद्र से भिलती है, पहुँ चना था। कन्नोज से एक रास्ता (नं ४) त्रासी (अनीगढ, उत्तर प्रदेश), जन्द्रा (²) ख्रौर राजौरी होते हुए वमाना (भरतपुर, राजस्मान) पहुँ चता था । नं॰ १४ की यात्रा फलौज से पानीपत, अटक, काबुल से गजनी तक चत्तती थी। नं ०१५ की यात्रा की उदक वारामूना से आदिस्थान तक की थी। नं ॰ ५ की यात्रा कज़ोज से कामनप, नेपान और निच्यन की सीमा को जाती थी। स्पष्ट है कि यह यात्रा गंगा के मैं गन की उत्तरी सडक ने होती भी।

सुगल-कान में उत्तर-भारत की पय-पद्धित का पता हमें टब्तू किय, नावित्यर, टांग्रेन थात्तर और चहारगुत्तरान से लगता है। राहतों पर पडनेवाते पहाडों के नाम यानियों ने भिन-भिन

१. वही, १७७

३. वही, २, २४

४. वही, २,६३

७. वही २, १८१

६. सचाऊ, इंडिया; १, पृ० २०० मे

२. वही, २, १ में

४. वहीं २, ४६,म० सा०, शशका

६. वही, २, ८३ से

न. वही, २, १८६

रिये हैं जिनका कारण यह है कि ने रायं मिल-मिल पहातों पर ठहरे। नहारगुनरान में ऐसे २४ राहों का चाते । है; पर कार का में, ये रायों महायमों के दुकड़े ही थे।

सुगन करा में नहा विकार में पारम्भ हो हर वेशाम, जनशन है, गगडम है, जनालाबार, जीर परोमनिकः होते हुए पेशावर पर्वेनता था। यहाँ में नह श्रद्ध के रास्ते हुएन प्रव्यान होते हुए रागानिगड़ी पहुँ नता था। यहाँ में रोहनाव और सुजरान हो हर वह ताहीर श्राता था। कालुता में एक रास्ता, नारिकार के रास्ते, गौरवन्द और नाकिन हो हर वरस्त्रा पहुँ चता था।

रागरी को यणान द्यान के याद जहाँगीर ने कातुन से लाहीर तक इसी रास्ते से सफर किया था। र नहारमुहारान के ने इस रात्ने पर बहुन में पद्मानों के नाम तिमें हैं। लाहीर से काबुल का यद राहण साद होना भुत में राजी पार करके नाम्हात्नीमा (शुकरानवाजा से १०६ मील उत्तर) पहुंचना था, किर नजीराचार के बार, नेनाव पार करके गुजरान जाता था; शुकरान के याद फेनम पार करना पड़ना था गाँर राव पिग्रां के बार अध्क पर निंधु पार किया जाता था; अन्ह में, पेशावर ही कर काबुन पहुंचा जा।। भा।

लाहीर ने फरगीर का रास्ता गुजरात तक महापन का ही रास्ता था। यहां से करमीर का रास्ता फूट कर भीमवर, नीशेरा, राजोरी, थाना, शारीमर्ग और हीरपुर होते हुए श्रीनगर पहुँ चता था। राजोरी ते पुँछ होते हुए भी एक रास्ता वारामृला को जाता था। श्राज दिन भी यह रास्ता चलता है श्रीर करमीर के प्रस्त को लेकर दशी पर काकी घमाछान हुई थी। टिक्नियालर के श्रानुसार १=वीं सदी के श्रन्त की श्रराजकता के कारण व्यावारी करमीर जाने के लिए नजीवगढ़ श्राजमगढ़, धरमपुर, नहारनपुर, ताजपुर, नहान, विलासपुर, हरीपुर, मकरोडा, विसूली, भदरवा श्रीर कप्रवार होकर मुमाबदार, पर सलामत रास्ते को पकड़ते थे। शिमला की पहाडियों के बीच से होकर जानेवाला यह रास्ता व्यापारियों को लूटपाट से बचाता था।

लाहीर से मुल्तान का रारता श्रीरंगायाट, नौशहरा, चौकीकत्तू, हङ्प्पा श्रीर तुलुम्ब होकर गुजरता था। ४

लाहीर न दिल्ली नक का रास्ता पहले होशियारनगर, नौरंगायाद श्रौर फतेहावाद होते हुए सुल्तानपुर पहुँचता था, जहाँ शहर के पिन्छम कालना नदी पर श्रौर उत्तर में सतलज पर घाट लगते थे। वहाँ के बाद जहांगीरपुर पर सतलज की पुरानी सतह भिलती थी श्रौर उसके बाद फिल्लीर श्रौर जुधियाना श्राते थे। यहाँ से सडक, सरहिन्द, श्रम्याला, थानेसर, तरावड़ी, कर्नाल, पानीपत श्रौर सोनीपत होते हुए दिल्ली पहुँचती थी। "

ित्ती से त्रागरे की सड़क वडापुज, वडरपुर, वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, नौरंगाबाद, फरहसराय त्रोर िकन्दरा होकर त्रागरा पहुँ चती थी। दिल्ली-मुरादाबाद - बनारस - पटनावाला रारता गाजिउद्दीननगर, डासना, हापुड, वागसर, गढ़मुक्तेश्वर त्रौर त्रमरोहा होकर मुरादाबाद पहुँ चता था। मुरादाबाद से बनारस तक के पडावो का उल्लेख नहीं मिलता। बनारस से सड़क

१. डब्लू फास्टर, श्रर्जी ट्रावेल इन इंडिया, ए० १६१ से, लंडन, १६२१

२ तुजूक, १, पृ० ६० से

३ जे० सरकार, इंडिया श्राफ श्रीरंगजेब, पृ॰ सी से, कलकत्ता, १६०१

४. वही, ए॰ CVI-CVII

४. वही, ए॰ XCVIII से

### [ २३ ]

गांजीपुर होंकर वक्सर पहुँचती थी जहाँ सात मील दिक्खन में, गंगा पार करकें रानिधागर होंकर पटना पहुँचती थी। ताविनंयर के अनुसार आगरा-पटना-ढाकावाली सड़क आगरा से फिरोजाबाइ, इटावा तथा औरंगाबाइ होते हुए एजाहाबाद पहुँचती थी। एलाहाबाद में मासूल जमा करने के बाद सूबेदार से दस्तक लेकर गंगा पार करके जगदीशक्षराय होते हुए व्यापारी बनारस पहुँचते थे। गंगा पार करते समय यात्रियों के माज की छान-बीन होती थी और उनसे चुंगी वसूल की जाती थी। बनारस से सैय्यदराजा और मोहन की सराय होकर रास्ता पटना की ओर जाता था। करमनासा नदी खर्रमाबाद में और सोन सासाराम में पार की जाती थी। इसके बाद दाऊदनगर और अरवल होते हुए पटना आ पहुंचता था। पटना से ढाका के लिए ताविनंयर ने नाव ली तथा बाढ़, क्युल, भागलपुर, राजमहल होते हुए वह हाजरापुर पहुंचा। यहाँ से ढाका ४५ कोस पड़ता था। लौटते समय ताविनंयर ढाका से कासिमवाजार होते हुए नाव से हुगली पहुँचा।

मुगल-काल में उत्तर भारत की पथ-पद्धित से हम इस नतीजे को पहुँचते हैं कि सिवाय कुछ उपपथों के मध्यकालीन पद्धित से उसमें बहुन कम हेर-फेर हुआ। काबुल से पेशावर तक सीवा रास्ता था। काबुल से गजनी होकर कन्यार का रास्ता चलता था। लाहौर से गुजरात होकर कश्मीर का रास्ता था। पेशावर-वंगाज पथ का दिल्ली-लाहौर खरड वही रुख लेता था जो प्राचीनकाल में। गंगा के मैदान का उत्तरी पथ दिल्ली से मुरादाबाद होकर पउना जाता था। दिल्ली से मुरादाबाद होकर पउना जाता था। दिल्ली से मुल्तान को भी सडक चलती थी। पर मध्यकालीन और मुगलकालीन पथ-पद्धितयों में केवल एक फर्क था और वह यह था कि मुगल-युग की सड़कें उन शहरों से होकर गुजरने लगी थीं जो मुसलमानी सल्तनत में बने और फ्ले-फर्ले, और भारत की पथ-पद्धित का इनिहास देखते हुए यह ठीक ही था।

#### द्चिण श्रीर पश्चिम भारत की पथ-पद्धति

वास्तव में सतपुड़ा की पहाड़िया और विन्ध्यपर्वतश्रेणी उत्तर-भारत को दिन्खन और सुदूर-दिल्ला से अलग करती हैं। विन्ध्यपर्वत अपने प्राकृत सौन्दर्य के साथ-साथ अपने उन पर्यों के लिए भी प्रिसेख है जो उत्तर भारत को पश्चिम किनारे के वन्दरों और दिल्ला के प्रिस्ट नगरों ने जोड़ते हैं। पश्चिम से पूर्व चलते हुए इन राजमार्गों में चार या पोच जानने लायक हैं।

मारवाड के रेगिस्तान और कच्छ के रन की भौगोतिक परिस्थित के वारण गुजरान और धिन्य के बीच का रास्ता वड़ा कठिन है। इशीलिए प्राचीन कान में पंजाब और गुजरान के बीच का रास्ता मालवा से होकर जाता था; लेकिन कभी-कभी महन्द्र-जैसे बंद विजेना कठियाताह का रास्ता कम करने के लिए धिन्य और मारवाड़ होकर भी गुजरते थे। पर गुजरान और विन्य के बीच का रास्ता मान्ली तौर से समुद्र से होकर था।

श्रालावला की पहाडियों की तरह दिल्ली-भजनेर-ग्रहमदागढ़ वा राम्ता साम गाहस्थान को काटता हुआ श्रालावला के परिचम पाद के साथ माल्मेर के ग्रागे तक जाना है। या राएना राजस्थान और दिक्जिन के बीच का शाहितक पर्य है।

१. वही, पृ॰ CIX

२, तावनियर, ट्रावेल्स, पृ० ११६-२०

गपुरा-आगरानामा राहता नम्बन की पाडी के छत्तर होते हुए उजीन की जाता है और किर नर्म में की पाडी में। दिनान जाने गांते पानीन राजमार्ग का भी नहीं छता था। त्रमुख्य धार उजीन के धाव पहाँ रेन नर्म में की एर करती है नहीं माहिष्मनी नगरी भी जिले अब महेलर करते हैं। शायर पार्थे की बिजा में मर्गन नाजों यह पहानी नगरी है। यह नर्मदा पर उन जगह बती है जहां पर दिन्य-पर्वन का मूजरी तह और मतपुत्रा का सैन्यवानाह विन्य के दिन्य जाने के लिए पार्जी के मार्ग का काम देते हैं। मतपुत्रा पार करने के बार दूसरी खोर ताक्षी नहीं पर सुरक्षानपुर पहानों है। नहीं ने नाक्षी धादी के गाय-मार्थ सानदेश होता हुआ एक सस्ता पित्री पाट की पार करके मुर्न जाता है जीर दूसरा सहना पूना की धादी के उपर ने होता हुआ वसर पीर मोशपरी की पाटो की नाम जाता है।

उप्पतिनी 'पनीन 'पनन्ती की राजधानी थी। पूर्वी मानना की खाकर कहते थे खीर इसकी राजवानी विदिशा वी जिये पाज लोग भेजरा। के नाम री जानते है। प्राचीन महापथ की एक शाजा भक्तकत्र खोर सुप्पारक के प्राचीन वन्दरगाहों से होती हुई उन्जैन के रास्ते मथुरा पर् चर्ना थी। महापय की दगरी शाना विदिशा ने बेनना की पाटी होती हुई कौशाम्बी पहुंचती थीं। इस प्राचीन पन का का इस भेगरा से कोडी होते हुए कालपी के रेल-पथ से पा सकते हैं। इसी राहों की गोरावरों के किनारे रहनेवाजे बालण तपरवी के शिष्यों ने पकरा था। बैंख साहित्य में यह कथा श्राई है कि १ बाबरी ने एक जाउँ ए के शाप का श्रर्थ सममने के लिए अपने शिष्यों की बुद के पार भेजा था। उसके रिष्यों ने श्रालक से श्रपनी यात्रा श्रारम्भ की। वहाँ से वे पतिट्ठान ( पैठन-हैदराबाद प्रदेश), महिरसति (महेसर-मध्यभारत), उज्जैसी (उज्जैन-मध्य भारत) गीनद, वेदसा (भेलछा-मध्यभारत), यन छत्य होते हुए कौशाम्बी पहुंचे। मधुरा-श्रागरा के दिस्थिन कानपुर श्रीर प्रयाग तक नीचे देवने से पता चलता है कि बेतवा, टोंस श्रीर केन के मार्ग एक दुसरे रास्ते की श्रीर इशारा करते हैं। केन-श्रीर टोंस के बीच में विन्ध्यपर्वत की पन्ना मृं खला सँकरी पड़ जाती है। उस पार करके सोन श्रीर नर्म दा के जल-विभाजक श्रीर जवलपुर तक श्रासानी से पहुँचा जा सकता है। जवलपुर के पास तेवर चेदियों की प्राचीन राजधानी थी। प्रयाग से जवलपुर का रास्ता बुन्देजखराड के महामार्ग का बोतक है। जवलपुर के खळ ही उत्तर कटनी से एक दुसरा मार्ग छत्तीसगढ़ को जाता है। जवलपुर से एक रास्ता वेन गंगा का रुख करते हुए गोदावरी की घाटी को जाता है। जवलपुर का खास रारता नर्मदा घाटी के साथ-साथ चलता हुत्रा भेलसा के रारते इटारसी पर मिलता है श्रीर उज्जैन-गाहिष्मती का रास्ता खराडवा पर।

विन्ध्यपर्वत की -पथ-पद्धित दिन्खन में समाप्त हो जाती है। मालवा श्रौर राजस्थान से होकर दिल्ली श्रौर गुजरात का रास्ता वड़ौदा के बाद एमुद्र के किनारे से दिल्ला की श्रोर जाता है; पर इसका महत्त्व एमुद्र श्रौर मैदान के बीच सह्यादि की दीवार श्रा जाने से बहुत कम हो जाता है। बम्बई के बाद तो यह रास्ता उपपर्थों में परिणत हो जाता है।

मालवा का रास्ता सह्यादि को नासिक के पास नाना घाट से पार करता है और वहाँ से सोपारा चला जाता है।

प्रयाग से जवलपुर का वुन्देलखराड-पथ नागपुर जाकर श्रागे गोदावरी की घाटी पकड़-

डिक्शनरी श्रॉफ पालि प्रापर नैम्स, देखो—बावरी

कर श्रान्ध्रदेश पहुन्य जाता है। वस्तर श्रौर मैकाल की पहाड़ियों के घने जंगलों की वजह से यह रास्ता बहुत नहीं चलता था।

दिच्या-भारत के पथ निदयों के साय-साथ चलते हैं। पहला राहता मनमाड से मसुली-पट्टन के रेलमार्ग के साथ चलता है। दूसरा पूना से काञ्जीवरम् को जाता है, तीसरा गोत्रा से तञ्जोर-नेगापटन, चौथा काजीकट से राभेश्वरम् और पॉचवॉ रास्ता केवल एक स्थानिक मार्ग है; पर चौथा रास्ता पालघाट को पार करता हुआ मालावार और चोजमएडल के बीच का खास महापथ् है। पहले तीन रास्तों का काकी महत्त्व था।

मनमाड से दिश्वन-पूर्व जाता हुआ रास्ता अजिग्द और वालावाद की पर्वत-शृं बुजाओं को पार करके गोदावरी की घाटी में एस जाता है। दौलताबाद, और गावाद और जालना होते हुए यह रास्ता नागड़ेड में गोदावरी को छूता है और उसके साथ कुछ दूर तक जाकर वह उसे वार्य किनारे से पार करता है। रेल यहाँ से दिश्वन हैदराबाद को छूने के लिए मुद्र जाती है, लेकिन हैदराबाद के उत्तर में वारंगत तक प्राचीन पथ अपने सीचे रास्ते पर मुद्र जाता है और विजयवादा जाकर बंगाल की खाड़ी को छू ले 11 है। सुत्तनिपात से थह पता लगता है कि ई० पू० पांचवीं सदी में यह रास्ता खून चतता था। जैसा हम ऊपर कह आये है, वावरी के शिष्य गोदावरी की घाटी के मध्य में स्थित अस्सक से चलकर प्रतिष्ठान पहुँचे और वहाँ से माहिष्मती और उष्जियनी होते हुए विदिशा पहुँचे।

पूना से चलनेवाला रास्ता सह्यादि के श्रहमदनगर वाहु की श्रोर जाकर फिर दिनखन की श्रोर गोजकुराडा के पठार की तरफ चला जाता है। भीमा के साथ-साथ चलता हुत्रा यह रास्ता भीमा श्रीर कृष्णा के संगम तक जाता है। इसके वाद वह कृष्णा-तुंगभदा के दोश्राव के पूवां सिरे पर जाता है श्रीर फिर नालमले के पश्चिम में निकल जाना है। इसके वाद वडपेन्नार के साथ-साथ चलकर यह पूर्वी-घाट पार करके समुद्र के किनारे पहुँच जाता है।

दिल्ल का तीसरा रास्ता महाराष्ट्र के दिल्ला सिर से चलकर कृष्णा-तुंगभद्रा के वीच से होते हुए या तो तुंगभद्रा को विजयनगर में पार करके दूसरे रास्ते को पकड़ लेना है या दिल्ला-पश्चिम चलते हुए तुंगभद्रा को हिरहर में पार करके में शेर में धुसता है धौर कानेरी के साथ-साथ आगे बढ़ता है।

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि ये रास्ते आपस की लड़ाई-भिड़ाई, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रधान जित्ये थे, फिर भी इन एतिहासिक पर्यो का विशेष निवरण इतिहास अथवा शिलाले को मे प्राप्त नहीं होता। पित्रम और बिलाण मारत की प्र-पदित के कुछ दुकड़ों का ऐतिहासिक वर्णन हमें अनवीहनी से किलता है। द्याना होकर मारवाद के रिगस्तान से एक सड़क भाड़ी होती हुई लहरी वन्दर, बानी कराची पहुँचती यी। विनदी-अज़मेर-अहमदाबाद का रास्ता कज़ीज-वयाना के रास्ते के हत में ही था। मुसर-मानवा का रास्ता मधुरा और धारवाले रास्ते से संकृतित है। उन्जैन होकर व्याना में गर तह एक दूसरा रास्ता भी था। पहला रास्ता, सेस्यूल रेलवे से, मधुरा से भीवान अरेर उनके याद उनकेन

१. सुत्तनिपात, गाधा, ६७११, १०१०-१०१३

२. सचाऊ, वही, १, २१६-२१७

३. वही, १, २०२

तथा दीर से भार, इसमें संक्रीत है। भार का ब्युरा रारता नेर्ट्य रेलने के उस पय से संक्रित है जो भरतपुर में नाग स जाना है जीर नहों से छोड़ी लाइन हो कर उन्जैन और इन्सेर होता हुआ भार पहुंचता है। भार में गोशापरों खोर भार से थाना के पय बेह्डर्न रेलने को मनगाह से नासिक 'और भाना की नाइन में संक्रितन है।

सुगन-कान में, उत्तर-भारत से अन्तिन, गुजरात तथा दिन्ति-भारत की सड़कों पर काफी पानररमा भी। दिन्ती ने आजंगर का राहा। गराय प्रश्नावर्श, पटीडी, रेवाड़ी, कीट, जानर और नरसरा होकर प्रजनेर पे पहुँनती भी। दिन्ति (भा० ५) के प्रमुखर प्रजमेर से प्रहमराधार की नीन गर हैं भी—यथा, (१) जो में इता, सिरोदी, पटन खीर टीसा होकर घहमराधार पहुँनती भी, १२) जो अजमेर, में हना, पानी, भगवानपुर, मालोर खीर पटनवाल होते हुए अहमराधार पहुँनती भी, प्रीत (१) जो अजमेर से मालोर खीर हैं बतपुर होती प्रहमदाबार पहुँनती भी।

नमहर्वी वरी में बुरहानपुर श्रीर विरोज है। तर्त-श्रागरा एएक वहुत ही प्रविद्ध थी, क्योंकि इसी रास्ते चतर-भारत का माल म्रत के बन्धर में चतरता था। ताविनेयर श्रीर पीटर मण्डी इन रास्ते पर बहुत-से 'परावों का उल्लेख करते हैं। सूरत से चलकर नवापुर होते हुए यह उहक नन्दुरकर होकर बुरहानपुर पहुनती थी। बुरहानपुर चस युग में एक वड़ा व्यावस्थिक केन्द्र था जहों से कपड़ा ईरान, तुकीं, हम, पौलेंड, श्रद्य श्रीर मिस्र तक जाता था। बुरहानपुर से रास्ता इञ्चायर, सिहोर होता हुश्रा विरोज पहुँचता था जो इस युग में श्रपनी कपड़े की छपाई के लिए प्रविद्ध था। सिरोंज से श्रह रास्ता सीकरी ग्वालियर होते हुए घोलपुर पहुँचता था श्रीर वहाँ से श्रागरा।

मूरत से श्रहमदावाद हो कर भी एक रास्ता श्रागरे तक चलता था। अहमदावाद श्रोर श्रीर निट्याड हो कर श्रहमदावाद पहुँचा जा सकता था। श्रहमदावाद श्रोर श्रागरे के बीच की प्रसिद्ध जगहों में मेसाणा, सीधपुर, पालनपुर, भिन्नमाल, जालोर, मेइता, हिंडीन, बयाना श्रोर फतहपुर-सीकरी पउते थे।

ताविनयर दिन्खन श्रीर दिवण भारत की सड़कों का भी श्रच्छा वर्णन करता है, गो कि उनपर पड़नेवाले बहुत-से पड़ावों की पहचान नहीं हो सकती। सूरत श्रीर गोलकुराडा का रास्ता बारडोली, पिम्पलनेर, देवगोंव, दौलताबाद, श्रीरगाबाद श्राष्टी, नार्डेंड होकर था। सूरत श्रीर गोत्रा के बीच का रास्ता डमन, वसई, चौल, डाभोज, राजापुर श्रीर वेनरगुला हाकर था।

गोत्तकुराडा से मसलीपट्टम सौ मील पडता था, पर हीरे की खानों से होकर जाने में दूरी एक सौ वारह मील हो जाती थी। सत्रहवीं सदी में मसलीपट्टम बंगाल की खाडी में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था जहाँ से पेगू, स्थाम, श्राराकान, बंगाल, कोचीन, चाइना, मझा, हुरमुज, माडा-गास्कर, सुमात्रा श्रौर मनीला को जहाज चलते थे।

सत्रहवीं सदी में दिल्ला की सडकों की हालत बहुत खराब थी; उनपर छोटी बैलगाड़ियाँ

<sup>1.</sup> सरकार, वही CVII

२, तावर्नियर, वही पृ० धद-६४

३ वही, पृ० ६६-७६

४, वही, पृ० १४२-१४७

प्र. वही, पृ० १७२

भी बहुत कि नाई से चल सकती थीं श्रोर कभी-कभी तो गाड़ी के पुरजे श्रलग करके ही वे उन सड़कों पर जा सकती थीं। गोलकुराड़ा श्रोर कन्याकुमारों के बीच की सड़क की भी यही श्रवस्था थी। इसपर वैलगाड़ियाँ नहीं चल सकती थीं, इसलिए बैल श्रोर घोड़े माल ढोने के श्रोर सवारों के काम में लाये जाते थे। सवारों के लिए पालकियों का भी खुव उपयोग होता था।

भारतवर्ष की उपर्युक्त पथ-पद्धित में हमने उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक पहलुओं पर एक सरसरी नजर डाली है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन सड़कों के द्वारा न केवल आन्तरिक व्यापार और संस्कृति की वृद्धि हुई; वरन उन सड़कों के ही सहारे हम विदेशों से अपना सम्बन्ध बराबर कायम करते रहे। देश में पथ-पद्धित ना विकास सम्यता के विकास का माप-दर्श्ड है। जैसे-जैसे महाजनपथों से अने क उपपथ निकलते गये, वैसे-ही-वैसे सम्यता भारतवर्ष के कोने-कोने में फैलती गई और जब इस देश में सम्यता पूरे तौर से छा गई, तब इन्हीं स्थल और जलमार्गों के द्वारा उस सम्यता का विकास बृहत्तर भारत में हुआ। हम आगे चलकर देखेंगे कि अनेक गुगों तक भारत के महापथों और उनपर चलनेवाले विजेताओं, व्यापारियों, कलाकारों, भिन्तुओं इत्यादि ने किस तरह इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया।

### दूसरा घध्याय

# वैदिक और प्रतिवैदिक युग के यात्री

श्वारम्भ से ही याजा, चाँउ वह व्यापार के निए हो श्वाया किसी दूसरे मतलब के लिए, सम्पता का एक विशेष श्वंग रही है। उन दिनों भी, जब संस्कृति श्रायने बचयन में श्री, श्रावमी याजा करते थे, भी ही उनकी याजाशों का उद्देश श्राज दिन के याजियों के उद्देश्य से भिन्न रही हो। बो-बोर प्रनि, पनजोर पंगल पाँर जनते हुए रेगिरतान भी उन्हें कभी याजा करने से रोक नहीं नके। श्रियकतर श्रामि मनुत्यों को याजाशों का उद्देश्य ऐसे रथान की खोज थी जहों ने श्रामानी में पानि-पीने की नीज, जैसे कम, श्रीर जानवर तथा श्रपने होर-हंगरों के चराने के निए नरागह श्रीर रहने के तिए गुकाएँ पा सकते थे। श्रामर भूमि के बंजर हो जाने से श्रयवा श्रावहया बदल जाने से उनके जीवन-यापन में बाबा पर्तुनती थी तो वे नई भूमि की तलाश में वनों श्रीर पहाड़ों की पार करते हुए श्रागे बढ़ते थे।

मनुष्य श्रपनी फिरंदर-श्रवस्था में श्रपने पशुत्रों के लिए चरागाह हूँ दुने के लिए हमेशा घूमता रहना था। मनुष्य के इतिहास में बहुत-से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि श्रावहवा बदल जाने से जीयन-श्रापन में कठिनाई श्रा जाने के कारण मनुष्य श्रपनी जीवन-यात्रा के लिए सुदूर देशों का सफर करने में भी नहीं हिचकता था। हमें इस बात का पता है कि ऐतिहासिक श्रुग में भी शक, जलते हुए रेगिस्तान श्रीर कठिन पर्वतों की परवा किये थिना, ईरान श्रीर भारत में श्रुसे। श्रार्य जिनकी संस्कृति की श्राज हम दुहाई देते हैं, शायद इसी कारण से घूमते-वामते यूरोग, ईरान श्रीर भारत में पहुँचे। श्रपने इस घूमने-फिरने की श्रवस्था में श्रादिम जातियों ने वे नये रास्ते काश्रम किये जिनका उपयोग बराबर विजेता श्रीर व्यापारी करते रहे।

मनुष्य-समाज की कृपकावस्था ने उसे जंगलीपन से निकालकर उसका उस भूमि के साथ सानिनध्य कर दिया जो उसे जीवन-यापन के लिए यान्न देनी थी। इस युग में मनुष्य की जीविका का सावन ठीक हो जाने से उसके जीवन में एक स्थायित्व की भावना या गई जिसकी वजह से वह समाज के संगठन की श्रोर एव कर सका। खेती के साथ उसका जीवन श्रधिक पेचीदा हो गया श्रोर घीरे-धीरे वह समाज में श्रपनी जिम्मेदारी सममता हुत्रा उसका एक श्रंग वन गया। ऐसे समय हम देखते हैं कि उसने व्यापार का सहारा लिया, गो कि इसके मानो यह नहीं होते कि श्रपनी फिरन्दर-श्रवरथा में वह व्यापारी नहीं था, क्योंकि पुरातत्त्व इस बात का प्रमाण देता है कि मनुष्य श्रपनी प्राथमिक श्रवस्थाओं में व्यापार करता था श्रोर एक जगह से दूसरी जगह में सीमित परिमाण में वे वस्तुएँ श्राती-जाती थीं। कहने का मतलब तो यह है कि खेतिहर-युग में प्राथमिक व्यापार को नई उत्ते जना मिली; क्योंकि श्रपने खाने-पीने के सामान से निश्चिन्त होने से मनुष्य को गहने-कपड़े तथा कुछ श्रोजार श्रोर हथियार बनाने के लिए धातुश्रों की चिंता हुई। श्रारम्भ में तो व्यापार जाने हुए प्रदेशों तक ही सीमित था; पर मनुष्य का श्रदम्य

साहस बहुत दिनों तक एक नहीं सकता था और इसीलिए उसने नये-नये रास्तों और देशों का पता लगाना शुरू किया जिससे भौगोलिक ज्ञान की अभिशृद्धि से सभ्यता आगे बढ़ी। पर उस युगं में यात्रा सरल नहीं थी। डाकुओं और जंगली जानवरों से धनघोर जंगल भरे पड़े थे, इसिलए उनमें अकेले-दुकेले थात्रा करना किन था। मनुष्य ने इस किनाई से पार पाने के लिए एक साथ यात्रा करने का निश्चय किया और इस तरह किसी सुदूर भूत में सार्थ की नींच पड़ी। बाद में तो यह सार्थ दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। सार्थवाह का यह कर्तव्य होता था कि वह सार्थ की हिफाजन करते हुए उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने। सार्थवाह कुशन व्यापारी होने के सिवा अच्छा पथ-प्रदर्शक होता था। यह अपने साथियों में आज्ञाकारिता देवना चाहता था। आज का युग रेल, मोटर तथा समुद्दो और हवाई जहाजो का है, किर भी, जहाँ सभ्यता के साथन नहीं पहुँच सके है वहाँ सार्थवाह अपने कारवाँ वैसे ही चलाते हैं जैसे हजार वर्ष पहले। कुछ ही दिनों पहले, शिकारपुर के साथ (सार्थ के लिए सिन्धी शब्द) चीनी तुर्किस्तान पहुँचने के लिए काराकोरम को पार करते थे और आज दिन भी तिब्बत का व्यापार सार्थों द्वारा ही होता है।

भारत तथा पाकिस्तान की पथ-पद्धित श्रौर व्यापार के इतिहास के लिए हमें श्रपनी नजर सबसे पहले पश्चिम भारत, विशेषकर सिन्य और वल्चिस्तान की प्राचीन खेतिहर बिस्तयों पर डालनी होगी। पाकिस्तान का वह अंश, जिसमें व तृचिस्तान, मकरान श्रौर सिन्ध पड़ते हैं, आज दिन पथरीला और रेगिस्तानी इलाका है। िएनय का पूर्वी हिस्सा सक्कर के वॉध से उपजाऊ हो गया है; पर मकरान का एमुद्री किनारा रेगिस्तानी है जिएके पीछे टेटे-सेंडे पहाड़ उठे हुए है जिनमें निदेयों की घा ियों (जैसे नात, हव और मरक की ) एक दूसरे से अजग पड़नी हैं और इसीलिए पूर्व से पश्चिम के रास्तों की निश्वत मार्गी से, मूला या गज के दरा से होकर, सिन्ध्र के मैदान में त्राना पड़ता है। कलात के त्रास-पास पर्वतमाला संकरी हो जाती है श्रीर बोजन दर्रे से होकर श्रचीन मार्ग पर क्वेटा स्थित है। यही रारता भारत को कन्धार से मिलाता है। नहर के इनाकों को छोडकर सिन्य रेगिस्तान है जहां खिन्खु नडी यरायर श्रपना वहात्र श्रौर मुहाने वर्लती रहती है। प्रकृति की इननी नाराजगी होते हुए भी इसी प्रदेश में भारत की सबसे प्राचीन खेतिहर-बस्तियों के भग्नावशेष, जिनका समय कम-मे-कम उठ पूर ३००० है, पाये जाते है। इन अवशेषो से पना चलता है कि शायद बहुन प्राचीन कान में इन प्रदेश की त्रावहवा आज से कहीं सुबकर थी। हडप्पा-मंस्कृति के श्रवंगपों में तो इस पान की पुष्टि भी होती है। दक्तिण वद्विस्तान की श्रामहत्रा के बारे में तो कुद्र स्विक नहीं कहा जा रुकता, पर उस प्रदेश में प्राचीन काल में अनेक वस्तियों के होने से यही नतीजा निकाला जा उकता है कि उस काल में वहा कुछ श्रधिक वरशत होनी रही होगी जिलमे लोग गजरवन्झें में पानी इक्ट्ठा करके सिंचाई करते थे।

'क्वेटा-बंस्कृति' का, जो शायद सबसे प्राचीन है, दमें श्रिधिक ज्ञान नहीं है; पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि उस संस्कृति की निशेषता एक तरह के स्टमैंत पीत निही के पर पन है जिनका संबंध ईरान के फार्स इलाके से भित्ते हुए करतनों ने है। यह साक्य किया सुरस्तु में भारत श्रीर ईरान के सम्बन्ध का योतक है। असरी-नात नंहरूनि की मिर्ग हुई वस्तुकों के स्थाप पर

१, स्टुझर्ट पिगट, प्री-हिस्टोरिक इचिटया, ए० ७४, स्ट्यंन, १६५०

इस संस्कृति का सम्बन्न एइप्पा प्यौर पूसरे देशों से रधापित किया जा सकता है। लाजवर्द धक्षणानिस्तान या ईरान से पाना था। कपे शोश की गुरियों प्यौर छेउदार बटरारों से इसका सम्बन्य एउप्पान्नेस्कृति से राापित होता है।

मुलनी-संस्कृति का सम्बन्त-चैलगाडी की प्रतिकृतियों, स्त्रीर सुलायम पत्थरों से कटे धरतनों से जिनमें शायर आंजन रता जाता था तथा और इंग्रेरी चीजों से—इंड्प्पा-संस्कृति से स्थापित होता है। भी निगट का प्रकुमान है कि शायर एकपा के व्यापारी दिल्ला बल्लियस्तान में जाते थे; पर उनका वहा ठउरना एक कारवों के ठउरने ने श्रविक महत्त्व का नहीं था। इस यान का समून है कि छिन्य और बज्निस्तान में व्यापार चनता था तथा बज्जिस्तान की पहािश्यों से मान और कभी-कभी आज्मी भी छिन्च के मैडान में उत्तरते थे। इस देश के बाहर पुरुची-संरक्ति का सम्बन्ध ईरान और ईराक संथा। श्रव यह प्रश्न उठता है कि सुमेर के साथ दिविण पत्रिनान का सम्बन्ध रथलमार्ग से था व्यथवा जलमार्ग से १ क्या सुमेरियन जहाज द्रत नहीं पर लंगर प्रात्तकर लाजवर्ष श्रोर सोने के बहले सुगन्बित द्रव्यों से भरे पत्थर के बरतन ले जाते थे प्रथम सुमेर के चन्द्रों में विदेशी जहाज लगते थे १ इस वात का कुछ सवृत है कि सुमेर में वज्ञूचो व्यापारी श्रपना एक श्रलग समाज बनाकर रहते थे। श्रपने रीति-रिवाज बरतते थे श्रीर श्रपने देवताश्रों की पूजा करते थे। एक वरतन पर वृप-पूजा श्रीकृत है जो सुमेर में कहीं नहीं पाई जाती। सूसा की सुछ सुदायों पर भी भारतीय वैल के चित्रण है। पर सुमेर के साथ यह न्यापारिक सम्बन्ध दिल्ला बलुचिस्तान से ही था, हड़प्पा-संस्कृति अथवा सिन्ध की घाटी के साथ नहीं। इन प्रदेशों के साथ तो सुमेर का सम्बंध करीब ५०० वर्ष बाद हुआ। यह भी पता लगता है कि यह व्यामारिक सम्बन्ध समुद के रास्ते था, स्थत के रास्ते नहीं, क्योंकि कुल्ली-संस्कृति का सम्बन्ध पश्चिम में ईरानी सकरान में स्थित वामपुर श्रौर ईरान के सूबे फार्स के स्रागे नहीं जाता 1<sup>3</sup>

उत्तरी वतृचिरतान में, सासकर भीत्र नदी की घार्टी में, संस्कृतियों का एक समूह था जिनका मेल, लाल वरतनों की वजह से, ईरान की लाल वरतनत्राली सभ्यता से खाता है। कुछ वस्तुओं से, जैसे छाप, मुद्दा, खचित गुरिया इत्यादि से, हडप्पा-संस्कृति के साथ उत्तरी वतृचिस्तान की संस्कृतियों का संत्रन्य स्थापित होता है। र रानाष्ट्रगडई की खुदाई से पता चलता है कि ई० पू० १५०० के करीव किसी विदेशी जाति ने उत्तरी वज़्चिस्तान की वस्तियों को जला छाला। इस सम्त्रन्थ में हम आगे जाकर कुछ और कहेंगे।

मोहेनजोरडो श्रोर हडप्पा से मिले पुरातात्विक श्रवशेष भारत की प्राचीन सम्यता की एक नई भारत देते हैं। चत्रुचिस्तान से सिन्ब श्रोर पंजाब में श्राकर हम व्यापारिक वस्तियां की जगह एक ऐसी नागरिक सम्यता का पता पाते हैं जिसमें बत्नूची सम्यताश्रो की तरह हेर-फेर न होकर एकीकरण था। यह सम्यता मकरान से लेकर काठियात्राड़ तक श्रोर उत्तर की श्रोर हिमालय के पारपर्वतो तक फैली थी। इस सम्यता की श्रीधकतर बस्तियाँ सिन्ध में थीं

१, वही, ६३-६४

२. वही, ४. ११३-११४

३. वही, ४. ११७-११८

४ वही, ४, १२८-१२६

त्रीर इसका उत्तरी नगर पंजाब में हड़प्पा और दिन्णी नगर सिन्ध पर मोहेनजोइड़ो था। इन नगरों की विशालता से ही यह अनुमान किया जा सकता है कि लोगों के कृषि-धन से इतनी वचत हो जाती थी कि वह शहरों में बेची जा सके। हड़प्पा-सम्यता से मिले पशु-चित्रों और हड़ियों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उस काल में सिन्ध की जल-वायु कहीं अधिक नम थी जिसके फत्तरवहप वहाँ जंगल थे जिनकी लकड़ियाँ ई द फूँ कने के काम में आती थीं।

जैसा हम ऊपर कह त्राये हैं, हड़प्पा और मोहेनजोइड़ो वड़े व्यापारिक शहर थे। खोज से ऐसा पता चलता है कि इन शहरों का व्यापार चताने के लिए वहुत-से छोटे-छोटे शहर और बाजार थे। ऐसे चौदह बाजार हड़प्पा से सम्बन्धित थे और सबह बाजार मोहेनजोदड़ो से। उत्तर और दिल्ण बज़्चिस्तान के कुछ बाजारों में भी हडप्पा-मोहेनजोइड़ो के व्यापारी रहते थे। ये बाजार खुले होते थे पर मुख्य शहरों में शहरपनाहे थीं। निदेशों उत्तर और दिल्ण के नगरों को जोड़ती थीं तथा छोटे-छोटे रास्ते बज़्चिस्तान को जाते थे।

हम ऊपर देख चुके हैं कि दिन्स वज़ूचिस्तान और सुमेर में करीब २००० ई० पू० में व्यापारिक सम्बन्ध था; पर िन्ब से दिन्स व्यापारिक सम्बन्ध समुद्र से न होकर स्थल-मार्ग से था। इसका कारण िन्ब का हटता-बढ़ता मुहाना हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ बन्दरगाह बनना मुश्किल था। शायद इसीलिए कुल्ली के व्यापारी स्थल-मार्ग द्वारा आये हुए िन्धी माल को मकरान के बन्दरगाहों से पश्चिम की ओर ले जाते थे। जो भी हो, हडण्या-संस्कृति और बादुली-संस्कृति का सीधा मेल करीब ई० पू० २३०० में हुआ।

हइप्पा-संस्कृति मे व्यापार का क्या स्थान था और वह किन स्थानो से होता था—इक्का पता हम मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा से भिले रत्नो और धातुओं की जांच-पड़ताल के आधार पर पा सकते हैं। शायद बत्तृचिस्तान से सेतलिशी, अलवास्टर और स्टेटाइट आते थे और अफगानिस्तान या ईरान से चाँदी। ईरान से शायद सोना भी आता था, चाँदी, शीशा और राँगा नो वहां से आते ही थे। फिरोजा और लाजवर्द ईरान अथवा अफगानिस्तान से आते थे। हेमिटाइट फारस की खाडी में हुरसुज से आता था। १

दिक्खन मे शायद काठियावाड़ से शंख, अकीक, रक्तमिथ, करकेनन (आनिक्स), चेलिंधडनी और शायद स्फिटिक आता था। कराची अथवा काठियावाड़ से एक तरह की मृत्री मछली आती थी।

सिन्य नदी के पूर्व, शायद राजस्थान से, तांवा, शीशा, जेस्पर (ज्योनिरव), व्तवस्थीन,हिरी चाल-सिंडनी छोर दूसरे पत्यर मनके बनाने के लिए छाते थे। विश्वन ने जमुनिया छोर नीनिशिर से छमेजनाईट छाते थे। कश्मीर छोर हिमालय के जंगलों से देवदार की लक्ष्यी नथा व्या के लिए शिलाजीत और वारहिंसेंहे की सींगें छाती थीं। शायद पूर्वी तुर्किस्तान ने पामीर, छीर बमी से प्रश्व छाता था।

उपयुक्ति वस्तुत्रों के व्यापार के लिए शहरों में व्यापारी छीर एक जगह ने दूररी जगह माल लें जाने-ले आने के लिए सार्थवाह रहे होंगे जिनके उत्रने के लिए शायद परों पर परान रहे होंगे। माल टोने के लिए कड़ व्यवहार में आने होंगे, पर पहाड़ी इनाजे में शायद पर, दर् हों से काम चलता, हो। भूकर से तो एक घोड़ की काठी की निर्देश की प्रतिहित निर्देश है। दर भी

मेके, दि इंग्डस सिविलिकेशन, १४ स्म से; पिगोट, वही ४०, ६७४ में

सम्भान है कि पहाड़ी रास्तों में बकरों से माल होया जाता हो। बाद के साहित्य में तो पर्वतीय पदेश में अजपन का उन्होंन भी आया है।

हरूपा-मंस्कृति में भीमी गतिवाली बैलगादियों का काफी जोर था। बैलगारी की बहुत-सी मिड़ी की पतिकृतिया भिज़ती है। उनमें और प्राज की बैजगादियों में बहुत कम श्रन्तर है। प्राज दिन भी क्षित्य में नैसी ही बैजगादिया नगती है जैसी कि प्राज से चार हजार वर्ष पहले।

द्भ बात में कोई तर्नेश नहीं होना नाहिए कि हरणा-तंग्कृति के युग में निद्यों पर नार्षे नना करती होगी, पर हमें नार के केनल हो निक्रण मितते हैं; एक नाव तो एक ठीकरे पर जॉन कर बना दी गई है, इसका जागा जोर पीक्ष कं ना है जोर इनमें मस्तृत और फहराता हुआ पाल भी है, एक नाहिक लम्बे जाड़े से उसे दें रहा है। (आ॰ १) इसरी नाव एक मुद्रा पर ख़शे हुई है, इसका जागा और पीढ़ा काकी के ना है जीर नरकृत ना बना हुआ मालूम पड़ता है। नाव के मण में एक नीए हा कमरा अबना मन्दिर है जो नरकृत का बना हुआ है। एक नाहिक गलही पर एक के ने नश्तरे पर बैठा हुआ है (आ॰ १)। एसी नार्वे आगतिहासिक मेसोपोशिम में भी चलती थीं तथा प्राचीन निस्ती नार्बों की भी चुळ एसी ही शक्त होती थी।

द्न मुद्रा पर वनी हुई नाद में मस्तूल न होते से इस वात का विद्वानों को सन्देह होता है कि शायद एसी नावें नदी ही पर चलती हों, समुद्र पर नहीं। पर ठा॰ मेंके का यह विचार है कि वहुत सबूत होते पर भी यह कहा जाता है कि हडण्पा - संस्कृति के युग में सिन्ध के मुहाने से निकलकर जहाज व्यूचित्तान के समुद्री किनारे तक जाते थे। श्राज दिन भी भारत के पश्चिमी समुद्री विनार के वन्दरों से बहुत-सी देशी नावें फारस की श्रोर श्रदन तक जाती हैं। श्रगर ये रही नावें श्राजकल समुद्रयात्रा कर सकती हैं तो इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि उस काल में भी नावें समुद्र का सफर कर सकती थीं, पर्योंकि यह बात कयास के चाहर है कि उस समय की नावें श्राजकल की नावें रे बदतर रही होंगी। यह भी सम्भव है कि विदेशी जहाज भारत के पश्चिमी समुद्र-तर के बन्दरगहों पर श्राते रहे हों।

विदेशों के साथ हड़प्पा-संस्कृति के व्यापार की पूरी कहानी का पता हमें फेवल पुरातत्व से ही नहीं भिल सकता; क्योंकि पुरातत्त्व तो हमें नष्ट न होनेवाली वस्तुयों का ही पता देता है। उदाहरण-स्वहम, हमें भाग्यवश यह तो पता है कि हड़प्पा-संस्कृति को कपास का पता था, पर इस देश से वाहर कितनी कपास जाती थी इसका हमें पता नहीं है और इस वात का भी पता नहीं है कि सुमेर में रहनेवाले भारतीय व्यापारी वहाँ से कौन-सी वस्तुएँ इस देश में लाते थे। अभिलेखों के न होने से, यह भी नहीं कहा जा सकता कि ई० प० दसरी सहराज्यों में भारत से पिश्चम को उसी तरह महाले और सुगन्धित इच्य जाते थे कि नहीं, जैसे कि बाद में। अभिगोड का खयाल है कि शायद दिन्या सार्थवाह-पयों से लौटते हुए व्यापारी अपने साथ विदेशी दासियाँ भी लाते थे।

हडप्पा-संस्कृति की एक विशेषता उसकी धिनित मुद्राएँ है। इन मुद्राओं को इस युग के

<sup>ा.</sup> ई० मैंके, फर्दर एक्सवेवेशन्स ऐट् मोहेन-जो-दड़ो, भा० १, ए० ३४०-----४.१ प्ले ७१ ए०, श्राकृति १

२. मैके, दी इराउस चैली सिविलाइजेशन, पृ० १६७—६८

३. विगोट, वही, पुर १७०- इ

### [ ३३ ]

व्यापारी मात्त पर मुहर करने के लिए काम में लाते थे। व्यापार की बढ़ती से ही लिपि की आ। स्थानिया पड़ी तथा वर खरों और नापने के गज की जरहत पड़ी।

उत्पर हम देख चुके हैं कि हड़प्पा-संस्कृति का भारत के किन भागों से सम्बन्ध था। इस आन्तरिक सम्बन्ध के दिवा हड़प्पा का बाहरी देशों से भी सम्बन्ध था। श्री पिगोर का अनुमान है कि हड़प्पा-संस्कृति का सुमेर के साथ सीधा सम्बन्ध करीव ई० पू० २२०० में हुआ; इस के पहले सुमेर से उसका सम्बन्ध कुल्ली होकर था। इसका यह प्रमाण है कि श्रवकादी युग में करीन २३०० और २००० ई० पू० के बीच के स्तरों में हड़प्पा की कुछ मुद्राएँ भिली है। सुमेर स कौन-कौन-सी वस्तुएँ हड़प्पा आती थो, इसका ठोक-ठीक पता नहीं चलता। हडप्पा के साथ उत्तर ईरान के हिसार को तृतीय सम्यता का भी सम्बन्ध था, जिसका समय करीब २००० ई० पू० था। इसी के फलहबहुप वहाँ हड़पा की कुछ वस्तुएँ भिली है।

उपयुक्त जांच-पड़ताल से यह पता चतता है कि हड़प्पा-संस्कृति का एक निजत्व था जिसके साथ कमी-कमी बाहरी सम्बन्ध की मत्तक भी दी अपड़ती है। जैसा कि श्री पिगोर का विचार है, अमेर के साथ सीना व्यापारिक सम्बन्ध दिल्या बलु चिस्तान के व्यापारियों ने स्थापित किया। करीब २३०० ई० पू० में यह व्यापार हड़प्पा के व्यापारियों के हाथ में चला गया। श्रीर यह बहुत कुछ संभव है कि कर और लगाश में उनकी अपनी कोठियाँ थीं। यह व्यापार, लगा है, फारत की खाड़ी तक समुद्र से चत्तता था। हड़प्पा से यदा-कदा स्थल-पथ भी चत्रते थे। कभी-कभी कोई साहसी सार्थ तुर्किस्तान से फिरोजा और लाजवर्द तथा एक-दो विदेशी काँ असी-कभी कोई सहसी सार्थ तुर्किस्तान से फिरोजा और लाजवर्द तथा एक-दो विदेशी काँ असिलेखों से इस प्रशन पर प्रकाश पड़ सके।

लगता है, करीब २००० ई० पू०, शायद खमुराबी श्रीर एलम के साथ लडाइयों की वजह से हडप्पा श्रीर सुमेर का व्यापार वन्द हो गया। उसके कुछ दिनों वाद ही वर्बर जातियों का सिन्य श्रीर पंजाब में प्राद्धभीव हुश्रा श्रीर उसके फजस्वरूप इडप्पा की प्राचीन स्थाता की श्रवनित हुई। श्रपनी प्राचीनना के वल पर वह सभ्यता कुछ दिनों तक तो चलती रही; पर, जेश हम श्रागे चलकर देखेंगे, करीब १५०० ई० पू० के लगभग उसका श्रन हो गया।

बज्रुचिस्तान और हड़प्पा की सम्यताएँ करीब ३००० ई० पू० से ई० पू० दिनीय सहसाब्दी के आरम्भ तक अन्तुरण भाव से चन्नती रही। पुरातात्विक सीजों से पना चलना है कि करीब =०० वर्षों तक इनपर बाहरवानों के धावे नहीं हुए। पर उत्तर चक्निस्तान में राना धुएडई के तृतीय (शे) स्तर से यह पता चन्नता है कि वस्ती को किसी न जना दिया। इस जन्नी बस्ती के उत्तर एक नई जाति की बस्ती बशी, पर वह बस्ती भो जना दी गई। नान और डाबरकीट में भी उन्न ऐसा ही हुआ। दिन्य वज्जियतान के अवरोपों में इन तरह तो उपत-पुथन के लच्छण नहीं मिलते। पर यहाँ यह जान जेना आवश्यक है कि अभी तम उन अदेश में स्टारणों कम ही हुई है। फिर भी शाहीनुस्य से मिले जनगाह के परतनों नथा दूसरी चन्तुओं के आगर पर उन्न सम्यता का सम्बन्ध हैरान में चामपुर, सुभेग, दिन्यों एन, हिस्सर की नृतीय में, धनाज तृतीय तथा सूसा की सम्यताओं से किया जा सकता है। अब असन यह रठना है मि नार्स संस्कृतिसें के साथ सम्बन्ध की पतीक ये वस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से आई ध्यमा इन्हें सहर में आनवालें के साथ सम्बन्ध की पतीक ये वस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से आई ध्यमा इन्हें सहर में आनवालें के साथ सम्बन्ध की पतीक ये वस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से आई ध्यमा इन्हें सहर में आनवालें के साथ सम्बन्ध की पतीक ये वस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से आई ध्यमा इन्हें सहर में आनवालें

१. वही, एः २१०-११

ंच हम मंद्रित हो है। तथा ध्याता पान ते जाते हैं तो पता स्वता है कि उस नार के कि निम्न हिंगान के माना नाहुँ भेट हो हो निम्न प कम है, पर कृद पातों से उन्न कान की सहयही पत पता सतता है। दावार इस्ती पत्ती में हम महनों का माइना भी रूप सकते है। जगता है, दिशि को आशंका में तोग अपना मात्रनाता दिया रहे थे। यार के स्नरों में खितक शहनों के मित्ते में भी यह पता रमता है कि उन मान स्वरा यह गया था। इस ऐने शक्त भी मेंहिन जोड़ि में मित्ते हैं जो आगर बाहर में आप थे। इस्ता में एक कलगाह में मित्ते हुए मिही के पर्तनों में भी यह पता रामता है कि उन महत्तों के मानेत्र कही बाहर में आप थे। इन महत्तों पर पने हुए पशु-पित्ति में अलंकार हहत्ता-मेंस्कृति के पहने स्तरों में भित्ते हुए मिही के महत्तों पर पने हुए पशु-पित्ति में कि अलंकार हहत्ता-मेंस्कृति के पहने स्तरों में भित्ते हुए मिही के महत्तों पर के अलंकारों से सर्वधा भित्त है, गोकि उन अलंकारों का धोश-पहन सम्बन्ध ईरान में समरों में मित्ते हुए बहनों में किया जा सकता है।

र्युरम नरी की पार्टा से मिली हुई एक तलवार भारत के लिए एक नई वस्तु है, गोिक एंटी तलवार यूरप में बहुत मिलती है। इस तलवार का समय यूरप से मिली हुई तलवारों के व्याधार पर ईशा-पूर्व दसरी ग्रहसावर्ग में निश्चित कर सकते है। राजनपुर (पंजाव) से मिली हुई एक तलवार की शक्त ल्रीरनान से मिली हुई तलवारों की शक्त से मिलती है और इसका समय ईसा-पूर्व लगभग १५०० होना चाहिए। गंगा की घाटी व्यौर रोची के व्यास-पास से मिले हुए हथियारों का भी सम्बन्ध हण्या के हथियारों से है। श्री पिगोट का यह विचार है कि ये हथियार बनानेवाल कदाचित पंजाव व्यौर क्षिन्य से शरणाथीं होकर व्याये थे। र

उपर्युक्त प्रमाणों से यह पता चल जाता है कि ईसा-पूर्व १५०० के घ्रास-पास एक नई जाति उत्तर-पश्चिम से भारत में घुसी जिसने पुरानी वस्तियों को वरवाद करके नई वस्तियों वनाई । इस नई जाति का घ्रागमन केवल भारतवर्ष तक ही नहीं सीमित था—मेसोपोटामिया में भी इसका घ्रासर देख पडता है। इसी युग में एशिया-माइनर में खत्ती साम्राज्य की स्थापना हुई। शाम श्रीर

<sup>1.</sup> पिगोट, वही, ए० २२० से

२. वही, ए० २३८

उत्तर ईरान में भी हम नये त्रानावलों के चिड देवते है। शाय इहन नये त्रानेवालों का सम्बन्ध त्रार्थों से रहा हो।

श्रार्य कहाँ के रहनेवाले थे, इसके बारे में बहुत-शी रायें हैं, पर श्राधनिक खोजों से कुछ ऐसा पता लगता है कि भारतीय भाषाएँ, दिश्वन रूस और कैस्पियन समुद के पूर्व के मैदानों में परिवर्षित हुई । दिक्खन रूस में ई॰ पू॰ दूसरी और तीसरी सहस्राब्दियों में खेतिहर-बस्तियाँ थीं जिनमें योद्धाओं और सरदारों का खास स्थान था। कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ई॰ पू॰ दो हजार के करीब दिचाए रूस से तुर्किस्तान तक फैले हुए कवीलो का एक डीला-ढाला-सा संगठन था जिसकी सांस्कृतिक एकता भाषा श्रौर कुछ किस्म की कारीगरियो पर श्रवलम्बित थी। करीव ई॰ पू॰ सोल उर्वा सदी में भारोपीय नामोंवाले कसी लोगों ने वावल पर हमला किया। यही समय है। जब कि भारोपीय जातियों के काफिले नई जगहों की तलाश में आगे वहें। ब्रगहाजकुई से मिलनेवाली मिट्टी की पट्टियों के लेखों से यह पता लगता है कि ई॰ पू॰ चौउहवीं और पन्दहवीं सिंदियों में एशिया-माइनर में त्रार्य-देशता मित्र , वरु ए, इन्द्र त्रौर नास्त्य की पूजा होती थी। वगहाजर्क्ड से ही एक किताब के कुछ अंश भिले हैं जिसमें घोड़े दौडाने की विद्या का उल्लेख है। इसमें एकवत्त न विवर्त न इत्यादि संस्कृत शब्द आये है। पुरातत्त्व के आधार पर ये ही दो खोत है जो भारोपीयों को ई॰ पू॰ दूसरी सहसान्दी में भारत के पास लाते हैं। ईरान श्रौर भारत में तो आर्थों के अवशेष केवल, मौलिक अनुअतियो द्वारा बचे, अवस्ता और ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के आवार पर ही हम आयों की भौतिक संस्कृति की एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं। ऋग्वेड का समय अधिकतर संस्कृत-विद्वानों ने ई॰ पू॰ द्वितीय सहस्राव्ही का मध्य भाग माना है। हम ऊपर देख चुके है कि करीव-करीव इसी समय उत्तर-पश्चिम से आक्रमणकारी, चाहे वे आर्य रहे हो या नहीं, भारत मे घुसे । ऋग्वेद से पता चलता है कि इन आयों की वासों से लड़ाई हुई जिन्हे ऋग्वेद में बहत-दुछ भला-बुरा कहा गया है। इतना होते हुए भी यह बात तो साफ ही है कि आयों से लड़नेवाले दास वर्वर न होकर सभ्य थे और वे किलों में रहनेवाले थे। इन दासों को नये जोशवाले त्राचों का सामना करना पडा। घीरे-घीरे त्राचों ने दासो के नगरो को नष्ट कर दिया। किला गिराने से ही आयों के देवता इन्द्र का नाम पुरन्दर पड़ा। इन आयों का सबसे बड़ा लगई का सावन घोडा था। घुडसवारों त्रौर रथो की तेज मार के त्रागे दासों का खडा रहना स्नमम्भव हो गया। रथ सबसे पहले कब और कहा बने, इसका तो ठीक-ठीक पता नहीं लगता, लेकिन प्राचीन समय में घोड़ो और गरहों से लींचे जानेवाले दो पहियेवाले रथ या चुके थे। ई॰ पृ॰ दूनरी सहस्राव्दी में, एशियामाइनर में भी घोड़ों से चलनेवाते रथ का ब्याविर्माव हो चुका था। यूनान तथा मिल में भी रथ का चलन ई॰ पू॰ १५०० के करीब हो चुका था। बिचार करने पर ऐसा पना चलता है कि शायद सुमेर में सबसे पहले रथ की आशोजना हुई। बाट में भारे भीय लोगों ने रथ की उन्नति की और उसमें घोड़े लगाये। आयों के रथ का शरीर धुरे ने चमड़े के पहा ने वैता होता था। पहियों में आरे होते थे जिनकी संख्या चार न अधिक होती थी। घोट एक जीत में जुनते थे। रथ पर दो आउमी बैठते थे, बोद्धा और सरथी। बोद्धा बाई श्रोर बैठता था श्रीर सरयी खड़ा रहता था।

जैसा हम अपर कइ श्राये हैं, क्षित्रा एउ हुई नगरों को छोटकर भारत में श्राची के श्रात्रागमन के बहुत कम चिछ वच गये हैं। इस्तिए उनके साम्हित श्रीर टामिनिक की पता हमें अस्पूर्वेद से चनता है। वेशें में श्रार्व वर्ध श्रेशों से करते हैं कि उन्होंने उन्हें के

जीत शिरा क्षीर पट हो भा गुरूत है कि उन्होंने तार निर्देश हैं। उन्हें में किए किए भी, उस पालीन नेर रोत के तर कर हो। में के बी जायों ने जानाया विनों। उन्हें पाली नी प्रा दोर कि महत्त्वी परिनेत कि का कर भा कि लीत हैं।

श्री पृशे व न प्राणे की प्रगति का एक सुनार दिमाणी लाका लीचा है। उनके प्रमुगर, एक दिन, यसनत में, जब सीतों में काकी पानी हो। चना था, एक बड़ा कबीला अथवा राल, मोजियों की मृनना के प्राधार पर, श्राणे बढ़ा। पर्यन-प्रदेश में लाने के लिए उनके पास सानान था। अपने रन उन्होंने पीछे होड़ दिये, पर बच्ने, मेमने, जेरे, तम्बू श्रीर रस के सामान उन्होंने वकरों, गवहों श्रीर वैनों पर लाव लिये। सरवार श्रीर बुढ़े केवल सवारियों पर चले, बाकी श्रादमी अपनी सवारियों की बागडोर पक हुए श्राणे बढ़े। सार्थ के पत्तों की रत्ता करते हुए श्राणे-श्राणे योद्धा चलते थे। उन्हें बराबर इन बात का जर बना रहता था कि हजार-जात में रहनेवाले किरात कहीं उनपर हमला न कर दें।

रास्ता वन जाने पर श्रीर उनपर दोहन कवीलों के बस जाने पर दूसरे कवीले भी पीझे-पीछे श्राये जिनसे कालान्तर में भारत का मैरान पट गया। स्वभावतः पहले के बसनेवालों

१. फूरो, वही पृ० १ द से

२. कूशे, वही, भा॰ ३, प्॰ १म४-१म४

श्रीर बार के पहुँ चनेनानों में चढ़ा अपरी होती थी। इसके फनस्वरूप वे नवागन्तुक कभी-कभी वासों में भी श्रपने भिन्न खोजते थे। ऋग्वेर भे इस श्रातृयुद्ध को गूँज मिन्नती है। पंजाब के बसाने के बाद श्रायों के काफिले श्राने बन्द हो गये।

ऐतिहासिको और भात्राशास्त्रियों के अनुसार आर्यों के आगे वढ़ने में चार पड़ाव स्थिर किये जा सकते हैं; यथा, (१) सप्तिष्टु या पंजाब, (१) ब्रह्मदेश (गंगा-यमुना का दोआव), (१) कोसत्त, (४) मगध। शायद बन अऔर सिन्धु के बीच में पहला अड्डा कापिशी में बना, दूसरा जलालापार में, तीसरा पंजाब में। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकना है कि केवल एक ही मार्ग से कैसे इतने आदमी पंजाब में आये और कालान्तर में सारे भारत में फैंत गये। इस प्रश्न का उत्तर उस पथ के भौगोतिक आधारों को लेकर दिया जा सकता है।

हमें इस बात का पता है कि आयों के आने के दो पथ थे। सीया रास्ता कुभा के साय-साय चत्तता था। इस रास्ते से नवागन्तुको मे से जल्दवाज आदमी आते थे। दूसरा रास्ता कपिश से कन्यारवाला था जिससे होकर बहुत-से छोडे-छोडे पय पंजाव की खोर फूटते थे। उनमें से बास खास सिन्धु नही पहुँचने के लिए खुर्रम और गोमल के दाहिने हाथ की उहायक निश्यों की घाटियों की पार करते थे। विद्वानों का विचार है कि इस रास्ते का पता वैदिक आयों को था. क्यों कि इस रास्ते पर पड़नेवाली निदयों का ऋग्वेद के एक सूत्र (१०। ७५) में उल्लेख है। जैसे-जैसे आर्य भारत के अन्दर धँसते गये, वे नई निदयों को भी अपनी चिरपिरिचित निद्यों का नाम देने लगे। उदाहरणार्थ, गोमती गंगा की सहायक नहीं है और सररवती जी पंजाव की पूर्वी सीमा की निर्धारित करती है, हरहैं ती के नाम से कन्वार के मैं गन की सींचती थी। ऋग्वेद के उपर्युक्त सूत्र में गोमती से गोमल का उद्देश्य है। कन्यार का मैदान बहुत दिना तक भारत का ही अंश माना जाता था श्रौर पहुलव लोग उसे गौर भारत कहते थे। इस बात का कयास किया जा सकता है कि कुमा (कायुल ) कुमु (खर्रम ) और गोमनी (गोमन ) ने होकर सबसे दिन का रास्ता बोजन से होकर मोहेनजोडडो पहुँच जाता था। श्री पृशे का कहना है कि इस निश्चय तक पहुँचने के पहले हम सोचना होगा कि इस रास्ते पर कोई बहुत यही प्राकृतिक विनाई तो नहीं है। वाद में इस रास्ते से बहुत-से लोग प्राते-जाते रहे। पर इस राह्ते को आयों का राहता मान लेने में जानि-शास्त्र की कठिनाई सामन आनी है। सिन्द गी जातियों के अध्ययन से यह पा। चलता है कि भारतीय आर्य उत्तर ने आये और उन्होंने योजन दरें ताते मार्ग का कम उपयोग किया। पर, जैसा हम ऊपर देव याय है, वन्चिरतान के भग्नाज्येत्र तो यही वतनाते है कि यह मार्ग प्रागैनिहाि कान में काफी प्रचीन या नया हडप्पा-बंस्कृति को समान करनेवानी एक जाति, जो चाहे धार्य रही हो या न रहा हो हमा रास्ते स सिन्य में घुछी । सरस्वती और द्यद्वती निःवों के नृते पार्टी की तोज ने थी। श्रमतानन्द्र घोप भी इर्डी निष्हर्ष पर पहुँचते हैं कि नियु-सभ्यता का अकर दन निर्मों तर फैंना था। श्रगर यह वात सत्य है तो यह मानने में कठिनाई नहीं होती चारिए कि दिना रे हो हर ग्राई पूर्व पंजाय श्रोर बीकानेर-रियासन में धुसे श्रोर उन प्रदेश की स-बना की उसारकर श्राना प्रभाव जमात्रा । श्री फुरो की मान्त्रता तभी स्वीकार री जा खकती है जिस सर्हित जिस जा सके कि बनज, कापिशी और पुष्करावती होकर तकशिन जातेवाने मार्ग पर हैं। वानीन आकेंग मिलें, जिनकी उनकातीनना श्रायों ने की जा उकनी हो।

भेतिया पीत हैंगती आप दिन मनम आना अग अग हम हो होत छोत पान भी स्थान है। से के छोत पान भी स्थान है पान अप पर पर परना है। पूर्व परना परना है में पड़ी होगी। इतिहास स्में बना गा है कि प्रदेश कि पड़ी होगी। इतिहास स्में बना गा है कि पर हम कि एक के उत्तर कोई पानन में, या गा। उत्तरीत माने, व्यक्ति नाम देगी पहेगी में ईशनी नाम हो पीत परना के पोन के पीन पहेंगी में भारतीय पार्प । फैनार प्रदेश में साम दिस्हण और महामान के बोन के पीन में भी पार्प या गाँव।

देशनी सामरणन तृत्योर अप त्या सीमान मार के बात का पहेरा, वालीन भारतीयों कीन हैंगीनित के तीन प्रान्त एक भारते के नाम भारतीय हैंगीनित के तीन प्रान्त एक भारतीय का मान भाग का गा है कि मीमों के तुम में व्यक्ति के ताल का भारतीय का भारतीय का मान भाग था। होंगे पार्श कि मीमों के तुम में व्यक्ति के ताल का भाग भारतीय का मान की ताला है भाग ना है कि मीमों के तुम में व्यक्ति के ताल का मान भाग का प्रान्त का प्रान्त का मान प्रमा प्रान्त की का प्रान्त की मान प्रान्त की नाम प्रान्त की मान की

पिरेट पार्य पहाँ पंजाब में रहे, पर बार में, एक जेन का प्रदेश बहुन जिने तक उनका श्रद्धा बना रहा। प्याची में श्रीका, श्राप्ता, श्राप्ता में फेर कि श्राप्ता जीने की स्वाभाविक इन्द्रा में आर्थ आणे बंद पीर इन बड़ान में साक और श्राप्ता में फेर कि प्रवृत्तों ने बहा नाम किया। पार्निक के मान प्रश्ता पार कर कानहर होने में शायर उत्तर भारत में बैंडिक संस्कृति के प्रतीक राज के बड़ान की और इन्नारा है। प्रवृत्त के उप में श्राप्त का जल्ले शायर बनों की जनकर मार्ग-पद्धित कामम करने की श्रीर भी इशारा करना है। एक बहुन बहे प्रशत्त विदेव मायव से जिन की कहानी श्राप्त अपने प्रतिक है। करानी यह है कि सरस्त्रती के किनारे विदिक धर्म की प्राप्त कहानी श्रीर मान कहाती हुए, श्राप्त प्रतिक से सहाती हुए तथा बनों की जनति हुए ने तीनों स्थानीस (श्राधुनिक गर्डक) के किनारे पहुंचे। कथा-काल में उस नदी के पार बंदिक गंस्कृति की एक केन्द्र बन चुका था। बिदेव मायव के समय में स्थानीस के तथा विदेव विद्राप्त गंस्कृति का एक केन्द्र बन चुका था। बिदेव मायव के समय में स्थानीस के पूर्व में सेती नहीं होती थी श्रीर जमीन दल बनों से भरो थी, पर शतपथ के समय वहां लेती होती थी। कथा के श्राप्ता, जब बिदेव मायव ने श्रीन से उसका रथान पूजा तो उसने पूर्व की श्रीर इशारा किया। शतवथ के समय स्थानीस के स्थारा किया। शतवथ के समय स्थानीस के समय स्थानीस के समय स्थानीस के स्थार किया। शतवथ के समय स्थानीस के स्थार श्रीर किया। शतवथ के समय स्थानीस के स्थार श्रीर विदेव के बीच सीमा बनाती थी।

१. ऋ० वे॰, रारशाद ; धारशावर ; अ० वे०, १८।राप्र

र. शतपथ मा •, शाधाशाश ०-१७

देवर के श्रनुसार उपयुक्त कथा में श्रार्थों के पूर्व की श्रोर बढ़ने के एक के बाद दूसरें पड़ाव रिये हुए हैं। पहले पहन श्रार्थों की बहितयाँ पंजान से सरस्वती तक फैली थी। इसके वाद उनकी बहितयाँ कोसलों श्रीर निदेहों की प्राकृतिक सीना सदानीरा तक बढ़ी। कुछ दिनों तक तो श्रार्थों की सदानीरा के पार जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, पर शतपथ के युग में वे नदी के पूर्व में पहुँ चकर वस चुके थे।

उपर्युक्त कथा में सरस्वती से सदानीरा तक विदेघ माथव के पथ के बारे मे श्रौर कुछ नहीं दिया है। शायद यह सम्भव भी नहीं था; क्यों कि सरस्वती श्रौर सदानीरा के बीच के मार्ग, यानी, श्राधुनिक उत्तर प्रदेश में उस समय श्रार्थ नहीं बसे थे तथा वड़ी नगरियां श्रौर मार्ग तबतक नहीं बने थे। पर इस बात की पूरी सम्भावना है कि विदेघ माथव ने जो रास्ता जंगलें। के बीच काट-छाँट श्रौर जलाकर बनाया वहीं रास्ता ऐतिहासिक युग में गंगा के मैदान में श्रावस्ती से वैशाली तक का रास्ता हु श्रा। गंगा के मैदान का दिश्वनी रास्ता शायद काशी के संस्थापक काश्यों ने बनाया।

वैदिक साहित्य से इस बात का पता चलता है कि आर्य प्रागैतिहासिक युग से चलनेवाले छोड़े-मोट जंगली रास्तो, प्राप्तपथो और किसी तरह के कारवा-पथो से बहुत दिनो तक सन्तुष्ट नहों रहे। ऋग्वेद और बाद की छंहिताओं में भी हम लग्बी सड़कों (प्रपर्थों) से यात्रा का उल्लेब पाते हैं जिनपर श्री सरकार के अनुसार रथ चल सकते थे। अश्ववेद से लेकर बाद तक आनेवाले सेतु शब्द से शायद पानीभरे इलाके को पार करने के लिए बन्द का तात्पर्य है; पर डा॰ सरकार इसका अर्थ पुल या पुलिया करते हैं। वाद में चलकर बाहाएों में हम महापयों द्वारा प्राप्तों का सम्बन्ध होते देवते हैं; पुलिया को शायद बद्धन कहते थे। अथवविद में इस बात का उल्लेख है कि गाड़ी चलनेवाली सड़कें बगल के रास्तों से कँची होती थीं, इनके दोनों श्रीर पेड लगे होते थे। ये नगरों और गाँवों से होकर गुजरती थीं। और उनगर कभी-कभी खम्भों के जोड़े होते थे। ये नगरों और गाँवों से होकर गुजरती थीं। और उनगर कभी-कभी खम्भों के जोड़े होते थे। कैसा डा॰ सरकार का अनुमान है, शायद इन खम्भों का उद्देश्य नगर के फाटक से हो। जैसा डा॰ सरकार का अनुमान है, शायद इन खम्भों का उद्देश्य नगर के फाटक से हो। जैसा कि उन्होंने एक फुटनोट में कहा है, उनका तात्पर्य राजग्यों पर चुंगी वसूल करने के लिए रोक भी हो सकता है। यह भी सम्भव है कि उनका मतलब मील फे पत्थरों से हो जिन्हे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र से गन्धार तक चलनेवाले महामार्ग पर देता था। ऋग्वेद के प्रथम अथवा प्रपथ से मतलब शायद सड़को पर वने विश्रामगृह से हो, जहा यार्श को

१. इंडिशे स्टूडियन, १, ए० १७० से

२. ऋ० वे० १०।१७।४-६ ; ऐ० बा० ७।१४ ; काटक सं०, २७।१४ ; ऋ० वं० माम २२—परिष्या

३ सुविमज्ञचन्द्रं सरकार, सम श्रासपेत्र्स श्रोफ दि श्रक्तियर सौशल जिङ्का श्रीफ इण्डिया, पृ०-११, लंडन, १६२=

४ वही पृ०-१४

४. ऐ० मा०, धारकाम ; छानदोख उपन माहार

६. पंचविश झा , १,११४

७ स्र॰ वे॰- १४। १।६३ ; १४।२।६—६

म. सरकार, वहीं, पृ० १४ फु॰ नी० ६

र ऋ० चे०, शावदहाइ

विश्राम श्रोर भोजन मिलता था। श्रथविद (१४।२।६) में वधु के रास्ते मं तीर्थ के उल्लेख से शागर घाट पर विश्रामगृह से मतलव है। श्रथविद में पहले श्रावसथ का मतलव शायर श्रावर्थ होता था; पर वाद में, वह घर का पर्यायवाची हो गणा। श्रगर डा॰ एरकार की मह व्यवर्था ठीक है तो श्रावसथ एक विश्रामालय था जो कि यह श्रावस्थक नहीं है कि वह सड़कों पर ही रहता हो।

वेदिक साहित्य से हमें इस बात का प्रा पना चलता है कि आयों के आगे बढ़ने में उनकी गितिशीलना और मजबूनी काफी सहायक होती थी। जंगलों के बीच रास्ते बनाने के बाद घू ते हुए ऋषियों और व्यापारियों ने वेदिक स्माता का प्रचार किया। ऐतरेय शाहाण का चरैवेति मन्त्र आध्यात्मिक और आविभातिक उन्नित के लिए गितिशीलता और यात्रा पर जोर देना है। अथवेते र रास्ते पर के लगनेवाले डाऊओं को नहीं भूलता। एक जगह जंगली जानवरों और डाउओं से यात्री की रक्ता के लिए इन्द्र की प्रार्थना की गई है। एक दूसरी जगह सड़कों पर डाउओं और भेड़ियों का उल्लेख है और यह भी बतलाया गया है कि सड़कों पर निषाद और दूसरे डाकू (सेलग) व्यापारियों को पकड़ लेते थे और उन्हें लुटने के बाद गढ़ों में फेंक देते थे। प

श्रभान्यत्रश वेंदिक साहित्य से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम तत्कालीन यात्रा का रूप खड़ा कर सकें; लेकिन ऐसा मातृम पडता है कि लोग शायद ही कभी श्रकेले यात्रा करते थे। राहता में खाना न मिलने से यात्री श्रपना खाना स्वयं ले जाते थे। ऐसा मातृम पड़ता है कि यात्रियों के लिए खाना कभी-कभी वहाँगियों पर ढोया जाता था। खाने का जो सामान यात्री श्रपने साथ से जाते थे उसे श्रवस कहते थे। °

जन दिनों जहाँ कहीं भी यात्री जाते थे उनकी वड़ी खातिर होती थी। जैसे ही यात्री श्रापनी गाड़ी से वैल खोलता था, श्रातिथेय (भेजवान) उसके लिए पानी लाता था। श्रातिथे कोई खास श्रादमी हुआ तो घर-भर उसकी खातिर के लिए तैयार हो जाता था। श्रातिथि का स्वागत धर्म का एक अंग था श्रीर इसलिए लोग उसकी भरपूर खातिर करते थे।

इस वात में जरा भी सन्देह नहीं कि वैदिक सुग में व्यापारी लम्बी यात्राएँ करते थे जिनका उद्देश्य तरह-तरह से पैसा पैदा करना, ' फायदे के लिए पूँजी लगाना' श्रीर लाभ के तिए दूर देशों में माल मेजना था। ' तकलीफों की परवाह न करते हुए वैदिक सुग के व्यापारी स्थल

१. सरकार, वही, पृ० १४

२. ऐतरेय बा०, ७।१४

३. छ० वे॰, १२।१।४●

<sup>🎨 😯 🐯</sup>० चे०, ३।१ ; ४।७

पूर्णि झा०, मा ११

६. वाज० सं०, ३।६१

७ शा बा , राइ।१।१।

E. হাo লাo, ই-৪-१°৬

१, ऋ० वे०, ३।११८।३

१०, इर० वे० २।१५।६

११, भ्रा० व०, रे।१४।४

श्रीर समुद्दी मार्ग से भारत का श्रान्तिरिक श्रीर बाहरी व्यापार जारी रखे हुए थे। पिए इस युगे के धनी व्यापारी थे। शायद वे श्रपनी कंजूसी से ब्राह्मणों के शत्रु वन गये थे श्रीर इसीलिए उन्हें वैदिक मन्त्रों में खरी-खोटी सुनाई गई है। कुछ मंत्रों में पिएयों के मारने के लिए देवताश्रों का श्राह्मान किया गया है। कभी-कभी तो उन बेचारों को श्रपनी कजूसी के कारण जान भी गँवानी पड़ती थी। कहो-कही वे बैदिक यज्ञों के विरोधी माने गये हैं। पिएयों में खु का विशेष नाम था। एक मन्त्र में उन्हें सूर्खोर (बेकनाट) कहा गया है, दूसरी जगह वे दुश्मन माने गये हैं श्रीर तीसरी जगह उन्हें पूँ जीपित—श्रथिन (पिश्रमी हिन्दी में गथ पूँ जी को कहते हैं) कहा है। वे कभी-कभी गुलाम भी कहें गये हैं ।

उपर्युक्त उद्धरणों से ऐसा मालूम पडता है कि शायद पिण अनार्य व्यापारी थे और उनका वेंदिक धर्म में विश्वास न होने से इतनी छीछालेदर थी। कुछ लोगों का विश्वास है कि पिण शायद किनीशिया के रहनेवाले व्यापारी थे, पर ऐसा मानने के लिए प्रमाण कम है। हम छपर देव आये है कि जिस समय आयों का भारत में आगमन हुआ उस समय देश का अधिकतर व्यापार हड़प्पा संस्कृति तथा वज़ूचिस्तान के लोगों के हाथ में था। बहुत सम्भव है कि वेदों में इन्हीं व्यापारियों की ओर संकेत है। यह वात साफ है कि वे व्यापारी वैदिक धर्म नहीं मानते थे, इसीलिए आयों का उनपर रोष था।

ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए साधारण शब्द विणिज् है । व्यापार श्रदला-वदली से चलता था गोिक यह कहना कठिन है कि व्यापार किन वस्तुत्रों का होता था। श्रथवंवेद है से शाय इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूर्श (एक तरह का ऊनी कपड़ा) श्रीर पवस (चमड़ा) का व्यापार होता था। तत्कालीन व्यापार में मोल-भाव काफी होता था। वस्तु-िविनमय के लिए गाय, वाद में, शतमान सिक्षें का उपयोग होता था।

यह कहना मुश्किल है कि वैदिक युग में श्रेष्ठि या सेठ होते थे अधवा नहीं। पर, प्राह्मणों में तो सेठों का उल्लेख है। शायद वे निगम के चौधरी रहे हो। उसी प्रकार वैदिक साहित्य से सार्थवाह का भी पता नहीं चलता और इस वात का भी उल्लेख नहीं है कि माल किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। पर इसमें सन्देह की कम गुंजाइश है कि माज सार्थ ही ढोते रहे होंगे, क्योंकि सड़क की कठिनाइयों उन्हीं के बस की बात थीं।

विद्वानों में इस बात पर काफी वहत रही है कि श्रायों को उमुद्र का पता था श्रथवा नहीं। पर यह वहस उस युग की वात थी जब हड़प्पा-संस्कृति का पता तक न था। जैसा हम पहले देव चुके हैं, दिन्खिनी वल्लिक्तान से ई० प्० ३००० के करीब भी सुमेर के साथ उमुद्री न्यापार बतना था। मोहेन-जो-दड़ो से तो नाव की दो श्राकृतियों ही मिन्ती हैं। हम श्रव यह भी माल्म पड़ता जा रहा है कि वैदिक श्रायों का हडप्पा-संस्कृति से मंत्रोग हुत्रा, फिर

१ ऋ० वे०, १।३३।३; धारमा , छ० वे०, १।११।७; १८।६२मा

र. वैदिक इंदेवस, भाग १, ए० ४०१ से ७३

३. ऋ० वे०, ११।१२।११; शश्रीह

४. झ० वे०, शणह

प. ऐ॰ मा॰, ३।३०; कोपीतकी मा॰, २८।६

भी, त्रागर उन्हें समुद्र न मातृम हुत्रा हो तो त्राध्यं की वात होगी। ऋगंदर में व समुद्र के रत्न, मोनी का व्यापार, समुद्री व्यापार के फायदे तथा भुज्यु वी कहानी , ये सब वातें वैदिक त्रायों के समुद्द-ज्ञान को इनना साफ करती है कि वहस्र की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बाइ की संहिताओं में समुद्र का त्रारे साफ उल्लेख है। तेतिरीय संहिता उपप्र हम से समुद्र का उल्लेख करती है। ऐनंस्य ब्राह्मण में समुद्र की त्रात्त त्रारे भूमि का पोत्रक तथा शनपथ में प्राच्य त्रांर उदीच्य वाद के रत्नाकर (त्रारवसागर) त्रीर महोद्दि (वंगाल की खाडी) के लिए त्राये हैं।

ऋगेद ६ श्रोर घाद की संहित।श्रो ७ के श्रनुसार समुद्दी व्यापार नाव से चलता था। बहुधा नो शब्द का व्यवहार निद्यों में चलनेवाली छोटी नावों के लिए होता था। 'नौ' शब्द का प्रयोग बेड़े ( बाहतों का ) यानी मदास के समुद्दत पर चलनेवाली कहु मारम् श्रौर टोनी नावों के शिए भी होता था।

चहुतो की राय है कि वैदिक साहित्य में मस्तूल ओर पाल के लिए शब्द न होने से वैदिक आयों को समुद्द का पना नहीं था, पर इस तरह की वातों में कोई तथ्य नहीं है; क्योंकि वेद कोई कोप तो है नहीं कि जिनमें सब शब्दों का आना जहरी है। जो भी हो, संहिताओं में इंछ ऐसे उल्तेल हैं जिनसे समुद्दयात्रा की श्रोर इशारा होता है। त्रहम्बेद में के लिए समुद्दयात्रा का उल्तेल हैं। एक जगह अश्विनों द्वारा एक सौ डॉडोबाते इवते हुए जहाज से मुज्यु की रक्ता का उल्लेल है। के शब्द अश्विनों द्वारा एक सौ डॉडोबाते इवते हुए जहाज से मुज्यु की रक्ता का उल्लेल है। के श्वहतार के अनुसार यह घटना हिन्दमहासागर में मुज्यु की किसी यात्रा की श्रोर इशारा करती है जिसमें उसका जहाज टूट गया। के उसके जहाज में सौ डॉड लगते थे। के जब वह इस दुर्घटना में पड़ा तो उसने किनारे का पता लगाने के लिए पिच्यों को छोड़ा। के जैसा हम श्रागे चलकर देखेंगे, बाबुली गिलगमेश की कहानी में दिशाकाकों का उल्लेल है तथा जातकों में जहाजों के साथ दिशाकाक' रखने के उल्लेख है। वैदिक श्रुग में बुबु भी एक बड़ा समुद्दी व्यापारी था। के

१ ऋ० वे०, ११४७१६; ७१६१९

२. ऋ० वे०, शाधना३; ४६।२; धा४६।६

३ तै० सं०, राधानार

४. ऐ० ब्रा०, ३।३६।७

ধ. হাত লাত, গাই,ইাগগ

६, ऋ० वे०, शाश्यशार ; रारहाध

७. घ्र० वे० २।३६।४ ; ४।१६।८

म्, ऋॱ वे०, १०।१४४।३

ह. ऋ० वे०, शप्रहार ; शारपाह

१०, ऋ० वे०, शाश्वदार से ; वैदिक इंडेक्स, १, ४६१-६२

११. वैदिक इंडेक्स, २, १०७-१०८

१२ ऋ० वे०, १।११६।४

६३. ऋ० वे०, ६।६२।२

१४. ऋ० वे०, ६।४४।३१-३३

वेदों में नाव-सम्बन्धी बहुत-से शब्द आये हैं। घुम्न े शायद एक वेडा था तथा प्रव े शायद एक तरह की नाव थी। अ.रित्र डॉड़ को कहते थे। ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में असी डॉडोंवाले जहाज का उल्लेख है। डॉड चलानेवाले अरितृ और नाविक नावजा थे। नौपणड शायद लंगर था और शंबिन शायद नाव हटाने की लग्धी। ह

हम ऊपर देव श्राये हैं कि ई॰ पू॰ तीसरी श्रीर दूसरी सहस्रान्दियों में वलुचिस्तान श्रीर सिन्य का समुद्र के रास्ते न्यापारिक सम्बन्ध था। बाबुली श्रीर श्रमीरियन साहित्यों में सिन्धु एक तरह का कपड़ा था जो हिरोडोट्स के श्रमुसार मिस्न, लेगट श्रीर बाबुल में प्रचलित था। हिरोडोट्स उस कपड़े को सिंडन कहता है। सेस के के श्रमुसार सिन्धु सिन्ध का बड़ा कपड़ा था, पर इस मत के केनेडी श्रीर दूसरे बड़े विरोधी थे। उनके मत के श्रमुसार सिन्धु-सिंडन किसी बनस्पितिविशेष के रेशे से बना एक तरह का कपड़ा था। पर यह सब बहस मोहेन-जो-दड़ों से सूती कपड़े के दुकड़ों के मिलने से समाप्त हो जाती है श्रीर यह बात प्रायः निश्चित हो जाती है कि सिन्धु सिन्ध का बना सूती कपड़ा ही था जो शायद समुद्री रास्ते से बाबुल पहुँचता था।

कुछ समय पहले कुछ विद्वानों की यह राय थी कि वैदिक युग में भारतीयों का वाहर के देशों से सम्बन्ध नहीं था। उत्तरमद और उत्तरकृष्ठ भी जिनकी पहचान मीडिया और मण्य-एशिया में लू-लान के प्राचीन नाम कोरैन से की जाती है, काश्मीर में रखे गये। पर जैमा हम ऊपर देव आये है, अनेक किठनाइयों के होते हुए भी, वैिक आर्य उमुद्र-यात्रा करते थे तथा भुज्यु और चृद्य-जैसे व्यापारी इस देश से दूसरे देशों का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे। अभाग्यवश हमें विदेशों के साथ इस प्राचीन उपन्यन्य के पुरातात्विक प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदों में, विशेषकर अथवविद में, कुछ शब्द ऐसे आये है जिनसे यह पता चलता है कि शायद वैिक युग में भी भारतीयों के साथ बाबुल का उपवन्ध था। लोकमान्य तिलक ने उबसे पहले इन शब्दों पर, जैसे तैमात, अलगी-बिलगी, उर्गूला और ताबुवम् के इतिहास पर प्रकाश डाला और यह बताया कि ये शब्द बाबुली भाषा के हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये शब्द बहुत प्राचीन काल में अथवविद में घुस पड़े। इस बात में भी सन्देह है कि इन शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ उममा जाता था या नहीं। सुवर्ण मना अर्थदे में एक बार आया है। इनका उपवन्ध अमित मनेह से हो सकता है। उपर्युक्त बातों से भी भारत का बाबुल के साथ व्यापारिक अवन्ध सता पता चलता है।

१ ऋ० वे०, मा १ हा १ ४

२. ऋ० वे०, धाऽन्सर

३ ऋ० वे०, १।११६।४ ; वा॰ सं॰, २१।७

४ शतपथ बा०, राहाहार

४. शतपथ मा०, राहाहा १ १

६ छ० वे०, शरा६

७ हियर्ट लेवचर्स, ए० ११८, लंडन, १८८०

म. जे० श्रार० ए० स० १म६म, पृट ११२ १३

ह. घा वेल, शाहराइ-१०

१०. भ्र० वे० माजमार

यूनानियों का करपपाइरोस (करसपपुर) यानी मुल्तान था। पूर्व मं उसकी सीना रावलिएडी छोर फेलम के जिलों के साथ तच्चिराज्ञा के राज मे रामिल थी। यह भी मार्के की बात है कि रलावों के अनुसार चेनाव छोर रात्री के बीच का दोआव भी गन्हारिस कहा जाता था। गन्वार की उपर्युक्त सीमाओं से हमे पता चजता है कि उसमे किपश से पंजाव तक फैला हुआ सारा प्रदेश आ जाता था।

श्रपने लम्बे निर्ममन-मार्गे की रक्ता के लिए दारा प्रथम ने निचली िक्यु जीत-कर अरवसागर पहुँचने का निरचय किया और शायर इसी उद्देश्य को लेकर उसने स्काइलेक्स की िस्च की खोज के लिए भेजा। उनका बेडा कस्लपपुर यानी मुल्तान स चला। यहीं नगर के कुछ नीचे, चेनान के गएँ किनारे पर दारा का बेडा तैयार हुआ जो डाई वरस के बाद मिस्न में दारा से जाकर भिला। श्रपनी यात्रा में इस बेड़े ने शायद लाजसागर पर के भिसी बन्दर तथा पश्चिम भारत के बन्दरों की यात्रा निरायद कर दी जिसके फजरवरून अक्षात और दजला के मुहाने से लेकर सिन्धु के मुहाने तक का समुद्री किनारा उसके वश में आ गया और हिन्दमहासागर की शानित सुरक्तित हो गई।

पर इतिहास हमें वतलाता है कि सिन्ध पर ईरानियों का अधिकार कुछ थोड़े ही कान तक था। जैसा हमें पता है, सिन्धु के ऊपरी रास्ते में सिकन्इर की अधिक तकलीफ नहीं उठानी पडी; पर सिन्धु के निचले भाग में उसे ब्राह्मणों का सखत मुकावता करना पडा। इसी आधार पर हम कह सकते है कि शायद ईरानियों के समय भी ऐसी ही घटना घटी होगी।

यहाँ हखामिनयों के पूर्वी प्रदेशों के वारे में भी बुछ जान लेना त्रावश्यक है। इनकी एक तालिका हिरोडोटस (३।८६ से) ने दी है जिसकी तुलना हम दारा के लेबों में त्राये प्रदेशों से कर सकते हैं। इन प्रदेशों के नाम जातियों त्रथवा शासन-शब्दों पर स्नाधारित हैं।

श्रभिलेखों श्रौर हिरोडोय में श्राये प्रदेशों के नामों की जॉच-पड़ताल से यह पता चलता है कि उनके समृह बनाने में विखरे हुए कवीलों से मालगुज़ारी वसूल करने की छिवधा का श्रायिक प्यान रखा गया था। जैसे १६ वें प्रदेश में सब सूबे पार्थव, श्रारेय, खोरास्म, इंग श्रीर सुग्ध थे; १२ वें प्रदेश में बलख़ (मर्ग के साथ) था; २० वें प्रदेश, श्रथित, इंग में हामून का दलदली हिस्सा, पूर्वी सगरती यानी ईरानी कोहिस्तान के फिरन्इर तथा फारस की खाडी पर रहनेवाल कुछ कवीले थे। भारतीय श्रीर बन्ची १० वें प्रदेश में थे। श्राभिलेखों में मको का बरावर उल्लेख है, उनका प्रदेश सिन्ध की सीमा पर था। हिरोडोयस के समय में मुकोइ १४ वें प्रदेश में थे। हिरोडोयस बन्चिस्तान का प्रचलित नाम न देकर उसे भीतरी मुकोइ १४ वें प्रदेश में थे। हिरोडोयस बन्चिस्तान का प्रचलित नाम न देकर उसे भीतरी परिकण्व प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्धार श्रीर सत्तिगई (प्रा० ई० थथगुरा) शार्थिल परिकण्व प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्धार श्रीर सत्तिगई (प्रा० ई० थथगुरा) शार्थिल परिकण्व प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्धार श्रीर सत्तिगई (प्रा० ई० थथगुरा) शार्थिल परिकण्व प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्धार श्रीर सत्तिगई (प्रा० ई० थथगुरा) शार्थिल परिकण्व प्रदेश कहता है। एवं प्रवेतों में था तथा इसके साथ दरदो श्रीर श्रातियों (श्रातिदेशों) थे। थयगुरा प्रदेश हजारजात के पर्वतों में था तथा इसके साथ दरदो श्रीर श्रातियों (श्रातिदेशों) था। पन्ध की तरह श्रारेश करसपों के श्राने से कुछ मुल्तान से पिश्रम मुलेमान पर्वत से है। पन्ध की जगह शक श्रीर करसपों के श्राने से कुछ मुल्तान से पिश्रम मुलेमान पर्वत से है। पन्ध की जगह शक श्रीर करसपों के श्राने से कुछ मुल्तान से पिश्रम होनी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में करसप किस्पयन समुद के पास श्राते हैं तथा शक दिवधा पेत्र होनी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में करसप किस्पयन समुद के पास श्राते हैं तथा शक दिवधा पेत्र होनी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में करसप किस्पयन समुद के पास श्राते हैं तथा शक दिवधा पेत्र होनी है होनी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में करसप किस्पयन समुद के पास श्राते हैं तथा शक दिवधा पेत्र होनी है।

१ फूशे, वही, २, पृ०, १६४ से

शंकरतान में । श्री फूरो १ १ ६ वें प्रदेशों के कस्सपों की पहचान मुजतान, जिसका ,नाम शायदं करुअपपुरी था, के रहनेवाजों से करते हैं, जो बाद में जुदकमाजन कहलाये। शकों की पहचान शक्तान के हौमवर्गा शकों से की जा सकनी है।

हेकातल के अनुसार करयपपुर (कस्सपपुर) गन्थार में था पर हिरोडोटस उसे दूसरे प्रदेश में रजा है। इस असमजस्य को हटाने के लिए यह मान लिया जा सकता है कि दारा प्रथम द्वारा निर्मित अफगानिस्तान और पंजाब प्रदेश त्त्रस और अर्तित्तरस प्रथम द्वारा दो समान भागों में फिर से बॉटे गये। लगता है, उन समय गन्थार निचले पंजाब से अलग करके शकस्तान से जोड़ दिया गया था। यह बॅटवारा भौगोतिक आधार पर किया गया था। पंजाब प्राकृतिक रूप से नमक की पहाड़ियों द्वारा विभाजित है। उसके उत्तर में इतिहास-प्रिद्ध महापथ पेशावर, रावलिपरडी, लाहौर और दिश्ला, होते हुए गगा के मैरान को एशिया के ऊंचे भागों से मिलाता है, पर दिख्ल-पंजाब के भाग का सिवाय गन्थार और हेरात होकर पश्चिम के साथ दूसरा सम्बन्ध नहीं था। इस भूमि का दो प्रदेशों में विभाजन था जिनमें एक के अन्दर कावुल की घाटी और पंजाब का ऊंचा हिस्सा आ जाता था तथा दूसरे में हेलमंद की घाटी और निचला पंजाब। इस तरह का पथ- विभाजन सड़कों के भौगोतिक नियमों के अनुतार ही है।

जिस समय हवामनी सिन्य और गन्नार मे अपनी शक्ति वढ़ा रहे थे उस समय पूर्वा पंजाब से लेकर सारे भारन मे किसी निदेशी आक्रमण का पता नहीं था। यह समय दुद्ध और महाबीर का था जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म के प्रति वगावत का मरूडा उठाया था। ईसा की सातवीं सदी पूर्व में भी देश सोजह महाजनपदों में विभाजित था। इन जनपदों में लड़ाइयों भा होती थी, पर आपस में सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध कभी नहीं रुका। इन महाजनपदों के नाम थे—(१) अंग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोसल, (५) बुिज, (६) मल्ल, (७) चेदि, (६) वंश, (६) कुरु, (१०) पंचाल, (१३) मरस्य, (१२) श्रूरसेन, (१३) अश्मक, (१४) अवन्ती, (१५) गन्यार और (१६) कम्बोज २। ईसा-पूर्व इठी शताब्दों में राजनीतिक स्थिति कुछ वदल गई थी; क्यों के को रज ने काशी को अपने साथ मिला तिया था और मगय ने अंग को।

बुद्ध के काल में हम दो बड़े साम्राज्य और कुछ छोड़े राज्य तथा बहुन-से गणतन्त्र पाते हैं। शक्यों की राजधानी किपलबस्तु में, बुलियों की राजधानी अन्तकाप्प में, कालामों की राजधानी किप्तपुत्र में, भगगों की राजधानी संस्थारियों में, कोतियों की राजधानी रामग्राम में, मल्लों की राजधानी पावा-कुशीनारा में और लिच्छितियों की राजधानी वैशाली में थी। इन दर गणों की स्थिति की उत्त के पूर्व गंगा और पहाड़ों के बीच के प्रदेश में थी। शास्त्रों का प्रदेश दिमानय की खाल पर था गोकि उत्तकी ठोक-ठोक सी ना का पना नहीं लगना। इनकी प्राचीन राजधानी विभिन्न वस्तु आज दिन नेपाल में नितौराकोड़ के नाम ने प्रविद्ध है। बृतियों और सालमों के प्रदेशों के बारे में हमें अधिक पता नहीं है, पर इनना कहा जा नकना है कि इनके गण विभिन्न हों पर बने थे। कोतिय लोग शाक्यों के प्रश्नी ये नया रेतिएली नहीं उनके स्पर्यों के बीच की सीमा थी। मल्लों को दो शानाएँ थीं जिनका राजधानी पान ( प्यउर ) और इक्शेन स

१. वही, ९, ए० १६≍

२. इंगुत्तरनिकाय १ । २१३; ४ । २४२, २४६।२६०

थी। किपलवरत वैंशाली सङ्क पर गोरखपुर जिले के पड़रीना तहगील में स्थित है। वज्जी लोगों के कन्जे में उत्तरिवहार का अविकतर भाग था और उनकी राजवानी वैशाली में थी।

इस बात में बहुत कम सन्देह है कि दुद्ध के जीवनकाल में कीएजों का राज्य सबसे बडा था त्रोर इस लिच्छिवियों धीर मगध के अजानशत्र का सामना करना पडता था। शाक्यों, कीलियों अोर मल्लों के गएतन्त्र, कीलल के पूर्व होने सं, मगध के प्रभाव में थे। दिल्ण में कीएल की सोमा काशी तक पहुंचती भी जहीं शायद काशी के लोगों का मान रखने के लिए प्रसेनजित का छोड़ा भाई ठीक उसी तरह काशिराज बना हुआ था जैसे मगध द्वारा अंग पर अधिकार हो जाने के बाद ही चम्पा में अंगराज नाम से राजे बने हुए थे। पश्चिम में कीएल की सीमा निर्धारित करना कठिन है। उस काल में लक्षनऊ और बरेली जिलों के उत्तरी भाग जंगलों से ढेंके हुए थे; पर हमें मातूम है कि गंगा के मैदान का उत्तरी पथ इस प्रदेश से होकर निकलता था। इसिलए सम्भव है कि यहाँ नगर रहे हो। बौद्ध-साहित्य में उत्तरपंचाल का उल्लेख न होने से यह सम्भव है जि गंगा नदी पश्चिम में भी कोसल तथा उसके प्रभाव में दूसरे गएंगे की सीमा वॉधनी थी।

युद्ध के समय में प्रसेनजित् कोसल के राजा थे। अजातशत्रु ने उन्हें एक वार हराया था; पर उन्होंने उन्न हार का वहला वाह में ले जिया। प्रसेनजित् को उसके वेटे विड्डम ने गही से उतार दिया। वह राजग्रह में अजानशत्रु से सहायता मॉगने गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अपनी वेइज्जती का वहला लेने के लिए विड्डम ने शाक्यों के देश पर हमला कर दिया तथा वृहों, वच्यों और हित्र यों तक को नहीं छोड़ा और उसी समय शाक्यों का अन्त हो गया। विड्डम को भी इस अत्याचार का वहला मिला। किपलवस्तु से लौटते हुए वह अपनी सेना के साथ अविरावती में इब गया। कोसल का अन्त हो गया तथा मगध ने उसे धीरे-धीरे हियग लिया।

की अल के प्रसेनजित और वत्स के उदयन की तरह मगब के बिम्बसार बुद्ध के समकालीन थे। अंगुतराप (गंगा से उत्तर भागलपुर और मुंगर जिले) उस समय उसके कब्जे में या तथा पूर्व और दिक्वन में उसके राज्य का कोई सामना करने बाता नहीं था। पितृहन्ता अजातरात्र के समय मगध के तीन रात्र थे। हम को सल के बारे में उत्पर कह आये हैं। उस समय लिच्छवी भी इतने प्रवल हो गये थे कि उनके तिपाही गंगा पार करके मगध के प्रदेश पाटलिपुत्र की पहुँच जाते थे और वहाँ महीनों दिके रहते थे। अजातरात्र और लिच्छवियों के बीच की दुरमनी का मुख्य कारण वह शुक्क था जो मगब और बज्जी प्रदेशों की सीमा पर चलने वाले पहाड़ी रास्ते पर लगता था। शायर यहाँ उस रास्ते से संके है जो जयनगर हो कर धन कुटा तक चलता है। अयह दुरमनी इतनी वढ़ गई थी कि हम महापरिनिच्चान सुतन्त में अजातरात्र को बिज्जयों पर धावा करने की इच्छा की बात सुनते हैं और इसी इरादे की लेकर उसने पाटिलियाम के दिल्ला में एक किला बनवाया। यही प्राम शायर

१. राहुल सांकृत्यायन, बुद्धचर्या पृ० ३०७

२, राहुल सांकृत्यायन, मिक्मिमिनिकाय, पृथ्ज, बनारस, १६३३

३. राहुल, बुद्धचर्या, पृ० १२७

४ वहीं, पृ० १२०

उस समय मंगधों और विजयों की सीमा था। इस घटना के तीन ही वर्ष वाह श्रजातशत्र के मन्त्री वस्सकार के घड्यन्त्रों से वैशाली का पतन हुआ। अजातशत्र का तीसरा प्रतिस्पर्धी स्रवन्ती का चंडप्रयोत था जिसका इराहा राजगृह पर धावा करने का था। इस बात का पता नहीं है कि अवन्ती और मंगध की सीमाएँ कहाँ मिलती थीं; पर शायद यह जगह पालामऊ जिले में थी। जो भी हो, यह तो निश्चय है कि दोनों की प्रतिस्पर्धी गंगा की घाटी हस्तगत करने के लिए थी। यह स्वामाविक है कि वत्सराज उदयन का अपने ससुर, अवन्ती के प्रयोत, के साथ अच्छा ताल्जुक था। प्रयोत का पौत्र बोधिकुमार मंगध पर धावा बोलने के लिए सुंसुमारिगिर यानी चुनार पर छेरा डाले हुए था और यह सम्भव है कि प्रयोत भी उसी रास्ते आया हो। जो भी हो, यह बात साफ है कि बुद्ध के समय में अवन्ती और मंगध के राज्य उत्तर भारत में अपनी धाक जमा लेने के फिराक में थे; पर विजयों के हारने के बाद अजातशत्र का पलड़ा भारी हो गया और इस तरह मंगध उत्तर भारत में एक महान साम्राज्य बन गया। अजातशत्र के पुत्र और उत्तराधिकारी उदायीमद्र ने गंगा के दिन्यन में बुस्तपुर अथवा पाठितपुत्र नगर बसाया। यह नया नगर शायद अजातशत्र के किले के आसपास ही कही बसाया गया था। अपने बसने के बाद से ही यह नगर व्यापार और राजनीति का एक बड़ा भारी केन्द्र बन गया।

उत्तर भारत मे उस समय एक दूसरी वड़ी शिक्त वंश अथवा वत्स थी। इस राज्य के पूर्व में मगब और दिक्वन मे अवन्ती पड़ते थे। वत्सप्र देश मे चेदि और भर्ग राज्यों के भी कुछ भाग आ जाते थे। उसके पश्चिम मे पचाल पड़ता था जिसर शायद वत्सों का अधिकार था। वत्स के पश्चिम मे सौरसेनप्रदेश पर प्रघोत के नाती माधुर अवन्तिपुत्र राज्य करते थे। उसके उत्तर में थुड़तकोद्धित का राजा एक कुरु था और इसिलए उदयन का ही जात-भाई था। उपयुक्त सबूतों से यह पता चल जाता है कि वत्स कोसल के ही इतना यहा राज्य था। जिस तरह मगध कोसल को ला गया उसी तरह वत्स अवन्ती का शिकार वना। इसके फलस्वरप केवल अवन्ती और मगब के राज्य एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए याकी वच गये।

उपर हमने गंगा की घाटी तथा मालवा के कुछ राज्यों का वर्णन किया है; पर, जैंग हम उपर देव आये है, सोतह महाजनपदों में गन्धार और कन्योज भी थे। धेंद्ध-माहित्य से पता लगता है कि गन्थार के राजा पुष्करसारि थे। अगर, जैंग कि श्री पृशे का अनुमान है, हवामनी व्यास नदी तक वढ़ आये थे तो पुष्करसारि से उनका मुठभेड़ होना जन्दी था, लेकिन ऐसी किसी मुठभेड़ का वोद्ध-पालि-शहित्य में उल्लेख नहीं हैं। यहा हम बीद्ध-वंग्हन-साहित्य की एक कथा की ओर पाठकों का ध्यान आहुप्र करना चाहते हैं। क्या यह है कि जीवक कुमारमृत्य वैद्यक पढ़ने के लिए तक्शिना पहुँचे। ज्य वे तक्शिना में थे नो पुष्करनारि के राज्य पर प्रत्यंतिक पागड़व नामक लयों ने आक्रमण क्या; पर जीवक उमारमृत्य की मदद से यह आक्रमण रोका जा सका और लग हराये जा एके। अपन यह उटना है कि ये नग कीन थे। बहुत नम्भव है कि इस कथा में कटाचित दारा प्र गम के बढ़ान की खोर सेने हो।

१ राहल सांकृत्यायन, मिन्मिमिनकायः पृ॰ म

र. राहल, वही, पृ० म से

**१.** तिजितिट टेक्स्ट, या० १, २, १० २६-१२

् बीद्ध-साहित्य को कम्मोज का भी थोड़ा-बहुन ज्ञान था और वहाँ के रहनेवाली के रीति-रिवाजों से भी वे परिचित थे। पर बुद्ध के समय कम्बोज का भारतवर्ष के अधीन होना एक विवादास्पद प्रश्न है।

उत्पर हमने पंजाव श्रीर मध्यदेश के गणी श्रीर राज्यों का एक सरस्री तौर पर इतिहास इसिलए दे दिया है कि उसके द्वारा हमें महापथ का इतिहास समझने में श्रासानी पड सके। वीद-साहित्य के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध के समय महापथ कुछप्रदेश से उठता था तथा उत्तरप्रदेश में उत्तरपंचाल, यानी बरेली जिले से धैंसता हुश्रा वह कोसलप्रदेश में होता उसके श्रिध कारी राज्यों, जैसे शाक्यों श्रीर मस्त्रों के देश से होकर सीधे किपलवस्तु पहुँच जाना था। किपलवस्तु के ध्वं हो जाने पर श्रावस्त्री से किपलवस्तुवाले राजमार्ग की महत्ता कम हो गई श्रीर धीरे-धीर शाक्यों के प्रदेश को तराई के जंगलों ने घेर लिया। मगध-साम्राज्य में कोमल श्रीर वज्जी-जनपदों के मित्र जाने से उत्तर प्रदेश से लेकर कर्जंगल तक का महापथ मगध के श्रीधकार में श्रा गया। गंगा के सै रान का दिल्णी पथ इन्द्रप्रस्थ से मधुरा होता हुश्रा इलाहावार के पास कीशाक्यों पहुँचता था श्रीर वहाँ से जुनार श्राना था। सड़क के इस भाग पर वत्सों का प्रभाव था। वत्सों को राजवानों कौशाक्यों से एक सीवा रास्ता उज्जैन को जाता था। वत्सों के पतन के बाद मधुरा से उज्जैन जानेवाला रास्ता श्रवन्ती के श्रीधकार मे श्रा गया। श्रजातशत्र के कुछ ही दिनों बाद यह श्रवसर श्राया जब मध्यदेश की पथ-पद्धतियों मगध तथा श्रवन्ती के साम्राज्यों मे वँट गई।

जैसा हम छपर देख आये है; सोलह महाजनपदों की आपस की लड़ाई का कारण राजनीतिक था, पर उसमें आधिक प्रश्न भी आते होंगे, इसमें सन्देह नहीं। उज्जैन हो कर भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर जानेवाली सड़क अवन्ती के हाथ में थी तथा कौशाम्बी और प्रतिष्ठान के रास्ते पर भी उनका जोर चलता था। इस तर्ह रास्तों पर अधिकार करके, अवन्ति मगध का व्यापार पश्चिम और दिश्वन भारत से रोक सकती थी; उसी तरह, गंगा के मेदान के उत्तरी तथा दिश्वनी सड़क के कुछ भाग मगव-साम्राज्य के हाथ में होने से, अवन्तिवालों के लिए काशी और मगध का लाभदायक व्यापार कठिन था।

२

फ्रिंगर हम उत्तर भारत की पथ-पद्धित की ऐतिहासिक विधेचना कर आये है, पर मार्गो का महत्व फेवत राजनीतिक ही न होकर व्यापारिक भी है। पालि-साहित्य में सड़कों पर होनेवाली घटनाओं और साहसिक कार्यों के अनेक उल्तेख है जिनसे पता चत्रता है कि इस देश के व्यापारी और यात्री कितने जीवटवाले होते थे।

लगता है, पाणिनि के युग में ही भारतीय पथी को अनेक थे िएपों में वॉट दिया गया था। पाणिनि के एक सूत्र "उत्तरपंथेनाहृतम्" (५१११७०) की व्याख्या करते हुए पतंजिल कात्यायन का एक वार्तिक "अजपथरांकुपथा+याच" देते हैं। इस वार्तिक के अनुसार अजपथ और शंकुपथ (आने-जानेवाले व्यक्ति और वस्तु के बोधक शब्द) से आजपथिक और शंकुपथिक वनते हैं। स्थलपथ से मधुक और मिर्च आते थे, "मधुकमिरचयोरण्स्यलात्"—अर्थात्, सड़क से आनेवाले मधुक और मिर्च के लिए स्थलपथ विशेषण होता था। हेमचन्द्र के अनुसार मधुक शब्द राँगे के लिए भी आता था (एतूर आशियातीक, भा० २, पृ० ४६, पारी, १६२५)।

अजपथ — अर्थात् वह पथ जिसपर केवल वकरे चल सकें — का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ (४।२।१००) में भी आता है। इसके साथ-साथ देवपथ, हंसपथ, स्थलपथ, करिपथ, राजपथ, शंकुपथ के भी उन्लेख है। हम आगे चलकर देखेंगे कि इन पथों पर यात्री कैसे यात्रा करते थे।

जातकों में अनेक तरह की सडको के उल्लेख है गोकि यह कहना मुश्किल है कि उनमें क्या अन्तर था; पर यह तो स्पष्ट है कि सड़कें कच्ची होती थीं। वड़ी सड़कों (महामग्ग, महापथ, राजमग्ग) की तुलना उपमार्गों से करने से यह भी पता चलता है कि कुछ सड़कें बनाई भी जाती थीं, केवल अन रत यात्रा से पिश्कर स्वयं ही नहीं वन जाती थीं। सड़कें अधि मतर उत्वड़-खावड और साफ-सुथरी नहीं होती थीं।

वे अक्सर जंगलो और रेगिहनानों से होकर गुजरती थीं तथा रास्ते में अक्सर भुखमरी, जंगली जानवर, डाकू, भूत-प्रेत और जहरीले पोंदे मिलते थे। कभी-कभी हथियारवंद डाकू यात्रियों के कपड़े-लत्ते तक घरवा लेते थे। जंगली (अटवीमुखवासी) लोग बहुधा सार्थों को कठिन मार्गों पर रास्ता दिखताते थे और उसके लिए उन्हें पर्याप्त प्रस्कार मिलता था। ४

जब इन सड़कों पर कोई वडी सेना चलती थी तो सड़क ठीक करनेवाले मजहूर उसके साथ चलते थे। रामायण "में इस बात का उल्लेख है कि जब भरत चित्रकूट में राम से भिलने के लिए चले तो उनके साथ सड़क बनानेवालों की काफी संख्या थी। सेना के आगे मार्ग दर्शक (दैशिक, पथज़) चलते थे। सेना के साथ भूमि-प्रदेशज्ञ, नाप-जोब करनेवाले (सुत्रकर्म-विशारड़), मजहूर, थवई (स्थपित), इझीनियर (मन्त्रकोविद), बढ़ई, दांतेवरदार (टालून), पेड़ लगानेवाले (चृत्तरोपक), कूपकार, सराय बनानेवाले (ममाकार) और वॉस की फोपिइया बनानेवाले (वंश-कर्मकार) थे। वे कारीगर जमीन को समथर बनाते थे, रास्ता रोकनेवाले पेड काटते थे, पुरानी सड़कों की मरम्मत करते थे और नई सड़कें बनाते थे। पहाड़ियों की बगल से चलनेवाली सड़कों पर के पेड़ वे काट डालते थे और उजाइ प्रदेशों में पेड़-लगाते थे। उल्हाड़ियों से माइ-मंखाड़ सफ कर दिये जाते थे तथा सड़क पर शानेवाली चहानें तोड़ दी जाती थीं। साल के बड़े-बड़े युन्न गिराकर जमीन समथर कर दी जाती थी। सड़क पर की नीची जमीन तथा श्रन्थे कुएँ मिट्टी से पाट निये जाते थे, सड़फ पर पड़नेवाली निर्देशों पर नाव के पुल बना दिये जाते थे। द

रामायण से कम-से-कम यह बात साफ हो जाती है कि कूच करती हुई नेना के समने पड़नेवाली सड़कों की मरम्मत होनी थी। एक जातक से पता चलता है कि बोधिसत्त्व सदक की मरम्मत करते थे। वे अपने साथियों के साथ बड़े संबेरे उठते थे तथा अपने हाथों में पीड़ने छोर

<sup>1.</sup> जा० 1,१६६

२. जा०, १, ६८, २७१, २७४, २८३, ३, ३१४, ४, १८४, ४, १२, ६, २६

३. जा०, ४, १८५—गा० ₹८; १, २८३; २, ३३४

४ जा०, ४, ३२, ४७३

४. रासायण, राष्ट्रा १३

६. वही, रारशाश-इ

<sup>.</sup> ७. वही, शहदाप्र-इ

<sup>⊏.</sup> वही, सार्वा७-११

६ जा०, १,१६६

फरसे इत्यादि लेकर वाहर निकलते थे। पहले वे नहर की चौमुहानियों और दूसरी सडकों में पड़े पत्थरों की हटा देते थे। गाडियों के धुरों की छूनेवाले पेड़ काट दिये जाते थे। उत्वड़-खावड रास्ते चौरस कर दिये जाते थे। वन्द बना दिये जाते थे, तालाव खोद दिये जाते थे और सभाएँ वनाई जानी थीं। अगर देखा जाय तो बोधिसत्त्व और उनके साथी वे ही काम करते थे जो भरत की सेना के साथ चलनेवाले मजदूर और कारीगर। इस कहानी से यह भी पता लगता है कि सडको की सफाई और मरम्मत का काम कुछ खास आदिमियों के सुपुर्द था, पर उन औदिमियों का राज्य में कौन-सा पद था, इसका पता नहीं लगता।

वड़े ख्रारिभयों के सहको पर चलने के पहले उनकी मरम्मत का उल्लेख भी है। मगधराज विम्वसार ने जब सुना कि बुद्ध वैशाली से मगध की ख्रोर ख्रानेवाले हैं तो उन्होंने उनसे सड़क की मरम्मत हो जाने तक रुक्त जाने की प्रार्थना की। राजगृह से पाँच योजन तक की लंबी सड़क चौरस कर दी गई ख्रौर हर योजन पर एक सभा तैयार कर दी गई। गंगा के पार विजयों ने भी वैसा ही किया। इसके वाद बुद्ध ख्रपनी यात्रा पर निकले। व

प्राचीन भारत में सहकों पर यात्रियों के श्राराम के लिए धर्मशालाएँ होती थीं। ऐसी एक शाला वनवाने के सम्बन्ध में एक जातक में एक मजेद्दार कहानी श्राई है। र बोधिसत्व श्रीर उनके एक बढ़ई साथी ने एक चौमुहानी पर सभा बनवाई, पर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उस धर्मकार्य में किसी स्त्री को सहायता नहीं लेंगे, पर स्त्रियाँ इस तरह के प्रण से भला कहाँ घोंखा खानेवाली थीं। उनमें से एक स्त्री बढ़ई के पास पहुँची श्रीर उससे एक शिखर बनाने के लिए कहा। बड़ई के पास शिखर बनाने के लिए सूबी लकड़ी तैयार थी जिससे उसने खरादकर शिखर तैयार कर दिया। जब सभा का बनना समाप्त हो गया तब बनजानेवालों को पता लगा कि उसमें शिखर नदादर था, उसके लिए बढ़ई से कहा गया। बढ़ई ने उन्हें बनलाया कि शिखर एक स्त्री के पास था। स्त्री से उन लोगों ने शिखर मांगा पर उसने उन्हें वह तबतक देने से इनकार किया जबतक कि वे उसे श्रायने पुरायकार्य में सामी बनाने की तैयार न हो। मख मारकर स्त्री-विरोधियों को उसी शर्त पर शिखर लेना पड़ा। इस सभा में बैठने की चौकियाँ श्रीर पानी के घड़ों की भी व्यवस्था थी। सभा फाटकदार चहारदीवारी से धिरी थी। भीतर खुले मैदान में बालू विद्रा था श्रीर बाहर ताड़ के पेड़ों की कतारें थीं।

एक दूसरे जातक <sup>3</sup> में इस बात का उल्लेख है कि अंग और मगध के वे नागरिक, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर यात्रा करते थे, उन राज्यों के सीमान्त पर बनी हुई एक सभा में ठहरते थे। रात में मौज से शराब, कबाव और मछलियों उडाते थे तथा सबेरा होते ही वे अपनी गाड़ियाँ कसकर यात्रा के लिए निकल पडते थे। उपर्युक्त विवरण से यह पता लगता है कि सभा का रूप मुगल-थुग की सराय-जैसा था।

जो यात्री शहरपनाह के फाटको पर पहुँचते थे, वे शहर के भीतर नहीं घुसने पाते थे। उन्हें श्रपनी रात या तो द्वारपालो के साथ वितानी पड़ती थी या उन्हें किसी टूटे-फूटे भुतहे घर में

१. धरमपद स्रट्ठकथा ३।१७०

२, जा०, १, २०१

३. जा० २, १४८

## [ אַצ ]

चावल देने चाहे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। किन्तु वार में, भूख को ज्वाला से विकन होकर उसी ने बोधिसत्त्व का जूठा बचा हुआ अन्न खाया। अन्त से अपने कर्म का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण ने घने जंगल में घुसकर अपनी जान गँवा दी।

यात्री ही केवत व्यापार के लिए लम्बी यात्राएँ नहीं करते थे। सड़को पर ऋपि-मुनि, तीर्थ गत्री, खेल- मारोवाले और विद्यार्थी वरावर चला करते थे। जानको का कहना है कि अक्सर सोलह वर्ष की अवस्था में पढ़ाई के लिए राजकुपार तक्तिशला की यात्रा करते थे। देश तथा उसके वासियों की जानकारी के लिए भी यात्राएं की जाती थी। दरीमुखजातक में कहा गया है कि राजकुमार दरीमुख अपने मित्र पुरोहित-पुत्र के साथ तक्तिशला में अपनी शिक्षा समाप्त करके देश के रहम-रिविजा की जानकारी के लिए नगरों और प्रामों में घूमहे फिरे।

शास्त्रार्थ के लिए भी कभी-कभी यात्राएँ की जाती थीं। एक जातक में इस सम्बन्ध की एक सुन्दर कहानी दी हुई है। कहा गया है कि अपने निता की मृत्यु के बाद चार वहनें अपने हाथों में जासुन की डालें लेकर शहरों में घूनकर शास्त्रार्थ करती हुई अन्वस्ती पहुँचों। वहाँ उन्होंने शहर के फाटक के बाहर जासुन की डाल गाइ दी और एलान कर दिया कि उस डाज के रौदनेवाले को उनके साथ शास्त्रार्थ करना आवश्यक था।

उन कठिन दिनो की यात्रा में किसी साथी का मिल जाना वडा भाग्य समभा जाता था, पर इस साथी का चुस्त होना जहरी था। धम्मपद श्रालसी श्रौर वेवकूको के साथ यात्रा करने को मना करता है। बुद्धिमान साथी न मिलने पर अकेले यात्रा करना ही श्रेयस्कर माना जाता था।

बौद्ध-साहित्य से पता चलता है कि घोड़े के ज्यापारी धरावर यात्रा करते रहते थे। उत्तरापथ से घोड़े के ज्यापारी वरावर बनारस आया करते थे। एक जातक में घोड़े के एक ज्यापारी की मजेदार कहानी है। वह ज्यापारी एक वार पाँच सौ घोड़ों के साथ उत्तरापथ में बनारस आया। बोधित्व जब राजा के कृपापात्र थे तब वे घोड़े वेचनेवाजों को स्वयं घोड़ों का मृल्य लगाने की आज्ञा दे देते थे, पर उस बार लाजची राजा ने अपना एक घोड़ा उन विकों के घोड़ों के बीच भेज दिया। उस घोड़ ने दूसरे घोड़ों को कार लिया जिससे भख मारकर ज्यापारियों की उनके दाम घटाने पड़े।

फेरीवार्ते बहुधा लम्बी यात्राएँ भी करते थे। कहानी है कि एक बार वरतन-भाष्ट के एक व्यापारी के साथ योधिसत्त्व तेलवाहा नदी पार करके श्रन्थपुर (प्रतिष्ठान) पहुँचे। दोनों ने व्यापार के लिए नगर के हिस्से वाट लिये। वे ग्रावाज लगाते ये—'ले घड़े!' कभी-कभं। उन्हें वरत्नों के वहते में सोने-चदी के वरतन भिन जाते थे। व्यापारी श्रपने नाथ बरावर नराजू,

৭, জা০ ২, ২৩-২দ

२ जा० २, २

रे जा० २, १४६

४, जा० ३, १

४ धम्मपद्, श६१

<sup>₹.</sup> जा० ३, १२४

७, खा० २, १२२

तह की कात होने पर वे घूस से लोगों का मुँह भी वन्द कर देते थे। वे यात्रियों को पकड़ कर उनके रिश्तेदारों श्रोर भिन्नो से गहरी रकम वसूल करते थे। रकम वसूल करने के लिए वे पकड़े हुए लोगों में से श्राये की तो पहले भेज देते थे श्रीर श्राये की बाद में। श्री श्रापर डाकू बाप श्रीर वेंट्रे की साथ पकड़ पात थे तो वे वेंट्रे की श्रापने पास रख ज़ेते थे श्रीर वाप की, छोड़ने की रकम लाने के लिए, भेज देते थे। श्रापर उनके कैंद्री श्राचार्य श्रीर शिष्य हुए तो वे श्राचार्य को रोक र वते थे श्रीर शिष्यों की रकम लाने के लिए छोड़ देते थे।

राज्य की श्रोर से टाकुश्रों के उपद्रव रोकने के लिए कोई खास प्रवन्ध नहीं था। ऐसा पता चलता है कि मुगल-युग की तरह यात्रियों को श्रपनी रक्ता का प्रवन्य स्वयं करना पडता था। रात में पहरा देने के लिए सार्थ की श्रोर से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती थीं। उराज्य की श्रोर से सार्थ की रक्ता तथा मार्ग-दर्शन के लिए जगलियों की व्यवस्था थी। ४ उन जंगितयों के साथ श्रच्छी नस्त के कुत्ते होते थे। जगली पीते कपड़े श्रीर लाल मालाएँ पहनते थे। उनके वाल फीते से वेंत्रे होते थे। उनके धनुष के तीरों के फल पत्थर के होते थे।

कभी-कभी पकड़े जाने पर, डाइक्बों को सख्त एजा मिलती थी। वे वॉधकर काराग्रह में वन्द कर दिये जाते थे। वहाँ उन्हें यन्त्रणा दी जाती थी श्रौर बाद में नीम की बनी लकड़ी की पूली पर वे चड़ा दिये जाते थे। कि कभी-कभी उनके नाक-कान काट दिये जाते थे श्रौर इसके वाद वे किसी सुनसान गुफा श्रथवा नदी में फेंक दिये जाते थे। वे वध के लिए कटीली चायुक (कंटककसं) श्रौर फरसे लिये हुए चोरघातकों के सुपुर्द कर दिये जाते थे। श्रियाराधियों को जमीन पर लिटाकर उन्हें कँटीते कोड़े लगते थे। कभी-कभी उनका श्रांगिवच्छेद भी कर दिया जाता था।

रास्तों पर जंगली जानवरों का भी वड़ा भय रहता था। कहा गया है कि बनारस से जानेवाले महापथ पर एक आदमखोर बाध लगता था। के लोगों का यह भी विश्वास था कि जंगलों में चुड़ लें लगती थों जो यात्रियों को बहकाकर उन्हें चट कर जाती थों। के रास्ते में खाना न मिलने से यात्रियों को खाने का सामान साथ में ले जाना पड़ता था। पका खाना गाड़ियों पर चलता था। के पै रल यात्री सत्तू पर ही गुजर करते थे। एक जगह कहा गया है कि कर एक चूढ़े ब्राह्मण की जवान पत्नी ने एक चमड़े के मोते (चम्मपरिसिच्चकं) में सत्तू भरकर अपने पित को दे दिया। एक जगह वह कुछ सत्तू खाने के बाद थैली खुली छोड़कर पानी पीने चला गया जिसके फलरवहम थैली में एक साँप घुस गया।

कभी-कभी श्रस्पृश्यता के कारण ब्राह्मण यात्रियों को बड़ी मुसीवतें उठानी पडती थीं। कहानी है कि श्रञ्जूत-कुल में पैदा हुए बोधिसत्त्व कुछ चावल लेकर एक बार यात्रा पर निकले। रास्ते में एक उत्तरी ब्राह्मण विना सीया-सामान के उनके साथ हो लिया। बोधिसत्त्व ने उसे कुछ

१. जा० १,२४३

३. जा० १,२०४

**<sup>₹.</sup>** जा० २,६७

৬, জা০ ২,দঃ

**६.** जा० १,२०४

११. जा० २,५४

२. जा० ४,७२

४ जा० ४,११३

६. जा० २,३४

ন, জা০ ই,৪%

१० जा० १,३३३ से

१२. जा० ३,२११

चृतुर, व्यापारी भी होता था। विपत्ति में वह कभी विचलित नहीं होता था श्रौर, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, इस गुए। से वह अनेक बार सार्थ को विपत्तियों से बचाने में समर्थ होता था। श्रानेवाली विपत्तियों से सार्थ को बचाना भी उसका कर्तव्य होता था तथा अपने साथियों को वह उनसे बचने की तरकी वें भी बताता था। एक जातक में कहा गया है कि जब सार्थ एक जंगल में धुका तो सार्थवाह ने आदिमियों को मनाही कर दी कि विना उसकी श्राज्ञा के अनजानी पत्तियों, फल या फूल न खायें। एक बार अनजाने फल-फूल खाकर लोग बीमार पड़ गये, पर सार्थवाह ने जुलाब देकर उनके प्राण बचाये।

एक जातक में एक सार्थवाह बोधिसत्त्व की जो पाँच सौ गाड़ियों के साथ व्यापार करते थे, कहानी दी गई है। एक समय जब वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरा वेवकूफ व्यापारी भी अपना सार्थ वे चलने को तैयार हुआ। बोधिसत्त्व ने विचार किया कि एक साथ एक हजार गाड़ियों के चलने से सड़क की दुर्गति, पानी और लकड़ों की कमी और वैलों के लिए घास की कमी की सम्भावना है। इसलिए उन्होंने दूसरे सार्थवाह को पहले जाने दिया। उस वेवकूफ सार्थवाह ने सीचा, "अगर में पहले जाऊँगा तो मुफे बहुत-सी सहूलियतें भिलेंगी। मुफे बिना कटी-कुटी सड़क मिलेगी, मेरे वैलों को चुनी हुई घास मिलेगी और भेरे आदिमयों को तरी-ताजा सिक्यों। मुफे व्यवस्थित ढंग से पानी भी मिलेगा तथा में अपने दाम पर माल का विनिमय भी कर सकूँगा।" बोधिसत्त्व ने वन्द में जाने से अपनी सहूलियतों की बात सोची, "पहले जानेवाले सड़कों को बरावर कर देंगे, उनके वैल पुरानी घास चर लेंगे जिससे मेरे वैलों को पुरानी घास की जगह उगती हुई नई दूब मिलेगी; पुरानी वनस्पतियों के चुन लिये जाने पर भेरे आदिभियों को नई वनस्पतियों मिलेंगी तथा पानी न मिलने पर पहला सार्थ जो छुँए छोदेगा उन कुँ आ से हमें भी पानी मिलेगा। माल का दाम तय करना कठिन काम है। अगर में पहले सार्थ के पीछे चला तो उनके द्वारा निश्चित किये दाम पर में अपना माल आसानी से वेच सकूँगा।"

वेवकूफ सार्थवाह ने उाठ योजन का रेगिस्तानी रास्ता पार करने के लिए श्रपनी गाड़ियों पर पानी के घड़े भर लिये। पर भूतों के इस वहकाने में श्राकर कि रास्ते में काफी पानी हैं, उसने घड़ों से पानी उँड़ेलवा दिया। उसकी वेवकूफियों का कोई श्रन्त नहीं था। जब-जब हवा उनके सामने चलती थी, वह श्रीर उसके साथी, नौकरों के साथ हवा से घचने के लिए श्रपनी गाड़ियों के सामने चलते थे; पर जब हवा उनके पीछे चलती थी तब वे कारवा के पीछे हो जिते थे। श्राखर जैसा होना था, वही हुश्रा; वे गरमी से व्याउल होकर बिना पानी के रेगिस्तान में तड़पकर मर गये।

बुद्धिमान सार्थवाह वोधिसत्त्व जव अपने कारवा के साथ रेगिस्तान के किनारे पहुँ ने नम उन्होंने पानी के घड़ों को भर लेने की आजा। दी तथा यह हुन्म निकाता कि बिना उननी आजा के एक चुल्तू पानी भी काम में नहीं लाया जाय। रेगिस्तान में विपैते पेबों और फतो भी बहुनायन होने से भी उन्होंने आजा। दी कि बिना उनके हुन्म के कीई जंगली फल नहीं जाय। रम्ने में भूतों ने उन्हें भी पानी फैंक देने के लिए बहकाया और कहा कि आगे पानी बरन रहा है। यह खनकर बोधिसत्त्व ने अपने अनुयायियों से बुद्ध प्रश्न क्यि—"इन्द्र लोगों ने हमने अभी यहा है

१. जा०, २, २६६

२, जा० १, ए० १म से

## [ 48 ]

नगर रुपये श्रोर थेंली रखते थे। एक दूसरी जगह से हमें पता चलता है कि बनारस के एक कुम्हार श्रपने मिट्टी के बरतनों को एक खचर पर लादकर पास के शहरों में वेचा करता था। एक समय तो वह श्रपने बरतनों के साथ तचिशिला तक धात्रा मार श्राया।

श्रपनी जीविका की खोज में नाच-तमाशे वाले भी खूब यात्राएँ किया करते थे। एक जातक में कहा गया है कि श्रपने यार—एक डाकू सरदार—के भाग जाने पर सामा नाम की एक गिएका ने नाचने वालों को उसकी खोज में वाहर भेजा। एक दूसरी जगह एक नट की सुन्दर कहानी दी हुई है के जिसमें कहा गया है कि हर साल पाँच सौ नट राजगृह श्राते थे श्रीर राजा के सामने श्रपने खेल दिवजाते थे। इन तमाशों से उन्हें काफी माल भिजता था। एक दिन नटिन ने ऐसी कसरत दिखलाई कि एक सेठ का लडका उसपर श्राशिक हो गया। वाह में नटिन ने उससे इस रार्ज पर विवाह करना रवीकार किया कि वह स्वयं नट वनकर उसके साथ फिरे। उसने ऐसा ही किया श्रीर वाह में एक कुशाज नट वन गया।

चौद्ध-स।हित्य मे ऐसे यात्रियो का भी उल्लेख है जिन की यात्रा का उद्देश्य केवल मौज उडाना था। रास्ते में साहिस कार्य ही उनकी यात्रा के इनाम थे।

एक जातक में इस तरह के साहिसकों का वडा सुंदर वर्णन आया है। गाथाएँ हैं—
"वह फेरोदार बनकर किला में घूमा तथा हाथ में लकड़ी लेकर उसने ऊवड-खावड रास्ता पार
किया। कभी-कभी नटो के साथ वह दोख पड़ता है तो कभी-कभी निरपराध पशुओं को
फँसाते हुए वह दोख पड़ता है। अक्सर जुआडियों के साथ उसने खेल खेले। कभी-कभी उसने
चिडिया फॅसाने के लिए जाल विद्याया तो कभी-कभी भीडों में वह लाठी लेकर लड़ा-भिड़ा।"

#### 3

यात्रा में अनेक तरह की किठनाइयाँ होते हुए भी, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय क्यापार चलाने का श्रेय सार्थवाहों को ही था। वं केवल पैसा पैदा करने की मशीन ही न-होकर भारतीय संस्कृति और साहस के संदेशवाहक भी थे। अक्सर हमें यह गलत आभास होता है कि भारत हमें शा अपने इतिहास में एक शान्त और धनी देश था। इतिहास से तो यह पता चत्रता है कि इस देश में भी वही कमजोरियाँ थों जो दूसरे देशों में थी। उस युग में भी आजकल की तरह डाके पड़ते रहते थे, जंगलों में जंगली जानवरों का भय बना रहता था और सार्थों को जंगलों में हमेशा रास्ता भूल जाने का डर रहता था। ऐसी अवस्था में कारवाँ की सही-सलामती सार्थवाह की दुद्धि और चुस्ती पर निर्मर रहती थी। कारवाँ की गित पर उसका पूरा अधिकार रहता था और वह अपने साथियों से अनुशासन की पूरी आशा रखता था। उसका यह कर्त्त व्य होता था कि वह सार्थ के भोजन-दाजन का प्रवन्ध करे और इस बात का भी खयाल रखें कि लोगों को भोजन समान रूप से मिले। वह

१ जा १, ११। से

ध्रम्मपद श्रष्टकथा, ३, २२४

३ जा० ३,४३

४. धम्मपद ग्र॰, ३,२२६-२३०

**४. जा०, ३, ३**२२

समुद्दी वन्दरों की उपयोगिता कई तरह की है। वे उन फाटक और खिडिकयों का काम रित हैं जिनपर बैठकर हम विदेशों की रंगीनियों का मजा ले सकते हैं। इन्हों फाटकों से निकलकर ।।रत के व्यापारी विदेशियों से भिलते थे और इन्हीं फाटकों के रास्ते से विदेशी व्यापारी इस देश अकर पारस्परिक आदान-प्रदान का क्रम जारी रखते थे। अपने देश का माल बाहर ले जानेवाले ।रेर दूसरे देशों का माल इस देश में लानेवाले भारतीय व्यापारी केवल व्यापारी न होकर एक ।रह के प्रचारक थे जो अपने फायदे के लिए काम करते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण विशाल ।रके तथा भौगोलिक सीमाओं को तोइकर मनुष्य-समाज की उन्नति में सहायक होते थे।

बौद्ध व्यापारियो श्रौर नाविको का यह श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रातृभाव व्राह्मणों के उस श्रन्तरशीय भाव से—िजसके श्रनुसार दुनिया की सीमा उत्तर में हिमालय, दिन्सण में समुद्र,
श्रिम में सिन्धु श्रौर पूर्व मे व्रह्मपुत्र है—िविलकुत्त मिन्न था। व्राह्मणों के
तेए तो श्रायावित्त ही सब-कुत्र था, उसके वाहर रहनेवाले घृणित श्रनार्य श्रौर म्लेकु थे।
गाने-पीने तथा विवाह इत्यादि में जातिवाद की कठोरता व्राह्मण-समाज का नियम था श्रौर इसीलिए
श्रूशाख्नून के डर से समुद्रयात्रा वर्जित थी, गोकि प्राचीन भारत में इस नियम का कितने लोग
गालन करते थे, इसका तो केवल श्रयकल ही लगाया जा सकता है। बौद्धों को इस जातिवाद के
गपंच से विशेष मतलब नहीं था श्रौर इसीलिए हम प्राचीन बौद्ध-साहित्य में समुद्रयात्रा के श्रनेक
वेवरण पाते हैं जिनका व्राह्मण-साहित्य में पता नहीं चलता।

जात में में समुद्रयात्राओं के अनेक उल्लेख हैं जिनसे उनकी किंठनाइयों का पता चलता है। बहुत-से न्यापारी सुत्रर्णद्वीप यानी मलय-एशिया और रत्नद्वीप अर्थात सिंहल की यात्रा करते थे। बाते हजातक (३३६) से हमें पता चलता है बनारस के कुछ न्यापारी अपने साथ एक रिशाकाक लेकर समुद्रयात्रा पर निकले। बाते ह यानी बाबुल में लोगों ने उस दिशाकाक को खरी ह लिया। इसरी यात्रा में भी इन्हों यात्रियों ने वहाँ एक मोर वेचा। यह यात्रा अरवसागर और फारस की खाड़ी के रास्ते होती थी। सुप्पारकजातक (४६३) से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत के बहादुर नातिकों को खरनाल (फारस की खाड़ी), अभिनताल (लालसागर), दिमाल, नीलवरण कुसमाल, नलमाल और वलभामुल (भूमध्यसागर) का पता था। पर जैना हमें इतिहास बतलाता है, ईसवी सन् के पहले, भारतीय नाविक बावेल मंदेव के आगे नहीं जाते थे। उस जगह से भारतीयों के मान का भार अरस विचवई ले लेते थे, और वे ही उसे मिस्र तक ले जाते थे। जातकों में अनेक बार सुत्रर्णद्वीप का उल्लेख होने से विद्वान सन्हें बाद का सममते हैं; पर यहाँ जान लेना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थ-शाल्य में भी उनका उल्लेख है। गह संभव है कि भारतीयों को सुत्रर्णद्वीन का बहुत पहले से पना था और न्यापारी वहाँ सुनन्यत इच्यों और मयानो की तलाश में जाते थे। मलय-एशिया में भारतीयों की बस्ती शायद ईना की आरिन्सक गिटियों में पसनी शुरू हुई।

शंबजातक ै में खनर्णद्वीप की यात्रा का उल्लेख हैं। दान देने से अपनी सम्भित्त का स्वय होता देखकर माझण शंख ने खनर्णद्वीप की यात्रा एक जहाज से भी। उसने मरपं अपनः जहाज बनाया और उसपर मान लाजा। अपने समे-नम्बन्धियों से विज्ञा लेगर, नेंगरों के रूप बह बन्दर पर पहुँचा। दोपहर में उनका जहाज रून गया।

৭. জা০, ১, ২০

कि आगे जंगल में पानी बरस रहा है; श्रव बताओं कि बरसाती हवा का पता कितनी दूर तक चलता है ?" साथियों ने जवाब दिया—"एक योजन।" बोधिसत्त्व ने पूछा,—"क्या बरसाती हवा यहाँ तक पहुँचों है।" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"इस बरसाती बादलों की चोटी कितनी दूर से देख सकते हैं ?" साथियों ने जवाब दिया—"एक योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने एक भी बरसाती बादल की चोटी देखी है ?" साथियों ने कहा—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"बिजली की चमक कितनी दूर से देख पड़ती है ?" साथियों ने कहा—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"बिजली की चमक कितनी दूर से देख पड़ती है ?" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने बिजली की एक भी चमक देखी है ?" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"दो या तीन योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"दो या तीन योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"दो या तीन योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने बादलों की एक भी गरज छुनी है ?" लोगों ने कहा—"नहीं।" इस प्रश्नोत्तर के बाद बोधिसत्त्व ने श्रपने साथियों को बतलाया कि बरसात की बात गलत थी। इस तरह से सार्थ कुरालपूर्वक श्रपने गनतब्य स्थान पर पहुँच गया।

एक जातक में कहा गया है कि वोधिसत्त्व वनारस के एक सार्थवाह-कुल में पैदा हुए थे। वे एक समय अपने सार्थ के साथ एक साठ योजन चौड़े रेगिस्तान में पहुँचे। उस रेगिस्तान की धूल इतनी महीन थी कि मुट्ठी में लेने से वह सरककर श्रंगुलियो के बीच से निकल जाती थी | जलते हुए रेगिस्तान मे दिन की यात्रा कठिन थी । इसीलिए सार्थ अपने साथ ई धन, पानी, तेल. चावल इत्यादि लेकर रात मे यात्रा करते थे। प्रातःकाल वे अपनी गाड़ियों को एक इत में सजाते थे श्रौर उसपर एक पाल तान देते थे। जल्दी से भोजन करने के बाद वे उसकी छाया में दिन भर वैठे रहते थे। सूर्यास्त होते ही, वे भोजन करके, और भूभि के जरा ठंढी होते ही, श्रपनी गाड़ियाँ जोतकर श्रागे बढ़ जाते थे। इस रेगिस्तान की यात्रा समुद्रयात्रा की तरह थीं। एक स्थलनियमिक नच्नत्रों की मदद से काफिले का मार्ग प्रदर्शन करता था। रेगिस्तान पार करने में जब कुछ ही दूरी वाकी बच गई तब ई धन और पानी फेंककर कारवाँ आगे बढ़ गया। स्थलनियमिक आगे की गाड़ी में बैठकर नत्त्रतों की गति-विधि देखता हुआ चल रहा था। श्रभाग्यवश उसे नींद श्रा गई जिसके फलस्वरूप बैल पीछे फिर गये। स्थलनियीमक जब सबेरे उठा तब अपनी गलती जानकर उसने गाड़ियों को घुमाने की आज्ञा दी। पथभ्रष्ट लोगो में हाहाकार मच गया; पर बोधिसत्त्व ने ऋपना दिमाग ठंढा रखा। उन्हें एक क्रशस्थली दीं जपड़ी जिससे वहाँ पानी होने का अन्दाज लगता था। साठ हाथ खोदने के बाद एक चट्टान भिली जिससे लोग पानी के बारे में हतारा हो गये, पर घोधिसत्त्व की आज्ञा से एक आदमी ने हथोंड़े के साथ नीचे उतरकर चट्टान तोड़ डाली अौर पानी वह निकला। लोगों ने खूब पानी पिया और नहाये। गाड़ी की जोतें तथा चक्कर तोड़कर ईंधन बनाया गया। सबने चावल रॉधकर खाया श्रौर वैत्तो को खिलाया। इसके वाद रेगिस्तान पार करके कारवॉ कुशलपूर्वक श्रपने गन्तव्य स्थान को पहुँच गया।

किसी भौगोलिक संकेत के न होने से उपयुक्त रेगिस्तान की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती; पर यह बहुत सम्भव है कि यहाँ मारवाइ अथवा सिन्ध के रेगिस्तान से मतलब हो। सिन्ध और कच्छ के बीच चलते हुए ऊँडों के कारवाँ अभी हाल-हाल तक, रात में नच्निं के सहारे रोगस्तान पार करते थे।

१. जा० १, १०म से

हम छपर देव श्राये हैं कि निपत्ति के समय जहाजी अपने इष्टदेवों का स्मरण करते थे। संख श्रोर महाजनकजातकों के श्रनुसार, समुद्र की अधिष्ठात्री देवी मिणिमेलला समुद्र की रखवाली करती हुई धार्मिक यात्रियों की रच्चा करती थी। श्री सिलवॉ लेवी की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नायिका श्रोर देवी, दोनों ही के छप में, मिणिमेलला का स्थानिवशेष में प्रचलन या। देत्री की तरह, उसका पीठ कावेरी के मुहाने पर स्थित पुहार में था तथा उसका एक मन्दिर काश्री में भी था। देत्री की हैसियत से उसका प्रभाव कन्याक्रमारी से लेकर निचले वर्मी तक था। "

जातको से हमें पता चलता है कि जहाज लकड़ी के तखतों ( दारुक्तकानि ) से बने होते थे। वे अनुकूल वायु ( एरकवायुयुत्त ) में चलते थे। उं जहाजों की बनावट के सम्बन्ध में हमें इतना और पता लगता है कि बाहरी पंजर के अज्ञावा उनमें तीन मस्तूल ( कूप, गुजराती कुँ आधंभ ), रिस्प्यॉ ( योत्तं ), पाल ( सितं ), तख्ते ( पदराणि ), डॉड और पतवार ( फियोरितानि.) और लंगड़ ( लंबरो ) होते थे। पिर्यामक ( नियामको ) पतवार की मदद से जहाज चलाता था। प

नाविकों की अपनी श्रेणी होनी थी। इस श्रेणी के चौधरी को 'निय्यामक जेट्ठ' कहते थे। कहा गया है कि सोजह दर्ष की अवस्था में सुप्पारक कुमार अपनी श्रेणी के चौधरी वन चुके थे और जहाजरानी की विद्या (निय्यामकस्रुत) में कुशलता प्राप्त कर चुके थे। <sup>६</sup>

जहाजरानी में फिर्गुकों और बाबुतियों की तरह भारतीय नाविक भी किनारे का पता लगाने के लिए दिशाकाक काम में लाते थे। ये दिशाकाक जहाजों से किनारे का पता लगाने के लिए छोड़ दिये जाते थे। दीविनकाय के केवड्ड सुत्त में, बुद्ध के शब्दों में, "बहुत दिन पहले, समुद्र के ब्यापारी जहाज पर एक दिशाकाक लेकर यात्रा करते थे। जब जहाज किनारे से श्रोमल हो जाना था तब वे दिशाकाक को छोड़ देते थे। वह पूर्व, पिश्वम, उत्तर, दिक्खन तथा उपिटिशाओं में उडता हुआ भूमि देखते ही वहाँ उतर पड़ना था, पर भूमि नहीं दिखने पर वह जहाज पर लीट श्राता था।" हम जपर देव श्राये हैं कि वावेहजातक में भी दिशाकाक का उल्लेब है। वावेहजातक का कहना है कि पहले बाबुल में लोगों को दिशाकाक की जानकारी नहीं थी श्रोर इसीतिए उन्होंने भारतीय व्यापारियों से उसे बरीश। पर बाबुली साहित्य से तो यह पता चलता है कि किनारा पानेवाले पिख्यों की उस देश में बहुत दिनों से जानकारी थी। गिलगमेश काव्य में कहा गया है कि जब उतानिपिश्तं का जहाज निस्तिर पर्वत पर पहुँचा तब एकरम स्थिर हो गया। परले एक पंडक श्रीर बाद में एक गोरैया किनारा पाने के लिए छोड़ी गई। श्रन्त में एक कौंशा छोड़ा गया श्रीर जब वह नहीं लौटा तब पता चल गया कि किनारा पास ही में था। '

१. इंडियन हि० कार्टरती, ४, ए० ६१२-१४

२. जा० २,१११ ; ४, २० - गाथा ३२

३. जा० १,२३६ ; २,११२

४. जा० २,११२ ; ३,१२६ ; ४,५७,२१

४ जा० २,११२ ; ४,१३७

६ ला० ४, म७-मम

७. जे० झार० ए० एस०, १८६६ ए० ४३२

म. देलापोर्त, मेसोपोटामिया, पृ० २०७

उस प्राचीनकाल में समुद्रयात्रा में अनेक किनाइयाँ और भय थे। समुद्रयात्रा से लौडनेवाले भाग्यवान समके जाते थे। ऐसी अवस्था में यात्रियों के सम्बन्धियों की चिन्ता का हम अन्द्राजा लगा सकते हैं। यात्री की माता और पत्नी यात्री को उमुद्रयात्रा से रोक्षने का प्रयत्न करती थीं; पर मध्यकान की तरह प्राचीनकाल के भारतीय कीमल और भानुक नहीं थे। एक जगह कहा गया है कि बनारस के एक धनी व्यापारी ने जब एक जहाज खरीदकर समुद्रयात्रा की ठानी तब उसकी माता ने बहुत मना किया; पर उसे वह रोती-विज्ञखती हुई छोड़कर चला गया।

प्राचीनकाल में लकड़ी के जहाजों को भैंवर (वोहर) ले इबते थे। उनकी स्वसे वहीं कमजोरी उनकी साधारण बनावर थी। उनके तख्ते पानी के दवाव को सहने में असमर्थ होते थे जिसकी वजह से सेंधों से जहाज में पानी भरने लगता था जिसे जहाजी उलीचते रहते थे। जब जहाज इबने लगता था तब व्यापारी अपने इप्टेक्ताओं की याद करने लगते थे। अध्यमी प्रार्थना का असर होते न देख कर वे तख्तों के सहारे बहते हुए अनजाने और कभी-कभी अधंकर स्थानों में आ लगते थे। अबतहस्स्रजातक में कहा गया है कि सिंहल के पास एक जहाज के ट्रांने पर यात्री तैरकर किनारे लग गये। इस घटना की खबर जब यिति शियों को लगी तब वे सिंगार-प्यार करके और कांजी लेकर अपने बच्चों और चाकरों के साथ उन व्यापारियों के पास आई और उनके साथ विवाह करने का बहाना करके उन्हें चर कर गई।

दूरे हुए जहाज को छोड़नें के पहले यात्री घी-शक्कर से अपना पेर भर लेते थे। यह भोजन उन्हें कई दिनों तक जीता रख सकता था। शंखजातक में कहा गया है कि शंब की यात्रा के सातवें दिन जहाज में सेंघ पड़ गई और नाविक पानी उलीचने में असमर्थ हो गये। इर के मारे यात्री शोर-गुल मचाने लगे, पर शंख ने एक नौकर अपने साथ लिया और अपने शरीर में तेल पोतकर और उटकर घी-शक्कर खाने के बाद मस्तूल पर चढ़कर वह समुद्र में कूद पड़ा और सात दिनों तक बहता रहा। इ

महाजनकजातक (५३६) में एक इवते हुए जहाज का श्रॉखों-देखा वर्णन है। तेज गति से सुवर्णद्वीप की श्रोर बढ़ते हुए महाजनक के जहाज में सेंध पड़ गई श्रोर वह इवने लगा। यात्री श्रपने भाग्य को कोसने श्रीर श्रपने देवताश्रों को श्राराधना करने लगे, पर महाजनक ने कुछ नहीं किया। जब जहाज पानी में धंसने लगा, तब तैरते हुए मस्तूल को उसने पकड़ लिया। समुद्र में तैरते हुए यात्रियों पर मञ्जलियों श्रीर कछुश्रों ने धावा बोल दिया श्रीर उनके खून से समुद्र का पानी लाल हो गया। कुछ दूर तैरने के बाद महाजनक ने मस्तूल छोड़ दिया श्रीर किनारे तक पहुँचने के लिए तैरने लगा। श्रन्त में देवी मिणिमेखला ने उसकी रक्ता की।

१. जा०, ४, २

२. जा०, ४, ३₹

३. जार्व, ४, ३४

४, जार्, १, ११० ; २, १११,१२=

४. जा• २, १२७ से

**६, जा० ४, १**९

मिले। ये नाम गाथाओं में श्राने से काफी पुराने हैं। श्रीजायसवाल के ने खुरमांलें की पहचान फारस के कुछ भागों से, यानी दिचिएा-पूर्वी श्ररब से की है। श्रीगमाल श्रदन के पास श्ररब का समुद्री किनारा श्रीर सुमालीलैंड के कुछ भागों का द्योतक है। दिधमाल लालसागर है तथा नीलकुसमाल श्रप्रोका के उत्तर-पूर्व किनारे पर नृविया का भाग है। नलमाल लालसागर श्रोर भूमध्यसागर को जोड़नेवाली नहर है। वलभामुख भूमध्यसागर का कुछ भाग है जिसमें श्राज दिन भी ज्वालामुखी पहाड़ है। श्रगर छा॰ जायसवाल की ये पहचानें ठीक हैं तो यह मान लेना पड़ेगा कि भारतीय निर्यामकों को भड़ोच से लेकर भूमध्यसागर तक के समुद्री पथ का पूरा ज्ञान था। जो भी हो, बाद के युनानी, लातिनी श्रीर भारतीय साहित्यों से तो पता लगता है कि भारतीय नाविक बावेल मन्देव के श्रागे नहीं जाते थे तथा लालसगर श्रीर भूमध्यसागर के बीच का व्यापार श्ररबों के हाथ में था। इसके मानी यह नहीं होते कि भारतीय नाविकों को लालसागर श्रीर भूमध्यसागर के बीच के रास्ते का पता नहीं था। जैसा हम बाद में चलकर देखेंगे, इक्के-दुक्के भारतीय नाविक सिकन्दिया पहुँचते थे, पर श्रिकतर उनकी जहाजरानी सोकोत्रा तक ही सीमित रहती थी।

उपर हम भारतीय व्यापारियों की उमद्रयात्राओं के भिन्त-भिन्त पहलुओं की जॉच-पड़तात कर चुके हैं। यहाँ हम वौद्ध-साहित्य के आधार पर उन यात्रियों के निज के अनुभवों का वर्णन करेंगे। इन कहानियों में ऐतिहासिक आधार है अथवा नहीं, इसे तो राम ही जाने; पर इसमें सन्देह नहीं कि ये कहानियाँ नाविकों तथा व्यापारियों के निजी अनुभवों के आधार पर ही लिखी गई थीं। जो भी हो, इस वात में कोई सन्देह नहीं कि ये कहानियाँ हमें उन भारतीय नाविकों के साहसी जीवन की भलकों देती हैं जिन्होंने विना कोंटों की परवाह किये समुदों के पार जाकर विदेशों में अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाया था।

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्द-महासागर में जहाजो के ह्वने की घटना एक साधारण सी बात थी। ह्वे हुए जहाजो से बचे हुए यात्री बहुधा निर्जन द्वीपो पर पहुँच जाते ये और वे वहाँ तवतक पढ़े रहते थे जवतक कि उनका वहाँ से उद्धार न हो। एक जातक में कहा गया है कि कस्सप बुद्ध के एक शिष्य ने एक नाई के साथ समुद्रयात्रा की। रास्ते में जहाज हट गया और वह शिष्य अपने मित्र नाई के साथ एक तस्ते के सहारे बहता हुआ। एक द्वीप में जा लगा। नाई ने वहाँ कुछ चिड़ियों को मारकर भोजन बनाया और अपने मित्र को देना चाहा। पर उसने उसे लेने से इनकार किया। जब वह ध्यान में मन्न था तब एक उद्दाज बहा पहुँचा। उन जहाज का निर्यामक एक प्रेत था। जहाज पर से वह चिल्लाया—"कोई भारत या चात्री हैं?" मित्रु ने कहा,—"हाँ, हम वहो जाने के लिए येठे हैं।" "तो जल्टी से चढ़ जाओ"—प्रेत ने यहा। इसपर अपने मित्र के साथ वह जहाज पर चढ़ गया। ऐसा पता लगता है कि इन नरह की अपलोकिक कहानियों उमुदी यात्रियों में प्रचलित थीं जो कप्ट के उनय उनकी दन देनी थीं।

फुछ लोग विना व्यापार के ही समुद्रयाता करते थे। इमुद्रविश्व ज्ञानक में कहा गया है कि एक समय फुछ बद्रह्यों ने लोगों से साज पनाने के निए रक्त उथार ली, पर इसद पर

१. ले॰ बी॰ क्षो॰ झार॰ ए॰ एस॰ ६, २. ला॰ २, ४८-४६ १० १६४ ३ ला॰ ४, ११-५०१

## [ ६२ ]

कभी-कभी जहाज पर मुसीवत त्राने पर उसका कारण किसी बदनसीव यात्री के सिर थोप दिया जाता था। उसका नाम चिट्ठी डालकर निकाला जाता था। कहा गया है कि एक समय श्रभागः मित्तविन्दक गम्भीर के बन्दर पर पहुँचा श्रीर वहाँ यह पता लगने पर कि जहाज जानेवाला ही था, उसने उसपर नौकरी कर ली। छः दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, पर सातवें दिन जहाज एकाएक रुक गया । इस घटना के वाद यात्रियों ने चिट्ठी डालकर श्रभागे का नाम निकालने का निश्वय किया। चिट्ठी डात्तने पर भित्तविन्दक का नाम निकला। लोगों ने उसे जबरदस्ती एक वेद्रे पर वैठाकर खुले एसद में छोड़ दिया।

बौद्ध-साहित्य में ऐसी कम सामग्री है जिससे पता चल सके कि जहाज पर यात्रियों का श्रामोर-प्रमोद प्या था। पर यह मान शिया जा सकता है कि जहाज पर मन वहलाने के लिए गाना-वजाना होता था। एक जातक र में एक गायक की मजेदार कहानी आई है; क्योंकि उसके गाने से जहाज ही डूबते-डूबते बचा। कहा गया है कि कुछ न्यापारियों ने सुवर्णद्वीप की यात्रा करते हुए अपने साथ सग्ग नामक एक गायक को ले लिया। जहाज पर लोगों ने उससे गाने के लिए कहा। पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया, पर लोगों के आग्रह करने पर उसने उनकी वात मान ली। पर उसके संगीत ने समुरी मङ्गलियों में कुत्र ऐसी गड़न झहर पैदा कर दी कि उनकी खलनला-हृट से जहाज ह्रवते-ह्रवते बचा।

जातक हमें वतलाते हैं कि भारत के पिश्रमी समुद्रतट पर भहकच्छ, उ सुप्पारक र तथा सोबीर मुख्य वन्दरगाह थे। श्रौर भारत के पूर्व-समुद-तट पर करम्बिय, गम्भीर श्रौर सेरिव-के वन्दर थे। बहुत-से रास्ते इन बन्दरगाहों को देश के भीतर के नगरों से भिलाते थे। समुदी बन्दरगाहो का भी त्रापस में न्यापार चलता था।

भारत तथा उसके पूर्वी श्रीर पश्चिमी देशों में खूब व्यापार होता था! वलहरस जातक ९ में इस देश का सिंहत के साथ व्यापार का उल्लेख है। वनारस, १० चम्पा १ और भरकच्छ १२ का सुत्रर्णभूमि के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था तथा बावेरुजातक व अमें हम भारत और बाबुल के बीच व्यापारिक सम्बन्ध देवते है। सुष्पारकजातक १४ से हमें पता चलता है कि समुद्र के व्यापारी एक समय भ हकच्छ से जहाज द्वारा यात्रा के लिए निकले। अपनी इस यात्रा के बीच में उन्हें श्रिगमाल, दिधमाल, नीलकुसमाल, नलमाल श्रीर वलभामुख नामक समुद

<sup>9.</sup> जा० ३, १२४

३, जा०, ३, १२६-२७,११८,१८० गाथा ५७; ४,१३७-४२

४, जा०, ४, १३८ से ४८

६. जा० ४, ७४

দ, জা০ গ, গগগ

**<sup>1</sup>**০. জা০ ৪, ৭২-**৭**৩

१२. जा० ३, १८८

१४. जा० ४, १३८-१४२ गाथा १०४ से ११४

२. जा०, ३, १२४

**ধ. জা০ ই, ১৫**০০

७ जा० ३, २३६

ह. जा० २, १९७ से

११. जा० ६, ३४

१३ जा० ३, १२६ से

### [ \$ 1 ]

जातकों से यह पना चतना है कि श्रेणियाँ स्थायी न हो कर अस्यायी थीं, गोकि पुरतैनी अधिकार और चौधरी का होना इनका खास अंग था। फेरी करनेवाले मामूली व्यापारी अपना व्यापार अकेले चलाते थे, उन्हे आपस में बँवकर किसी नियमविशेष के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर गागिर्यों को भित्त जुनकर काम करने की आवश्यकता पड़ती थी और इसीतिए वे अपने अधिकारों की रखा के निए श्रेणियाँ बनाते थे।

जातकों में हम बराबर पाँच सौ गाड़ियों वाले सार्थ का उल्लेख पाते हैं। सार्थवाह के स्रोहदे से ऐसा पता लगता है कि उसमे किसी तरह के संगठन की भावना थी। उसका स्थान पुरतेनी होता थारे। रास्ते की किठनाइयाँ और दूरी, व्यापारियों को इसके लिए वाध्य करती थीं कि वे एक नायक (जेटठक) के अधिकार में साथ-साथ चलें। इसके ये मानी होते हैं कि व्यापारी पडाव, जल-डाऊओं के विरुद्ध सतर्कता, विपत्ति से भरे रास्ते और घाट इत्यादि के बारे में उसकी राय मानकर चलते थे। पर इतना सब होते हुए भी उनमें कोई नियमवद्ध संगठन था, यह नहीं कहा जा सकता। जहाज पहुँ चते ही माल के लिए सैकड़ों व्यापारियों का शोर मचाना सहकारिता का परिचायक नहीं है ।

जहाज पर व्यापारियों का आपस में किसी तरह के इकरारनामें का पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि जहाज किराया करने में सब एक साथ होते थे। जो भी हो, इतना भी सहकार धर्मशास्त्रों और कौटिल्य के सम्भूय समुत्थान की ओर इशारा करता है ४।

एक जातक भ में कहा गया है कि जनपद में पॉच सो गाडियाँ ले जानेवाले दो व्यापारियों में सामा था। एक दूसरे जातक के में कई व्यापारियों के बीच सामेदारी का उल्लेख है। उत्तरा-पथ के घोड़े के व्यापारी भी अपना व्यापार सामे में चलाते थे। यह सम्भव है कि इतना भी सहकार चढ़ा--अपरी रोकने के लिए और उचित दाम मिलने के लिए जहरी था।

व्यापारियों का आपस में इकरारनामें का कोई उल्लेख नहीं भिलता; पर क्ट्रविणज-जातक के अनुसार, सामेदारों का आपस में कोई सममौता रहता था। इस जातक में एक चतुर और दूसरे अत्यन्त चतुर सामेदार का भगड़ा दिया गया है। अत्यन्त चतुर फायदे में अपने सामे का अनुपात एक: दो में रखना चाहता था, गोकि दोनों सामेदारों की पुँजी वरावर लगती थी। पर चतुर अपनी बात पर अड़ा रहा और भख मारकर अत्यन्त चतुर को उसकी बात माननी पड़ी।

इस युग में महाजनों के चौधरी को श्रेष्टि कहते थे। इसका नगर में वही स्थान होना था जो मुगल-काल में नगर-सेठ का। राजदरवार में और उसके बाहर उसका बड़ा मान था। वह व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था और, जैसा कि अनेक जानकों में कहा गया है, उसका पद

१. मेहता, प्रीवुधिस्ट इ डिया, ए० २१६

<sup>₹.</sup> जा० १, ६८, १०७, १६४

३. जा० १, १२२

४. मेहता, वही

४. जा० १, ४०४

**६. জা০ ೪, ২**২০

७. जा० १, ४०४ से

न, जा० १, १६१, २३१

वे साज न वना सके। श्राहकों ने इसपर उन्हें बहुत तंग किया श्रीर उन्होंने दुखी होकर, विदेश में बस जाने को ठान ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया श्रीर उसपर स्वार होकर-वे समुद्र की श्रीर चल पड़े। हवा के रख में चलता हुश्रा उनका जहाज एक द्वीप में पहुँचा जहाँ तरह-तरह के पेइ-पौथे, चावज, ईख, केले, श्राम, जामुन, करहल, नारियल इत्यादि उग रहे थे। उनके श्राने के पहले से ही एक दूरे जहाज का यात्री श्रानन्द से उस द्वीप में रह रहा था श्रीर खुशी की उमंग में गाता रहता था,—"वे दूसरे हैं जो बोते श्रीर हल चलाते हुए श्रमनी भिहनत के पसीने की कमाई खाते हैं। मेरे राज्य में उनकी जलरत नहीं। भारत ? नहीं, यह स्थान उससे भी कहीं श्रच्छा है।" पहले तो बढ़श्यों ने उसे एक भूत सममा, पर बाद में, उसने उन्हें श्रमना पता दिया श्रीर उस द्वीप की पैशवार की प्रशंसा की।

जनर की उमुद्दी कहानियों में यथार्थवाद तथा अलौकिकता का अपूर्व उभिनेश्रण, है। उस प्राचीनकाल में मनुष्यों में वैज्ञानिक छान-वीन की कमी थी और इसलिए जब भी वे विपत्ति में पड़ते थे तब वे उसके कारणों की छानवीन किये विना उसे देवताओं का प्रकोप समर्मते थे। पर इन सब बातों के होते हुए भी बौद्ध-साहित्य में उमुद्दी कहानियाँ बास्तिबक घटनाओं पर अवलिवत थीं। हमें पता है कि ये उमुद्दी व्यापारी अनेक विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विदेशों के उपथ व्यापार करते थे। उनके छोटे जहाज तूकान के चपेटों को उहन करने में असमर्थ थे जिसके फलस्वरूप वे टूट जाते थे और यात्रियों को अपनी जानें गाँवानी पड़ती थीं। उनमें से जो कुछ बच जाते थे उनकी रचा इसरे जहाजवाले कर लेते थे। उमुद्द में छिपी हुई चटानें भी जहाजों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती थीं। इन यात्राओं की सफलता का बहुत-कुछ श्रेंच निर्यामकों को होता था। वे अधिकतर छुशल नाविक होते थे और अपने व्यवसाय का उन्हे पूरा ज्ञान होता था। उन्हें समुद्दी जीवों और तरह-तरह की हवाओं का पता होता था। व्यापार का भी उन्हें ज्ञान रहता था और अक्सर वे इस बारे में व्यापारियों को सलाह-मशविरा भी देते रहते थे।

y

हम उत्पर देख आये हैं कि जल और थल में यात्रा करने का मुख्य कारण व्यापार था। अभाग्यवश बौद्ध-साहित्य में सार्थ के संगठन और कथ-विकय की वस्तुओं के बहुत कम उल्लेख हैं। शायद इस व्यापार में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े, चन्द्रन, हाथीदॉत, रत्न इत्यादि होते थे। सहाभारत के सभापर्व में भारत के भिज्ञ-भिज्ञ भागों की पैदाइशें दी हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन्हीं वस्तुओं का व्यापार चलता रहा होगा। महाभारत के इस भाग का समय निश्चित करना तो मुश्किल है, पर अनेक कारणों से वह ई० पु० दूसरी सदी के बाद का नहीं हो सकता। इसमें विधित भौगोलिक और आर्थिक वातें तो इस समय के बहुत पहले की भी हो सकती हैं।

जातको से हमें पता चलता है कि व्यापारी और कारीगर दोनों ही के लिए श्रेणीयद होना श्रावश्यक था। श्राधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक श्राधारों को लेकर श्रेणियों का संगठन बहुत प्राचीनकाल में हुश्रा होगा। स्पृतियों में हम श्रेणी का विकास देखते हैं। जातकों में हम व्यापारियों की श्रेणियों के रूप का श्रारम्भ देखते हैं जो वाद की श्रेणियों में श्रपने संगठन, कातृन श्रीर कर्म चारियों के लिए प्रसिद्ध हुश्रा।

#### ६७ ]

एक विशेष तरह का कम्बत होता था; मध्य-एशिया से त्राता था; क्योंकि इसका अनेक बार उल्लेख मध्य-एशिया में मित्रे शकीय कागज-पत्रों में हुआ है।

अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में चन्दन का भी एक विशेष स्थान था। वनारस चन्दन के लिए प्रसिद्ध था। चन्दनचूर्ण और तेल की काफी मॉग थी। अगर, तगर तथा कालीयक का भी व्यापार में स्थान था। अ

सिंहल श्रौर दूसरे देशो से बहुत किस्म के रत्न श्राते थे जिनमें नीत्तम, ज्योतिरस (जेस्पर), सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, मानिक, बिल्लौर, हीरे श्रौर यशव श्राते थे। हाथी शॅत का ज्यापार स्व चलता था।

जैसा कि हम पहले कह आये हैं, महाभारत से तत्कालीन व्यापार पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजसूययज्ञ के अवसर पर बहुत-से राजे और गणतन्त्र के प्रतिनिधि अपने देशों की अच्छी-से-अच्छी वस्तुएँ युधिष्ठिर को भेंट देने लाये थे। इन वस्तुओं के अध्ययन से हम मध्य-एशिया से लेकर भारत तक के विभिन्न प्रदेशों की व्यापारिक वस्तुओं का अच्छा चित्र खींच सकते हैं।

महाभारत के अनुसार, दिस ए-सागर के द्वीपो से चन्द्रन, अगर, रत्न, मुक्ता, सोना, चॉदी, ही शिर और म्रॅंगे आते थे। इनमें से चन्द्रन, अगर, सोना और चॉदी तो शायद वर्मा और मध्यएशिया से आते थे, मोती और रत्न सिंहल से और म्रॅंगे भूमध्यसागर से। ही रेशायद वोनियो से आते थे।

श्रपनी उत्तर की दिग्विजय में श्रज् न को हा दिग्विमी तिन्त्रत) से श्रौर ऋषिकों (युं-ची) के घोड़े मिले तथा उत्तरक से खालें श्रौर समूर। उपयुक्त बातों से यह बान साफ हो जाती है कि उत्तरापथ के न्यापार में घोड़े, खालें श्रौर समुर प्रधान थे।

कम्बोज (ताजकेस्तान) अपने तेज घोड़ो, खच्चरों, ऊँटो, कारचीबी कपडों, परमीनों तथा समुरो और खालों के लिए प्रसिद्ध था। •

किया वा कावुल प्रदेश से शराव आनी थी। १९ वज्रुचिस्नान से अवडी नस्न के नकरे, कॅट और खच्चर तथा फल की शराव और शालें आनी थीं। १२

१. जा० २, १३१, ४, ३०२, गा० ४०

२. जा॰ १, १२६, २३८; २, २७३

३. सहावगा, ६। ६१।१

४. चुल्लवगा, शाशा र

४. महाभारत, २।२७।२४-१६

६. स० भा०, रारशंर-६

७. स॰ भा०, रारशारद

म. स॰ सा॰, रारधार

P 974 977 - 310 bis 10

६. स॰ भा०, राष्ट्रीर॰; ४७।४

१०. स॰ भा०, २/४ अ३; २/४४/ह

११. पाणिनि, शशह

१रे. स॰ भा॰, रोध्धाः --- ११

पुश्तेनी होता था। श्रपने सरकारी श्रोहदे से वह नित्य राजदरवार में हाजिर होता था। ' भिन्नु बनते समय श्रथवा श्रपना धन दूसरों को बाँटते समय उसे राजा की श्राज्ञा लेनी पड़ती थी। इतना सब होते हुए भी राजदरवार में मेहमान की श्रपेन्ना व्यापारी समुज्ञय में उसका पद कहीं ऊँचा होता था। महाजन बहुधा रईस होते थे श्रीर उनके श्रधिकार में दास, घर श्रीर गोपालक होते थे। ' सेठ के सहायक को अनुसेटिठ कहते थे। '

जातक-कथाओं से हमें आयात और निर्यात की वस्तुओं का पता नहीं चलता, गोंकि इनके बारे में हम अपना कयास दोंडा सकते हैं। अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में सूती कपड़े का एक विशेष स्थान था। सूती कपड़े के लिए बनारस के लाल कम्बलों की वारीफ की व्यापारी इसी कपड़े का व्यापार करते थे। जातकों में गन्धार के लाल कम्बलों की तारीफ की गई है। उड़ीयान कि तथा शिवि के शांच बड़े वेशकीमत होते थे। पठानकोंट के इलाके में कोटुम्बर किनाम का एक तरह का उपनी कपड़ा बनता था। उत्तरी भारत उपनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, पर जैसा हम देव चुके हैं, काशी अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इन कपड़ों को कासी कुत्तम अपर कासीय कि कहते थे। बनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी कि वह मलमल तेल नहीं सोख सकती थी। बुद्ध का मृत शरीर इसी मलमल में लपेटा गया था। के बनारस में चीम और रेशमी कपड़े भी बनते थे। के वहां की सूईकारी का काम भी प्रसिद्ध था। कि

हमें इस बात का पता नहीं है कि भारत के बाहर से भी यहाँ कपड़ा श्राता था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में हम बौद्ध-साहित्य में श्राये गोएक १४ शब्द की श्रोर ध्याम दिलाना चाहते हैं। वहाँ इसकी व्याख्या लम्बे बालोंवाले बकरे के चमड़े से बनी हुई कालीन की गई है। सम्भव है कि यह शब्द ईरानी भाषा का हो। प्राचीन सुमेर में, तहमत के लिए कौनकेस शब्द का व्यव-हार हुआ है जिसका सम्बन्ध गोएक से मालूम पड़ता है। यह गोएक एकबातना १५ में बनता था। सम्भव है कि कौनकेस स्थलमार्ग से भारत में पहुँचता था। उसी तरह से, लगता है, कोजब जो

१. जा॰ १, १२०, २६६, ६४६

२, जा० ३४१

३ जा० ४, ३८४

४, ला० ६, ४७; ३, २म६

४. जा० ६. ४७; महावमा म, १, ३६

<sup>-</sup>६ जा० ४, ३५२

७, जा० ४, ४०१

द. जा० ४, ४०<u>१</u>

आ० ६, ४७, १३१

**१০ জা০ ६, ২০০** 

११. सहापरिनिव्वागासुत्त शाह

१२. जा० 👣 ७७

१३. जा० ६, १४४, १४४, १५४

१४, डाइलाग्स ऑफ दी बुद, ए॰ ११ से

१४. देवापोर्त, मेसोपोटासिया, ए० १६४

# चौथा अध्याय

## भारतीय पथों पर विजेता और यात्री

## ( मौर्ययुग )

ई० पू० चौथी सदी से ई० पू० पहली सदी तक भारतीय महापथ ने बहुत-से उत्तर-फेर देते। ई० पू० चौथी सदी में मणध-साम्राज्य का विकास तथा संगठन त्रीर अधिक बढ़ा। विम्वसार द्वारा अंगविजय (करीब ५०० ई० पू०) से मगय-साम्राज्य के विस्तार का आरम्म होना है। अजातशत्र ने उसके बाद काशी, कोस्त और विदेह पर अपना अधिकार जमाया। मगध-साम्राज्य इतना बढ़ चुका था कि उसकी राजधानी राजगृह से हटाकर गंगा और सोन के संगम पर स्थिन सामरिक महत्त्ववाले पाटिलपुत्र में लानी पड़ी। नन्दों ने शायद अस्थायी तौर से किलांग पर भी अधिकार जमा लिया था। पर चन्द्रगुप मौर्य ने अपना साम्राज्य भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तक बढाया। अशोक ने किलांग पर धात्रा बोलकर उसे जीता। ई० पू० इसरी सदी में भारतीय यवनों ने पाटिलपुत्र पर चढ़ाई की। उनके बाद शक और पञ्चव महापथ से भारत में घुसे।

सिकन्दर के भारत पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि कबीलों की बगावत की वजह से ई० पू० पाँचवी सदी के हखामनी साम्राज्य की पूत्रों सीमा सिकुइ गई थी स्त्रोर सिन्ध तथा पंजाब के गणतंत्र स्वतन्त्र हो गये थे। स्त्राबो का यह वयान कि भारत श्रीर हैरान की सीमा सिन्धु नदी पर थी, ठीक नहीं; क्योंकि एरियन के श्रनुसार ईरानी चृत्रगों का श्रधिकार लगमान श्रीर नगरहार के श्रागे नहीं था। श्री पृत्रों की राय है कि सिकन्दर के साथियों का यह वयान कि वह सिन्धु नदी के श्रागे वहा, जान-वृक्तर भूठ है। उनकी राय में ई० पू० ३२६ के वसन्त के पहले जब सिकन्दर तच्चिशज्ञा पहुचा उसके पहले उसने हत्तामनी साम्राज्य की सारों जमीन जीत ली थी। व्यास नदी पर मकद्दनी सिपाहियों की वगावन, श्री पृत्रों की राय में, इस कारण से थी कि वे हजामनी साम्राज्य के लेने के बाद श्रागे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिन्धु नदी के रास्ते से उनके तुरत लौटने के लिए तैयार होने से पना चज़ता है कि हखामनी साम्राज्य का छछ भाग जीतने से बाकी वच गया था। ई० पू० ३२५ के बग्रन में सिकन्दर जब सिन्ध के साथ पाँच नदियों के संगम पर पहुँचा तो वह बेहिस्नान-श्रमिनंत के श्रमुग्रार गन्धार का पुनर्गठन कर चुका था। शिन्धु श्रीर श्रमिन के संगम नक फैना भूगि में उन्नयों की नियुक्ति के बाद दारा का हिन्दु-सिन्ध का मृग कायम हो गया। 3

१. पूरो, वही, सा० २, ए० १६६

२. वही, २, पृ० १६६-२००

३. वही, २, ५०, २०६

## [ 45 ]

हरात के रहनेवाले हारहूर शराब भेजते थे तथा खारान के रमठ हींग भेजते थे। स्वात इत्यादि के रहनेवाले श्रच्छो नस्त फे खचर पैदा करते थे। वलख श्रीर चीन से ऊनी, रेशमी कपड़ों, पश्मीनों श्रीर नमदों का व्यापार होता था। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से श्रच्छे हथियार, मुश्क श्रीर शराब श्राती थी। ४

खसों श्रौर तंगणों द्वारा लाया गया मध्यएशिया का सोना व्यापार में एक खार रथान रखता था। सोना लानेवाले पिपीलकों की ठीक-ठीक पहचान श्रभीतक नहीं हो सकी है, पर रायद वे मंगोल या तिव्यती थे। प

पूर्वी भारत में आसाम से घोड़े, यशव ओर हाथी रॉत की मूठें आती थीं। व यशव शायव वर्मा से आता था। मगध से पची कारी के साज, चारपाइयाँ, रथ और यान, मूल और नीर के फल आते थे। विव्वत-वर्मी किरात लोग सीमान्त ग्रदेश से सीना, अगर, रत्न, चन्दन, कालीयक और दूसरे सुगन्धित द्रव्य लाते थे। वे गुलामों तथा कीमती चिड़ियों और पशुओं का व्यापार करते थे। बंगाल और चड़ीसा कमशः कपड़ों और अच्छे हाथियों के लिए मशहूर थे। व

१. म॰ भा॰, २१४७।१६; मोतीचन्द्र, जियोग्रोफिकल ए ड एक्नोमिक स्टडीज फॉम दी उपायनपन, ए॰ ६४

२, स॰ भा॰, रा४७।₹१

३. स० भा०, रा४७।२३-२७

४, मोतीचन्द्र, वही, ए० ६८-७१

४. वही, पृ० म१-म३

<sup>4.</sup> स० भा०, रा४७।१₹-१४

७. सोतीचन्द्र, वही, पृ० ७३-७४

म. वही, पृ० मर

६. वही, ए० ११२-११३

सिकन्दर ने ई० पु० ३२६ के वसन्त में अपनी चढ़ाई शुह की। वाम्यान का रास्ता वह नहीं ले सकता था; म्योंकि दुश्मन ने उसपर की सब रसद नष्ट कर दी थी। इसीलिए उसे खावक का रास्ता पकडना पड़ा। सम्भव है कि पंजशीर घाटी का रास्ता छोड़कर उसने सालंग और काओशान का पासवाता रास्ता लिया। जो भी हो, उसे दोनों रास्तों से अन्दर पहुँचना जहरी था। यहाँ से सिकन्दर उत्तर-पश्चिमी रास्ता लेकर हैबाक के रास्ते खुल्म पहुँचा जहाँ से ताशकुरगन होता हुआ वह बतल पहुँचा। लेकिन मजारशरीक के दिश्लन में एक पगडंडी है जो खुल्म नदी के तोड़ों से भीतर धुसती हुई बत्तव पहुँचती है। यह रास्ता लेने का कारण भी दिया जा सकता है। हमें पता है कि अदारण के बाद बजल के रास्ते सिकन्दर ने ओरनोस (Aornos) जिसका अर्थ शायद एक प्राकृतिक किला होता है, जीता। इस जगह की पहचान बलल आप पर काफिर किले से की जा सकती है। हमें पता है कि सिकन्दर बिना किसी लड़ाई-मगड़े के बलल पहुँचा और वहाँ उसे जबर्दस्ती बंजु की और जाना पड़ा। दो बरस बाद अर्थात ३२७ ई० पू० के वसन्त में उसने सुग्ध पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद वह बजल लोंटा। उसे पूरे तौर से खत्म करने के बाद उसने भारत का रास्ता पकड़ा और लम्बी मंजिलें मारकर बाम्यान के दरें से दस दिनों में हिन्दूकुश पार कर लिया।

एरियन हमे बतलाता है कि कोहकाफ के नीचे सिकन्द्रिया से सिकन्द्र उपरिशयेन के सूचे की पूचों सीमा पर चला गया। वहाँ से महापथ के रास्ते वह तीन या चार पडावों के बाद लम्पक अथवा लमगान पहुँचा। यहाँ वह कुछ दिनो तक ठहरा और यहीं उसकी मुताकात तज्ञिला के राजा तथा दूसरे भारतीय राजाओं से हुई। सिकन्द्र ने अपनी सेना को यहाँ चार असमान भागों में बॉट दिया। एक दल को उसने काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर के पहाड़ों में भेजा। सेना का अधिकतर भाग, पेरिडिकास की अधीनता में, काबुल नदी के दाहिने किनारे से होता हुआ पुष्करावती और सिन्धु नदी की ओर बढ़ा। उसी समय सिकन्दर ने अथेना देवी को वित्त मेंट दी और निकिया नाम का नगर वसाया जिसके भग्नावशेष की खोज हमें मन्दरावर और चारवाग को अलग करनेवाले रास्ते पर करनी चाहिए।

सेना का प्रधान भाग काबुल नहीं का उत्तर किनारा पार करके तथा नगरहार में छुछ छौर सेना लेकर एक किले पर हूँ पड़ा जहाँ राजा हिस्त ने उसे रोकने का यथा प्रयत्न किया। यहाँ काबुल और लएडई निदयों के भूमर में एक स्थान प्रांग है जहां चारसहा के भीशों में प्राचीन पुष्करावती के श्रवशेष छिपे हैं। इस नगरी को परास्त करने में छुछ महीने लगे। मिकन्दर भी श्रपनो सेना से वहाँ श्रा मिला था। पुष्करावती को परा-उपरिशयेन (नमगान छौर सिन्धु के बीच ईरानी गन्धार) के छुछ भागों से जोड़कर एक नई स्वत्रपी का संगठन किया गया। यहाँ से, महापथ होकर वह सिन्धु नहीं पर पहुँचा, पर कारणवश, उसने नदीं को उद्भागड़ पर पार नहीं किया। उसने अपने सेनापनियों को पुल बनाने की आज्ञा दी, पर वसन्त की बाद के कारण पुन न बन सका। जब यह सब बलेहा हो रहा था उसी समय विकन्दर श्रोनोंस में दिने वयीनों से भिद्र रहा था। ऐसा करने के जिए उसे कपर बुनेर की श्रोर जाना पड़ा। दहीं ने नसिराण नीन पटा रे सेनापितियों ने सराड और श्रम्ब के बीच पुन बना लिया। यहीं ने नसिराण नीन पटा रो का रास्ता था।

९ वही .ए० २०३

२. वही ए॰ २०४

उपयुं कि राय को स्वीकार करने में लालच तो होती है, पर उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है। इसका बिलकुत्त प्रमाण नहीं है कि हखामनी व्यास तक पहुँच गये थे। पौराणिक प्राधार पर तो यही कहा जा सकता है कि म्लेझ सिन्धु के पश्चिम तक ही सीमित थे। एरियन भी इसी बात को मानता है। पर यह बात सत्य हो सकती है कि सिकन्दर अपनी विजयों से हजामनी ज्ञत्र पियों का पुनरुद्धार कर रहा था। पंजाब और सिन्ध में हजामनी अवशेषों की नगर्यता भी इस बात को सिद्ध करती है कि दारा प्रथम की सिन्ध-विजय थोड़े दिनों तक ही कायम रही।

सिनन्दर ने श्रपनी विजययात्रा खोरास। न लेने के बाद ३३० ई० पू० में आरम्भ की। हमें पता है कि दारा तृतीय किस तरह भागा और सिकन्दर ने कैसे उसका पीछा किया। अपनी इस यात्रा में उसने दो सिकन्दिरया—एक एरिया में और दूसरी दंगियाना में—स्थापित कीं। अरखोसिया में पहुँ चकर उसने तीसरो सिकन्दिरया वसाई और चांथी सिकन्दिरया की नीव उसने हिंदुकुश के बाद में डाली। इन बातों से यह मतलव निकलता है कि उसने अफगानी पहाइ का पूरा चकर दे डाला और साथ-ही-साथ मार्गो की किलेबंदी भी कर डाली।

सिकन्दर के समय हेरात में रहनेवाले कबीलों हिरोडोटस के समय वहाँ रहनेवाले कबीलों से भिन्न थे। एरियन के अनुसार सरगी लोग जरा अथवा हेलमंद के दलदलों में रहते थे। अरिआस्पी शायद शकरतान में रहते थे। जो भी हो, सिकन्दर को कन्धारियों से कोई तकलीफ नहीं मिली। उसने उनके देश से उत्तरी रास्ता पकड़ा जिसकी अभी खोज नहीं हुई है। इस रास्ते पर वर्वर कबीले रहते थे जिन्हें एरियन भारतीय कहता है। श्री पूशे के अनुसार ये हिरोडिस के सत्तवाद अथवा आधुनिक हजारा रहे होगे।

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, सिकन्दर के रास्ते के पड़ावों का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हमें यह पता है कि आज दिन काबुल-हेरात का रास्ता गजनी, कन्धार और फारा होकर चलता है, पर यह कहना मुश्किल है कि सिकन्दर भी उन्हीं पडावों से गुजरा। अर्त-कोन और अरिय की सिकन्दिरया हेरात के आस-पास रही होगी। पर द्रांगिकों की प्राचीन राज-धानी दिन्छन की ओर ज्रंग की तरफ थी। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन पथ हेलमन्द नदी को गिरिश्क में न पार करके क्षिनी के बेस्तई अथवा अरबों के बुस्त जिसे अब हेलमन्द और अरदन्दाव के ऊपर गालेबिस्त कहते है, पार करता था। यहाँ अरखोसिया ग्रुष्ट होकर हेलमन्द और उसकी सहायक निद्यों की निचली घाटियाँ उसमें आ जावी थीं। इसकी प्राचीन राजधानी और सिकन्दरिया शायद हेलमन्द के दायें किनारे पर थी, गोकि आधुनिक कन्धार उसके बायें किनारे पर है जिससे होकर मुस्लिम-थुग में बडा रास्ता काबुल को चलता था। पर युवानच्वाड का कहना है कि अरखोसिया और किपश के बीच का रास्ता अरगन्दाव के साथ-साथ चलता था। जागुड में पुरातत्त्व के निशान मिलने से उस बात की पुष्टि होती है। अनेक प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यह रास्ता बन्द हो गया।

यहाँ यह कयास किया जा सकता है कि अफगानिस्तान के मध्यपर्वत की पार करने के लिए उसने पूरव की ओर कदम बढ़ाये। तथाकथित कोहकाफ पहुँचकर उसने एक और िसकन्दरिया की नींव डाली जो शायद परवान में स्थित थी रे और जहाँ से वाद में उसने वलल और भारत जाने के लिए सैनिक वेस बनाया।

१. फूशे, वही, भाग २, पृ० २०२

चुँदकमालव-विजय के बाद मकदूनी बेड़ा और सेना आगे बढ़ी। रास्ते में उनसे अंबष्ट (Abastane), चित्रय (Xathri) और वसाति (Ossadoi) से भेंट हुई जिन्हें सिकन्दर ने अपनी चतुराई अथव युद्ध से हराया। अन्त में फौज चेनार और फेलम के संगम पर पहुँची। ई० पू० ३५५ के आरम्भ में बेड़ा यहाँ ठहरा। संगम के नीचे ब्राह्मणों का गणतन्त्र था। अपने जोर से आगे बढ़कर निकन्दर सोग्दि की राजशानी में पहुँचा और वहाँ भी एक सिकन्दरिया की नीव डाली। इस चेत्र को शायद सिकन्दर ने सिन्ध की चत्रपी बना दिया। सिन्धु-चेनाव-संगम और डेल्टा के बीच मूपिक (Musicanos) रहते थे जिनकी राजधानी शायद अलोर थी। सिकन्दर ने उन्हे हराया। मूपिकों के शत्रु शम्बुकों (Sambos) की उनके बाद बरी आई और वे अपनी राजधानी सिन्दमान में हराये गये। ब्राह्मणों ने सिकन्दर के साथ घोर युद्ध किया जिससे कोधित होकर सिकन्दर ने कत्ले-आम का हुक्म दे दिया।

पाताल (Pattala) जहां सिन्ध की दो धाराएँ हो जाती थीं, पहुँचने के पहले सिकन्दर ने अपनी सेना के एक तिहाई भाग को कन्धार और सेस्तान के रास्ते स्वदेश लौट जाने की आजा दी। स्वयं आगे बढ़ते हुए उछने पाताल (शायद ब्रह्मनावाद) को दखल कर लिया। बाद में उसने नदी की पश्चिमी शाखा की स्वयं जॉच-पड़ताल करनी चाही। वेड़ा चलाने की छछ गड़बड़ी के बाद उस उजड़ प्रदेश के निवासियों ने मकदूनियों को समुद्र तक पहुँचा दिया। समुद्र और अपने पितरों की पूजा के बाद सिकन्दर पाताल लौट आया और वहाँ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नदी पर डाक और गोदियाँ बनवाने की आजा दी।

सिकन्दर ने मकरान के रास्ते स्वदेश लौटने का निश्चय किया और अपने वेडे को सिन्धु के मुहाने सं फारस की खाड़ी होते हुए लौटने का हुक्म दिया। अपनी स्थलसेना के साथ वह हव नदी की और चल पड़ा। वहाँ उसे पना लगा कि वहाँ के वाशिन्दे आरव (Arbitae) उसके डर में भाग गये थे। नदी पार करने के वाद उसकी ओरित (Oritae) लोगों से मेंट हुई और उसने उनकी राजधानी रविकिया (Rhambakia) पर जिसकी पहचान शापद महाभारत के वरामक से की जा सकती है, दखल जमा लिया। इसके बाद वह गेद्रोसिया (बल्चिस्नान) में घुरा। वह बरादर समुद्री किनार के लाध-साथ चलकर उस प्रदेश में अपने वेडे के लिए खाने के डांपो और पानी के लिए कुँ ओं का प्रवन्ध करता रहा। इस भयंकर रेगिरतान को पार करने के बाद निकन्दर भारतीय इतिहास से ओमल हो जाना है।

पहले के बन्दोबस्त के अनुसार, नियर्कस सिन्य के पूर्वा मुहाने से दें पूर्व देन्य के प्रमहन्तर में अपने जहाजी बेड़े के साथ रवाना होनेवाला था, पर क्षित्र्य के पूर्व में बननेवात कर्यानों के दर से वह मन्तूबा पूरा नहीं हुआ। नई व्यवस्था के अनुनार, बेडा निन्य की पितमी माता में ताया गया; पर यहां भी तिकत्रर के चले जाने पर उसे मुस्वितों का नामना करना पड़ा जिनने नंग प्राहर उसने सितम्बर के अन्त में ही अपने बेड़े का लंगर उठा दिया। वेडा 'नाष्ट्रनगर' से दूव रही श्रायद कराची पहुँचा और वहां अनुकूल बाबु के लिए पर्यात दिनों नव ठट्रा रहा। पदा में चलकर बेडा हव नदी के मुहाने पर आया। हिंगोन नदी के मुदाने पर तीवों ने उनका मुस्वयः किया, पर वे सार दिये गये। वहां पाच दिन टहरने के बाद बेड़ा रूग महन है जा हुआ आर्त हं सीमा के बाहर चला गया।

१. भावो, १४ । सी । ७१५

सिकन्दर की उड़ीयान (कुनार, स्वात, बुनेर) के काफितों के साथ खूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं जिनमें उसे एक वरस लग गया। पर कुनार पार करते ही वह बाजीर के अस्पसों, पंजकोरा के गौरैयनों तथा स्वान के अस्पक्षेनों पर दूर पड़ा। सिकन्दर की इन लड़ाइयों में दी जगहें प्रसिद्ध हैं, एक है न्यासा, जहाँ से उसने दायोगियस की नकज़ की, और दूसरी ओनींस, जहाँ उसने हेराकत की भी मात कर दिशा। ओनींस को पहचानने का बहुत-से विद्वानों ने प्रयत्न किया है। सर ऑरल स्टाइन इसे सिन्य से स्वात को अनग करनेवाजी चहान मानते हैं।

सिन्य पार करके सिकन्स्र तक्षिता पहुँचा जहाँ य्रांभि ने उसका स्वागत किया। इसके वाद वहाँ उसका दरवार हुया। पर भेनम के पूरव में पौरवराज इस व्रागन्तुक विपत्ति से शिकत था त्रीर उसने सिकन्स्र का सामना करने की तैयारी की। उसके ब्राह्वान की स्वीकार करके सिकन्स्र फौज के साथ भेलम पार करने के लिए ब्रागे वडा। ई० पू० ३२६ के वसंत में ब्राधिनिक भेत्रम नगर के कहीं ब्रास-पास पौरव-सेना इकट्ठी हुई। सिकन्स्र के बेहे ने पुरुराज के कमजीर विन्दुओं पर धावा बोत दिया। ब्राखिरी लडाई हुई जिसमें पुरु हार गया। पर उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकन्स्र ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया।

पौरव-सेना की हार के बाद महापथ से सिकन्दर आगे बढ़ा। चेनाव के ग्लीचकायनों ने तथा श्रमिसार के राजा ने उसकी अवीनना स्वीकार कर ली। अधिक फौज आ जाने पर उसने चेनाव पार किया और एक दूसरे पौरव राजा को हराया। इसके बाद वह रात्री की ओर बढ़ा तथा चेनाब और रावी के बीच का विजित प्रदेश अपने मित्र पुरु को सौप दिया। अपने इस बढ़ाव में मकद्नी सेना हिमालय के पाद-पर्वतों के साथ-साथ चली। रावी के पूर्व में रहनेवाले अद्यों ने तो त्रात्मसमर्पण कर दिया, पर कठों ने लडाई ठान दी। वे एक नीची पहाड़ी के नीचे शकटव्यूह बनाकर खड़े हो गये। इस व्यूह की रचना गाडियों की तीन कतारों से की गई थी जो पहाडी को तीन कता में से घेरकर शिविर की रत्ता करती थी। १ इतना सब करके भी वेचारे हार गये। अमृतसर के पास के सौम प्रदेश के स्वामी सुभूति ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद पूरव की त्योर चलती हुई सिकन्दर की सेना व्यास नदी पर पहुँची। इसके बाद गंगा के मैदान मे पहुँचने के लिए केवल सनलज नदी पार करना वाकी रह गया। व्यास पर पड़ात्र डाले हुए सिकन्दर ने भगलराज से मगध-साम्राज्य की प्रशंसा सुनी श्रौर उससे लड़ना चाहा। पर इसी वीच में गुरदासपुर के श्रास-पास उसकी सेना ने श्रागे बढ़ने से इनकार कर दिया श्रौर वेवस होकर सिकन्दर की उसे लौटने की आज्ञा देनी पड़ी। सेना महामार्ग से फेलम पहुँची, पर सिकन्दर ने सिन्धु नदी से यात्रा करने की ठानी श्रौर श्ररवसागर से काबुल पहुँचने का निश्चय किया। हेमन्त वेडा तैयार करने में गुजरा। यह बेड़ा नियर्कस के अधीन कर दिया गया और यह निश्चय किया गया कि बेड़े की रत्ता के लिए भेनम के दोनों किनारों पर फौजें कूच करें। सव-कुछ तैयारी हो जाने पर धिकन्दर ने धिन्य, भेजम और चेनार निस्यों तथा अपने देवनाओं को विल दी और वेड़ा खोल देने का हुक्म दिया। एरियन के अनुसार<sup>२</sup> वेड़े की सफत्तता के लिए गाते-वजाते हुए भारतीय नदी के दोनों किनारों पर दौड़ रहे थे। दस दिनों के वाद वेडा फेलम श्रौर चेनाव के संगम पर पहुँचा। यहाँ चर्मधारी शिवियों ने सिकन्दर की मातहती स्वीकार कर ली। पर कुछ श्रीर नीचे जाने पर ज़ुदक-मालवों ने लड़ाई छेड़ दी। उन्हें हराने के लिए सिकन्दर ने सेना के साय उनका पीछा किया और शायद मुल्तान में उन्हें हराया, गोकि ऐसा करने में वह अपनी जान ही खी चुका था।

१. भानाबेसिस, ४।२२

उपयुक्त कथन से पता चनता है कि शायर जैन-साहित्य के २५ राज्य मौर्य-साम्राज्य की भुक्तियाँ थी। इन देशों की तालिका निम्नलिबित है।

|     | राज्य श्रथवा भुक्ति | राजधानी                 |
|-----|---------------------|-------------------------|
| 9   | मगघ                 | राजगृह                  |
| २   | श्चरंग              | चम्पा                   |
| રૂ  | वंग                 | तामलिति (ताम्रलिप्ति)   |
| ४   | कलिंग               | कैचरापुर                |
| Ä   | काशी                | वा गारिस (वनारस)        |
| ę   | कोयन                | सकेन                    |
| v   | कुह                 | गयपुर अथवा हस्तिनापुर   |
| 5   | कुसहा               | सोरिय                   |
| 3   | <b>पं</b> चाल       | कंपिल्लपुर              |
| q o | जंगल                | श्रहिन्नता              |
| 99  | सराष्ट्र            | वारवङ, द्वारका          |
| 93  | विदेह               | मिहिला, मिथिला          |
| 93  | वच्छ (वत्स)         | कोयम्बी                 |
|     | संडिल्ल             | नंदिपुर                 |
| 92  | मलय                 | भहिलपुर                 |
| 95  | व (म) च्छ           | वेराङ                   |
| 90  | वरणा                | য়৽য়                   |
| 9=  | दशग्णा (दशार्ष)     | मत्तियावर्ड (मृतिकावनी) |
| 3 9 | चेिः                | <b>सुतिव</b> ई          |
| २०  | सिन्धु-सोवीर        | बीइभय (बीतिभय)          |
| २१  | स्रसेन              | महुरा (मथुरा)           |
| २२  | भंगि                | पावा                    |
| २३  | पुरिवहा             | माग्रुरी                |
| २४  | कुणाला              | सावत्थी (धादस्ती)       |
|     | लाट                 | - कोडियरिस (शेक्टियर्प) |
| 5×3 | केगइ श्रद           | नेप्रीत्या              |
|     |                     |                         |

उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि मार्थ-युग में बहुत-में प्राचीन नगर नष्ट है। नुके थे श्रीर उनकी जगह नये शहर बस गये थे। किपलबस्तु का इस तालिका में नाम नहीं मिता। पर भी बताना मुश्किल है कि मगब की मार्थकालीन राज्यानी पाष्टितपुत की जगह प्राचीन राज्यानी राज्याह का नाम क्यों श्राया है। शायक इसका यह कारण हो सकता है कि मीर्यन्युग में भी राज्यह का धामिक और राजनीतिक महत्त्व बना था। श्राभ की राज्यानी जन्मा ही पनी नर्थ, पर बंग की राज्यानी तामतिक्षि इसलिए हो गई कि वहीं महात्य समान होता था प्रीत उन्तर

s. वृह् • कल्रसूत्र भाष्य, ३२६३ से

भारत पर सिकन्दर का धावा भारतीय इतिहास की चिएक घटना थी। उसके लौट जार्न के वीस वरस के अन्दर ही चन्द्रग्रप्त मौर्य ने पंजाव की ओर अपना रुख फेरा, जिसके फलस्वरुप सिकन्दर की च्रतियों के इकड़े-इकड़े हो गये। केवल इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास में शायद सर्वे स्थन, सिल्यू रुस के अधिकृत प्रदेश, पूर्वा अफगानिस्तान में भारतीय सेना ग्रुस गई। करीव ई० पू० ३०५ के, अपने साम्राज्य की यात्रा करते हुए सिल्यू कस महापथ से सिन्धु नदी पर आया और वहाँ चन्द्रग्रुस मौर्य से उसकी में इहुई। हमें उस में इ का इतना ही नतीजा मात्रूम है कि सिल्यु कस अपने राज्य का छुछ भाग मौर्यों को देने के लिए तैयार हो गया। स्त्रावो और वड़े सिनी के अनुसार, सिल्यु कस ने अरखोसिया और गेद्रोसिया की च्रत्रियों तथा अरिय के चार जिले चन्द्रग्रुप्त को दे दिये। अप पूरों की राय है कि ५०० हाथियों के बदले इस पहाड़ी प्रदेश के देने में सिल्यु कस ने कोई आत्मत्याग नहीं दिखलाया; क्योंकि उसने अरिय का सबसे अच्छा भाग अपने लिए रख छोड़ा। से पूकियों का मौर्यों के साथ अच्छा सम्बन्ध था जिसके फलस्वरूप मेगास्थनीज, डायामेकस, दायोनिसस दूत बनकर महापथ से पाटलिपुत्र पहुँचे।

पर ऐसी अवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली । अशोक की मृत्यु (ई॰ पू॰ करीब २३६) के बाद मौर्य-सम्माज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। से कियों की भी वही हालत हुई। डायोडोट ने बलख में अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और अरसक (Arsaces) ने ईरान में। अनित्रश्रोव (Antiochus) ने इन बगावतों को दबाने का क्या प्रयत्न करते हुए बतख पर धावा बोल दिया, पर वहाँ यूथीदम (Euthydemus) ने अपने को बलख के किले में बंद कर लिया। दो बरस तक घरा डालने के बाद बर्बर जातियों के हमलों के आगत भय से घवराकर दोनों में सुलह हो गई। इसके बाद अन्तिश्रोक ने भारत की यात्रा की जहाँ गन्धार, उपरिश्येन और अरखोसिया के अधिराज समगसेन से उसकी मुलाकात हुई। यह सुभगसेन शायद मौर्यों का प्रादेशिक था जो मौर्य-साम्राज्य के पतन के बाद स्वतन्त्र हो गया था।

जब भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में ये घटनाएँ घट रही थी उसी समय, जैन-अनुश्रुति के अनुसर, अशोक का पोता सम्प्रित मध्यदेश, गुजरात, दिन्खन और मैसूर में अपनी शिक्त बढ़ा रहा था। ऐसी अनुश्रुति है कि उसने २५ रे राज्यों को जैन साधुओं के लिए धुगम्य बना दिया। उसने अपनी शिक्त बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को जैन साधुओं के वेष में आन्त्र, दाविड, महाराष्ट्र, दुद्धक (कुर्ग) तथा सुराष्ट्र-जैसे सीमाप्रान्तों को भेजे। उपपृक्ति बातों से पता चलता है कि अशोक के बाद ही शायद महाराष्ट्र, सुराष्ट्र और मैसूर मौर्य-साम्राज्य से अलग हो गये थे जिससे सम्प्रति को उन्हें किर से जीतने की आवश्यकता पड़ी। आन्त्र तथा दाविड में सेना भेजकर उसने दिस्ए में अपना साम्राज्य बढ़ाया।

१. केंडिंज हिस्ट्री, सा० 1, ए० ४३१

२. फूशे, वही, सा० २, पृ० २०५-२०६

३. जगदीशचन्द्र जैन, लाइफ इन एशेट इंडिया ऐजड डिपिक्टेड बाइ जैन केनन्स, ए० २४०, बन्बई ११४७

वही, पृ० ३६३

श्रन्तरदेशीय श्रौर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कुशलतापूर्वक चलने के लिए चुस्त राजकर्म, सेना का श्रासानी के साथ संचालन श्रौर सडकें श्रावस्थक थीं। रथ-पथ (रथ्या), वन्दरों को जानेवाले राजपथ (द्रोणमुख), सूबो की राजधानियों को जानेवाले पथ (स्थानीय), पडोसी राष्ट्रों में जानेवाले पथ (राष्ट्र) श्रौर चरागाहों में जानेवाले पथ (विवीतपथ) चार दराड, यानी २४ फुट चौडे होते थे। सयोनीय (१), फौजी केम्प (व्यूह), रमशान श्रौर गॉव की सडकें श्राठ दराड, यानी, ४० फुट चौडी होती थीं। सेतु श्रौर जंगलों को जानेवाली सड़कें २४ फुट चौड़ी होती थीं। सुरिक्तत हाथीवाले जंगलों की सड़कें दो दराड यानी १२ फुट चौड़ी होती थीं। रथपथ ७ फुट चौड़े होते थे। पशुपथ केवल ३ फुट चौड़े होते थे। १

अर्थशास्त्र से यह भी पता चत्रता है कि किले में बहुत-धी सड़कें और गलिया होती थीं। किले के बनने के पहले उत्तर से दिश्खन और पूरव से पित्रम जानेत्राली तीन-तीन सड़कों के स्थान निर्धारित कर दिये जाते थे।

श्रर्थशास्त्र में एक जगहर स्थल और जलमार्गी की श्रापेचिक तुलना की गई है। प्राचीन श्राचार्यों का उदाहरण देते हुए कौंटिल्य का कहना है कि उनके श्रवसार स्थलमार्गो की श्रपेद्धा एमुद श्रीर निदयों के रास्ते अच्छे होते थे। उनकी अच्छाई माल ढोने में कम खर्च होने से ज्यारा फायदा होने की वजह से थी। पर कौटिल्य इस मत से सहमत नहीं थे। उनके ऋनुसार जलमार्गी में स्थायित्व नहीं होता था तथा उनमें बहुत-सी श्रइचनें श्रोर भय थे। इनकी तुलना मे स्थलमार्ग की अपेचा किनारे का रास्ता अच्छा था; क्योंकि उधपर बहुत-से मान वेचने-अरी नेवाले बन्धर (परायपत्तन) होते थे। उसी कम से, नदी के रास्ते समुद्र की कठिनाइयों के न होने से सरल थे तथा कठिनाइयाँ त्राने पर भी त्रासानी से उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। प्राचीन त्राचार्यो के भनुसार, हैम बतमार्ग अथवा बलख से हिन्द्दकरा होकर भारत का मार्ग दिजणपथ, यानी, कौशाम्बी-उज्जैन-प्रतिष्ठान, के रास्ते से अच्छा था। पर कौटिल्य इस मत से भी महमन नहीं थे, क्यों कि उनके अनुसार हैमवतमार्ग पर सिवाय घोडो, ऊनी कपड़ों और खालों को छोउवर दृगरा च्यापार नहीं था, पर दिल्लापथ पर हमेशा शंख, ही?, रतन, मोनी और गोने का व्यापार नजना रहता था। दिल्लिपथ में भी वह रास्ता अच्छा समका जाता था, जो बदानवार जिला को जाता था, श्रौर इसलिए व्यापारी उसका बरावर व्यवहार करते रहते थे। यह राम्ना कम ननरेवाण श्रीर कमजर्च था तथा उसपर माल श्रासानी से खरीदा जा नकता था। कीटिल्य वैतनाही के रास्ते ( चकपथ ) श्रोर पगर्डंडी ( पादपथ ) में चकपथ को इन्निए बेहतर मानते ने कि इन्नपर भारी बोम श्रासानी से ढोये जा सकते थे। श्रन्त में कीटिल्य इस नर्नाजे पर पहुँचने हैं कि राव देशों श्रौर चव मी तिमों के लिए वे सडकें अच्छी हैं जिनपर केंट श्रौर खच्चर श्राटानी ने नार गरें।

मार्गों के बारे में ऊपर की बहुत से पता चलता है कि बनन ख़ाँर पाटनिएन के धार खाँर पाटलिएन खाँर पाटलिएन खाँर पाटलिएन खाँर दिला चानी अतिष्ठान, के बीच राजमार्ग ये जिनवर होगर देश रा खाँग न्यानग चलता था। शायद कहर बालण होने की बजह ने कोटिल्य को समुद्रयाद्या कियार गाँ। थी, पर अर्थशाल की मर्योद्या मानकर उन्होंने समुद्रयाद्या के विरुद्ध पार्मिंग प्रमाण न देश है देश उपने खानेवाली विपत्तियों की खोर ही कैनेन किया है।

<sup>1.</sup> भर्पशास्त्र, शासा शास्त्री का भनुवाद, १० ५३, सैनुर १८६६

२, वही, ए॰ ३१म

दन्दरगाह अं नरदेशीय श्रौर श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पिसद था। श्रशोक द्वारा विजित कलिंग की राजधानों कंचनपुर का पता नहीं चलता; पर यह एक बन्दरगाह था जिसके साथ लंका का व्यापार चलता था। वहुत सम्भव है कि यहाँ कलिंग की राजधानी दंतपुर से तात्पर्य हो जिसे टाल्मी ने पलुर कहा है, जो श्री लेवी के अनुसार, दन्तपुर का तामिल रूपान्तरमात्र है। काशी की राजधानी बनारस ही बनी रही। लगता है, प्राचीन कोसल तीन भुक्तियों में बॉट दिया गया था। खास कोसल की राजधानी साफेत थी, कुणाला की राजधानी श्रावस्ती थी श्रीर सांडिल्ल (शायद संडीला, लखनऊ के पास) की राजधानी निन्दुपुर थी। कुहदेश की राजधानी पहले की तरह हिस्तिनापुर में बनी रही। कुशावर्त यानी कान्यकुळ्ज की राजधानी सोरिय यानी श्राधुनिक सोरों में थी। दिल्ला पंचाल की राजधानी कम्पिल्लपुर यानी श्राधुनिक कम्पिल मे थी। उत्तर पंचाल की राजधानी श्रहिक्कत्रा थी। प्राचीन सुराष्ट्र की राजधानी द्वारावती भी ज्यो-की-त्यो बनी रही। विदेह की राजधानी भिथिला यानी जनकपुर थी। वैशाली का उल्लेख नहीं त्राता । वत्सों की राजवानी कौशाम्बी भी ज्यों-की-त्यों वनी रही । मत्स्यों की राजधानी वेराड में थी जिसकी पहचान जयपुर में स्थित वैराट से, जहाँ ऋशोक का एक शिलालेंब मिला है, की जाती है। वरणा यानी आधुनिक बुलन्दराहर की राजधानी को अच्छा कहा गया है जिसका पता नहीं चलता। पूर्व मालवा यानी दशार्ण की राजधानी मृतिकावती थी। पश्चिमी मालवा की राजधानी उज्जयिनी का न जाने क्यों उल्लेख नहीं है। वुन्देलखराड के चेरियों की राजधनी शुक्तिमती शायद बान्दा के पास थी। सिन्धु-सोवीर की राजधानी वीतिभयपत्तन (शायद भेरा) में थी। मथुरा सूरसेनप्रदेश की राजधानी थी। श्र गदेश (हजारीवाग श्रौर मानभूम ) की राजधानी पावा थी तथा लाटदेश (हुगली, हवड़ा, वर्दवान श्रौर मिदनापुर का पूर्वी भाग) की राजधानी कोटिवर्ष में थी। केकयञ्जद्ध की राजधानी शायद श्रावस्ती श्रीर कपिलवस्तु के मध्य में नेपालगंज के पास थी।

उपर्युक्त राजधानियों की जॉच-पड़ताल से पता चलता है कि महाजनपथ वसे ही चलता था, जैसे बुद्ध के समय में । कुरुचेत्र से उत्तर-उत्तर होकर जानेवाले रास्ते पर हस्तिनापुर, श्राहिछत्रा, कुणाला, सेतव्या, श्रावस्ती, मिथिला, चंपा श्रीर ताम्रिलिप्ति पड़ते थे। गंगा के मैदान के दिल्लिणी रास्ते पर मथुर, कम्पिल्ल, सोरेय्य, साकेत, कोम्यम्बी श्रीर बनारस पड़ते थे। बाकी राजधानियों के नाम से भी मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा सुराष्ट्र के पथों की श्रोर इशारा है।

2

उत्पर हमने मौर्य-युग में प्राचीन जनपथों के इतिहास की श्रोर दृष्टिपात किया है। भाग्यवश कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र में प्राचीन महापथ श्रौर समुद्री मार्गों के बारे में कुछ ऐसी वातें वन गई हैं जिनका उल्लेख दूसरी जगहों में नहीं होता। श्रर्थशास्त्र से पता चलता है कि श्रन्तर-देशीय श्रौर श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार की सफलता का श्रिवक श्रेय सार्थवाहों की द्रशालता पर निर्भर रहता था, पर सार्थवाह भी श्रपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। राज्य ने उनके लिए कुछ ऐसे नियम बना दिये ये जिनकी श्रवहेलना करने पर उन्हें दगड़ का भागी होना पहता था।

१. जैन, वही, ए॰ २४३

मुद्राभ्यत्त उन्यु<sup>र</sup>क्त बातों के त्रातिरिक्त ज्ंगलों तथा हाथियों के सुरिक्त स्थानों की रक्ता<sup>4</sup> करता था, सड़कों की मरम्मत करता था, चोरों को गिरफनार करता था, व्यापारियों को वचाता था, गायों की रक्ता करता था तथा सार्थों के लेन-देन की निगरानी करता था।

मौर्य-युग में अधिक व्यापार चलने से राज्य को शुल्क से बड़ी आमरनी थी। शुल्काध्यक्त वड़ी कड़ाई से चुंगी वसून करता था। ध्वजाएँ फहराती हुई शुल्कशालाएँ नगर के उत्तरी और पूनों द्वारों पर बनी हो भी थीं। जैसे ही व्यापारी नगरद्वार पर पहुँचते थे, वेसे ही, शुल्क वसूल करनेवाते चार-पोच कर्मचारी उनसे उनके नाम, पते, मान की माप और किस्म तथा अभिज्ञान-मुद्दा पहले कहाँ लगी आदि का पता पूछते थे। अमुदित वस्तुओं पर दुगुनी चुंगी लगनी थी तथा नक्ती मुद्दर लगाने पर चुंगी का अठगुना दराड भरना पड़ता था। दूनी अथवा मिटी हुई मुहरों के लिए व्यापारियों को चौवीस घर्टे हवाजात में वन्द रखा जाना था। राजमुद्दा अथवा नाममुद्दा के बदलने पर, प्रति वोक सवा पण के हिसाव से दराड लगता था।

इन सब जॉच-पइतातों के बाद व्यापारी श्रपना माल शुल्कशाला की पताका के पास रख र्दते थे श्रीर उसकी तायदाद श्रीर दाम बनाकर उसे श्राहकों के हाय वेचने का एनान करते थे। श्रमर निश्चित मूल्य के उपर दाम चढ़ता था तो बढ़े दाम पर लगा शुल्क राजा के खजाने में चता जता था। गहरे महसूल के डर से माल का दाम कम कहने पर श्रीर उसका पता चत जाने पर व्यापारी की शुल्क का श्रव्याना दरा भरना पहला था। उनना ही दराड माल की मिकदार कम बतलाने श्रथवा कीनती माल को घिथा माल की तह से श्रिगने पर लगता था। माल का दाम बढ़ाकर कहने पर उचित मृत्य से श्रविक की रकम ले ली जाती थी श्रथवा मामूली शुल्क का श्रव्याना दराड लगना था। माल न देवने पर, श्रनदेखे माल पर की चुंगी का तिग्रना दराड खुद शुल्का भरना पहला था। वेक-ठोक तौलने, नापने श्रीर श्रांकने के बाद माल वेचा जा सकता था। शुक्क बिना भरे श्रमर व्यापारी श्रागे बढ़ जाता था तो उसे मामूली चुंगी का श्रव्याना दराड लगता था। विवाह श्रथवा दसरे धार्मिक उत्सवों के सामान पर चुंगी नहीं लगती थी। जो लोग चोरी में माल ले जाते वे श्रववा बवान से श्रविक मान, पेटी की मुरूर तोइकर श्रीर उन्में श्रविक मान लाकर, ले जाने की कोशिरा करते पकड़ जाते थे, उनका न के जा माल ही जान कर तिया जा शा। धा, बल्कि उन्हें गहरा खुमाना भी किया जाता था।

श्रगर कोई श्रादमी श्रविहित वस्तुएँ जैसे हथियार, धातुएँ, रथ, रतन, श्रम श्रोर पशु लाने की कोशिश करता था तो उसका मात जब्त करके मरे-श्राम नोनाम कर दिया जाना था। लगता है, धपशु क वस्तुत्रों के कर्य-विकय का श्रविकार राज्य को था श्रीर द्रमनिए उनके श्रामन की श्रामा नहीं थी।

शुरक के अलावा भी व्यागारियों को बहुत-से छीटे-मोटे कर और टान भरने पढ़ने थे। सीमा का अधिभारी अन्तःपाल प्रति बीमा के लिए नवा पण खड़क का कर बग्न करना था। परायों के ऊपर कर आये से चौधाई पण तक होता था। टन करों के बटने में अन्त पल के भी पुष्क का व्याहिस थे। उदाहरण के लिए अगर दिनी व्यापारी वा मान उनके प्रदेश में लुट जाना नी उसे उसका हरजाना भरना पड़ना था। अन्तःपाल विदेशों मानों जा सुआपना करने के बाद खंग उनपर अपही सुदरें लगाहर शुक्त उस्त के पास चनान जर देना था। व्यापारी के छपने में एक

इ. मही, ए० ६२६-६२३

व्यक्ति, डाक ले जानेवाले, सेना के लिए माल-असबाब ढोनेवाले, दलदल के गांवों में बीज इत्यादि ढोनेवाले तथा अपनी नावें चलानेवाले लोगों को पार उतरने का भाड़ा नहीं देना पड़ता था। ब्राह्मणों, परिवाजकों, वच्चों और बूढ़ों को भी पार उतरने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता था।

पार उतरने के लिए महसूल की निम्नलिखित दरें थीं। छोटे चौपायों भौर बोम ढोनेवालों के लिए एक माप, खिर श्रौर कन्धों पर बोम ढोनेवालों, गायों श्रौर घोड़ों के लिए दो माप, ऊँटों श्रौर भैं खें के लिए चार माप, छोटी गाड़ी के लिए पांच माप, ममली बैलगाड़ी के लिए छ: माप, सम्गड़ के लिए सात माप, श्रौर माल के एक बोम के लिए चौथाई मात्र।

दल-दल के पाम बसे हुए गॉबवालों को घाट उतारनेवाले मॉम्की उनसे खाना-पीना थ्रॉर वेतन पाते थे। मॉम्की लोग शुल्क, गाड़ी का महसूल (त्र्रातिवाहिक) श्रौर सड़क का भाड़ा (वर्तनी) सोमा पर वसूल कर लेते थे। उनको इस बात का भी अधिकार था कि वे बिना मुद्रा (पासपीर्ट) के चतनेवातों का मात्त-असबाब जब्त कर लें।

नौका प्यत्त को नावों की मरम्मत करके उन्हें अच्छी हालत में रखना पड़ता था। अधिक भार से, बे-मौसम चत्तने से, बिना मॉ फियों के और बिना मरम्मत के नावों के इब जाने पर नौका प्यत्त को हरजाना भरना पड़ता था। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने के पहले सात दिनों में नई नावें नदी में उतारी जाती थीं।

घाट उतारनेवाले मॉमियों के हिसाब-किताब की कड़ी निगरानी होती थी और उन्हें प्रतिदिन की आमरनी का ज्योरा समभाना पड़ता था।

मौर्य-युग से लेकर मुगल-युग तक बिना मुदा (यानी पासपोर्ट) के कोई यात्रा नहीं करता था।
मुद्दा देने का अधिकार मुद्दाध्यच ° को था। लोगों को मुद्दा देने के लिए वह उनसे प्रतिमुद्दा एक
माष वसूल करता था। समुद्द अथवा जनपदों में जाते-आते—दोनों समय—मुद्दा लेनी पड़ती थी
जिसके सहारे लोग बे-खरके यात्रा कर सकते थे। जनपद अथवा समुद्द, दोनों ही में, बिना मुद्दा
यात्रा करने पर, १२ परा दराङ लगता था। नकली मुद्दा से सफर करनेवालों को कड़ा दराङ दिया
जाता था। यह दराङ विदेशियों के लिए तो और कठोर होता था। मुद्दा की जॉच-पड़ताल रास्ते
में विवीताध्यच्च (यानी चरागाह का अफसर) करता था। जॉच की ये चौकियों ऐसी जगहों में
होती थीं जहाँ से होकर यात्रियों को जाना अनिवार्य होता था।

मुद्रा देने कि सिवाय मुद्राध्यत्त का यह भी कर्तव्य होता था कि वह सडकों को जंगली हाथियों, जानवरो श्रीर चौर-डाकुश्रों से रहित रखे। निर्जेत प्रदेश में कूँए खुरवाना, बांध वँववाना, रहने की जगह तैयार करवाना तथा फन-फूल की वाड़ियों लगवाना उसके मुख्य कर्तव्य थे।

वन की रत्ना के लिए कुत्तों के साथ शिकारियों की नियुक्ति होती थी। जैसे ही वे दुश्मन अथवा डाकुओं के आवागमन की सूचना पाते थे, वैसे ही पेड़ों अथवा पहाड़ों में छिप जाते थे जिससे उनका पता शत्रुओं को नहीं हो। इन जगहों से वे नगाडों की चोध से अथवा शंब फूककर आगन्तुक विपत्ति की सूचना देते थे। शत्रु के संचर ग्र की मूचना पाते ही वे राजा के पालतू कबूतर (गृहकपोन) के गले में मुद्दा वॉध कर समाचार भेज देते थे अथवा थोड़ी-थोड़ी दूर पर धूआ करके भावी विपत्ति की ओर इशारा कर देते थे।

१, वही, ए० १२७४-१म

तथा विदेशी राजा को उपहारस्वहप देय माल का एक भाग इन सबकी गणना करके निश्चय किया जाता था।

श्रगर विदेशों में नगद दाम पर देशी माल विकने पर फायदे की संभावना नहीं होती थी तो परयाध्यक्त को इस बात का निश्चय करना पहला था कि वस्तु-विनिमय से श्रधिक फायदे की संभावना है कि नहीं। वस्तु-विनिमय के निश्चय कर तेने पर कीमती माल का एक चौंधाई हिस्सा स्थल-मार्ग से विदेशों को रवाना कर दिया जाता था। माल पर ज्यादा फायदे के लिए विदेशों में गये हुए व्यापारियों का यह कर्त व्य होता था कि वे विदेशों में जंगल के रक्तों श्रीर जिलेदारों के साथ दोस्ती बढ़ावें। श्रपनी तथा माल की सुरक्ता के लिए ऐसा श्रावस्थक था। श्रगर वे इच्छित बाजार तक नहीं पहुँच सकते थे तो किसी बाजार में, विना किसी कर के (सर्वदेय-विद्युद्ध ) श्रपना माल वैच दे सकते थे। नदी-मार्ग से भी वे माल ले जा सकते थे, पर नजी का रास्ता लेने के पहले उन्हें दुलाई का खर्च (यानभागक), रास्ते के भत्ते (पथ-दान), विनिमय में मिलनेवाले विदेशी माल का दाम, नाव का यात्रा-काल तथा बाजारी शहरों (पर्यपत्तन) के व्यवहार (चरित्रं) की जॉच-पडतात कर लेनी होनी थी। निरयों पर बसे व्यापारी शहरों के बाजार-भाव दिरयाफ्त करने के बाद श्रपना माल उस बाजार में वेच सकते थे, जिसमें श्रधिक लाभ मिलने की संभावना होती थी।

राजा के कार आनों में बने मान की मिक दार श्रीर किस्म की जींच के लिए व्यापारियों के वेष में गुप्तचरों की नियुक्ति होती थी। ये गुप्तचर राजा के कार आनों, खेतों श्रीर खटानों से निकने हुए मात की पूरे तौर से जांच-पड़नाज करते थे। वे विदेशों में लगनेवाजे शुन्क की दरों, तरह-तरह के सड़क-करों, भत्तों, घाट उतरने के महनूलों, माल ढोने की दरों (पग्ययान) इत्यादि की जांच-पड़ताज करते थे जिससे राजा के एजेंट उसे घोखा न दे सकें। राजा के माल वेचने में इतनी चौक सी से यह पता चल जाता है कि मौर्य-काल में राजा पूरा यनिया होना था श्रीर उसे ठग लेना, कोई मानूली वात नहीं थी।

शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए, कीटिल्य के अनुसार धर्मावसय—धर्मशानाएँ होती थीं। इन धर्मशालाओं के प्रवन्धकों के लिए यह आवश्यक था कि वे नगर के अित्रारी को व्यापारियों और पाखिएडयों के आने की सूचना दें। यन्त्रकार (कारकार) और रारीगर अपनी कर्मशालाओं में केवल अपने रिश्तेशरों को ठहरा सकते थे। उनी तरह व्यत्पारी भी अपनी दुकानों और कोठियों में विश्वासपात्र लोगों को ही ठहरा सकते थे। किर भी, नगर के अित्रारी को इसकी सूचना देना आवश्यक था। यह तन्देही उनलिए आवश्यक थी कि व्यापारी अपना राज असमय में और निश्चित जगह के बाहर न देच सकें न अितिहन वस्तुओं वा व्यापार कर समें।

मौर्य-युग में व्यापारियों के छितिरिक्त यादियों की भी अपनी जवाददेही का पूरा एक होता था। न नगर, मन्दिर, यादास्थल, वन, रमशान, जहां उदीं भी वे घायत, शर्मा के सुफ्रिजा, भार टीन से धके, सीने अपना देश न जानेवाने लोगों को देवने थे, उनका उर्च व्याद्धित था कि वे उन्हें राजकर्मचारियों के सुपूर्व कर दें।

५ वही, ए० १५१ से

२ वही, ए॰ १६१

३ वही, पृ० १६१

गुप्तचर द्वारा मांज की किस्म और मिकदार के वारे में राजा को भी खबर भेज दी जाती थी। अपनी सर्वज्ञता जताने के लिए राजा यह खबर शुल्काध्यन के पास भेज देता था और वह व्यापारियों के पास यह समाचार भेज देता था। यह व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि व्यापारी भूठे वयान न दे सकें। इस सावधानी के बाद भी अगर चोरियों पकडी जाती थीं तो साधारण माल पर शुल्क का अठगुना दण्ड भरना पढ़ना था और अड्डा मांत तो जब्त ही कर लिया जाता था। नुक्सान पहुँचिनेवाती वस्तुओं के आयान की मनाही थी। पर ऐसी उपयोगी वस्तुएँ, जैसे बीज, जिनका किसी प्रदेश में भिलना कठिन था, बिना किसी शुल्क के लाई जा सकती थीं।

सव मात पर — जैसे वाहरी (वाह्य, जिलो में उत्पन्न ), आन्तरिक (अभ्यन्तर, नगरो में वने ) और विदेशी (आतिथ्यं) — आयात-निर्धात के समय शुलक लगता था। फल-कूल और सूखे गोशत पर उनके मूल्य का छठा भाग शुलक में देना पड़ता था। शंब, हीरा, मोती, मूँगा, रत्न तथा हारों पर विशेषज्ञों की राय से शुलक निर्धारित किया जाता था। जौम, हरताल, मैनसिल, सिन्दर, धातुएँ, वर्णवातु, चन्दन, अगरु, कद्धक, खमीर (कियव), आवरण, शराव, हाथीदॉत, खालें, सूती और रेशेदार कपड़े बनाने के लिए कच्चे मात, आस्तरण, परदे (आवरण) किरिमदाना (कृमियात) तथा भेड़ और बकरे के ऊन और बाल पर शुलक उनके दामों का कै ल से के तक होता था। उसी तरह कपड़ों, चौपायों, कपास, गन्य-द्वय, दवाओं, काठ, बॉस, वल्कल, चमडों, मिट्टी के बरतनों, अनाज, तेल, नमक, ज्ञार तथा भुं जिया चावल पर शुलक उनके मूल्य का कै ले से के तक होता था।

उपयुक्त शुल्कों के अतिरिक्त व्यापारियों को शुल्क का पाँचवाँ भाग द्वारकर के रूप में भरना पड़ता था, पर यह कर माफ भी किया जा सकता था।

मौर्य-युग के न्यापार में न्यापार के अध्यक्त (पर्णाध्यक्त ) का भी एक विशेष स्थान था। पर्ण्याध्यक्त का न्यापारियों के साथ घना सम्बन्य होता था। उस का यह कर्तन्य होता था कि जल श्रीर स्थत के मार्गों से त्रानेत्राले मात की मॉग और खपत का विचार करे। वह माल के दामों की घटती-बढ़ती का विचार करके उनके बेचने, खरीइने, बॉटने और रखने की स्थितियों का निश्चय करता था। दर-दूर तक बँटे हुए माल का वह संग्रह करता था और उनकी कीमत निश्चित करता था। राजा के कार बानों में बने माल को वह एक जगह रखता था; पर आयात में आई हुई चस्तुओं को वह भिन्न-भिन्न बाजारों में बॉट देता था। ये सब माल लोगों को सहूलियत के दामों पर मिल सकते थे। न्यापारियों को गहरे मुनाके की मनाही थी। साधारण न्यवहार की चीजों की एकस्वता (monopoly) की मनाही थी।

विदेशी माल मँगानेवालों की पण्याभ्यन्त उत्साह देता था। नावो पर माल लादनेवालों (नाविकों) और विदेशी माल लानेवालों के कर माफ कर दिये जाते थे जिससे उन्हें श्रपने माल पर कुछ फायदा मिल सके। विदेशी व्यापारियों पर अदालत में कर्ज के लिए दावे नहीं हो सकते थे, पर किसी श्रेणी का सदस्य होने पर उनपर दावे हो सकते थे।

ऐसा मातृम पड़ता है कि राजा के कारखानों में वने माल विदेश भेजे जाते थे। ऐसे माल पर का लाभ खर्च, चुंगी, सड़क-महसूल (वर्तनी), गाड़ी का कर (ख्रतिवाहिक), फीजी पड़ावों का कर (गुलमदेय), घाट उतारने का महसूल (तरदेय), न्यापारियों ख्रौर उसके साथियों के भते (भक्त)

१ वही, ए० १०४--१०६

वृद्धे अथवा बीमार व्यापारी घने जंगलों मे अथवा जहाजों पर यात्रा करते समय अपने माल पर मुहर लगाकर और उसे किसी व्यापारी को सुपुर्द करके शान्ति लाभ करते थे। उनकी मृत्यु हो जाने पर वे व्यापारी, जिनके पास उनकी घरोहर होती थी, उनके बेटो अथवा भाइयों को खबर भिजवा देते थे और वे उनसे मुद्दित घरोहर ले लेते थे। धरोहर न लौटाने पर उनकी साल जाती रहती थी, उन्हें चोरी के अपराध मे राजइगड़ भिलता था और तब, भाव मारकर, घरोहर भी लौटानी पड़ती थी।

व्यापारियों को माल के क्रेंय-विकय-सम्बन्धी कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता थारे। वेचे हुए माल की पहुँच न देने पर वेचनेवाले को बारह पण दराड में भरना पड़ता था। वेचने छौर पहुँच के बीच में मान के खराब होने पर उसे कोई दराड नहीं लगता था। माल के बनाने की खराबी को परायदीष कहते थे। राजा द्वारा जन्न तथा श्राग श्रथवा पूर से खराब माल, रही माल श्रीर बीमार मजदूरों द्वारा बनाये गये माल की विकी की मनाही थी।

माल की पहुँच देने का समय साथारण व्यापारियों के लिए चौबीस घंटे, किसानों के लिए तीन दिन, गोपालकों के लिए पॉच दिन, और कीमती माल के लिए सात दिन होता था। खराब होने-वाली वस्तुओं की विकी के लिए, उसी तरह की खराब न होने बाली वस्तुओं की विकी रोक दी जानी थी। इस नियम को न मानने बाले टएड के भागी होते, थे। विकी किया हुआ कोई माल, सिवाय इसके कि उसमें खराबी हो, नहीं लौडाया जा सकता था।

व्यापार की उन्नित के लिए कारीगरों और व्यापारियों का नियमन आवश्यक था। ऐसा पना चलना है कि कारीगरों की श्रे शियां कुछ रकम अपना मजा चाहने वालों और नक्काशों के पास जमा कर देती थीं ताकि वह रकम जरूरन पड़ने पर उन्हें लौटाई जा सके। कारीगरों को अपने इकरारनामों की शत्तों के अनुसार काम करना पड़ता था। शत्तें पूरी न करने पर उनके वेतन का एक चौथाई माग काट लिया जाता था और वेतन का दुगुना उन्हें दगढ़ भरना पड़ना था। कारीगरों के विपत्ति में पड़ जाने पर यह नियम लागू नहीं होता था। मालिक की आजा विना मान तैयार करने पर भी उन्हें दगढ़ लगता था।

व्यापारियों की चात्तवाजियों से लोगों को वचाने के लिए भी नियम थे। ४ पग्याप्यक्त जॉच-पड़ताल के बाद ही पुराना मात्त वेचने की आजा देना था। तौन और नाप ठीक न होने पर व्यापारियों को दराड मिलता था। अब्छे माल की जगह खराव माल गिरों रखने पर अवना गान बदल देने पर गहरी सजा मिलती थीं। वे व्यापारी, जो अपने कायदे के निए कारीगरों हारा नाप गये मात का दाम कम कूनते थे अथवा उनकी विकी में बाधा डालते थे, खजा के भागी हों। ये। जो व्यापारी दल बोबकर मात्र को खरीड-विकी में बाधा डालते थे अयवा नियन दाम रे अधिक मोंगते थे, उन्हें भी सजा मिलती थी।

दलालों की दलाली की रकम उनके द्वारा निके हुए मान की देनरर निर्मारित को जाती थी। वेचने श्रथवा खरीक्नेवानों को ठगने पर दनानों को गम मिलनी थी।

९ वही, पृ० २०४

र वही, ए० २११

र वही, ए० २२७-१२८

४ वही, ए० २३२ से

हम पहले देख आये हैं कि, बुद्ध के पूर्व, भारत में भी श्रेणियों थीं; पर उनमें सहकार की भावना अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य-युग में श्रेणियों पूरी तरह से विकसित हो चुकी थीं। व्यापारी और काम करनेवाले, दोनों ही श्रेणीबद्ध (संघमृताः) हो चुके थे। काम और वेतन-सम्बन्धी कुछ नियम थे जिन्हें न माननेवालों को कड़ी सजा दी जाती थी।

कारबार चलाने के लिए कर्ज की अच्छी व्यवस्था थी, पर सूद की दर बहुत ऊँची थी। साधारणतः १५ प्रतिशत सूद की दर विहित थी, पर कभी-कभी वह ६० प्रतिशत तक भी पहुँच जाती थी। जंगलों में सफर करनेवाले व्याप। रियों को १२० प्रतिशत सूद भरना पड़ता था। समुदी व्यापारियों के लिए तो सूद की दर २४० प्रतिशत तक पहुँच जाती थी। लगता है, उस समय के महाजनों का मूलमन्त्र था 'गहरा जो बिम, गहरा मुनाफा।'

राज्य के कल्याण के लिए महाजन (धिनक) श्रीर श्रमामी (धारणिक) का सम्बन्ध निश्चित कर दिया गया था। श्रनाज पर सूद की रकम ५० प्रतिशत से श्रधिक महीं हो सकती थी। प्रचेपों अर्थात् रेहन की चीजों पर का सूद साल के श्रन्त में मुनाफे का श्राधा होता था। इन नियमों को न माननेवाले दराड के भागी होते थे।

लोग महाजनों के यहाँ धन जमा करते थे। जमा की हुई रकम को उपनिधि कहते थे। इस रकम पर के सूद की दर भी साधारण व्यवसाय के सूद की दर की तरह होती थी। जंगलियों, पशुत्रों, शत्रु-सेना, बाढ़, आग और जहाज इबने से व्यापारियों को चिति पहुँ चने पर वे कर्ज से बेबाक समभे जाते थे और अदालत में उसके लिए उनपर कोई दाना नहीं कर सकता था।

रेहन रखे माल की सुरत्ता के लिए और भी बहुत-से कान्तन थे। अपने फायदे के लिए महाजन रेहन का माल बेच नहीं सकता था। ऐसा करने पर उसे हरजाना भरना पड़ता था और उसे जुर्मीना भी होता था। पर महाजन के स्वयं आर्थिक कष्ट में होने पर उसपर रेहन के माल के लिए दावा दायर नहीं हो सकता था; किन्तु गिरवी माल के वेचने, खोने अथवा दूसरे के यहाँ रेहन रख देने पर महाजन को उस माल के दाम का पैंच गुना दएड भरना पड़ता था।

व्यापारियों द्वारा रात में अथवा जंगल में चुपके-चुपके किया हुआ इकरारनामा कानून की नजर में मान्य नहीं होता था। पर जिन व्यापारियों का अविक समय जंगलों में ही वीतता था, उनके इकरारनामे मान्य सममें जाते थे। श्रेणि के सभ्य, अकेले में भी, आपस में इकरारनामें कर सकते थे। अश्राप कोई व्यापारी दून के हाथ कोई मात भेजता था तो उस माल के लुड़ जाने पर, अथवा दूत की मृत्यु हो जाने पर, वह व्यागरी हरजाना पाने का अधिकारी नहीं होता था। प

१ वही, ए० २०१-२५०

२ वही, पृ० १६७

६ वही, ए॰ २०१ से; मनुस्मृति, मा१मध

४ वही, पृ• १६८

४ वही, ए॰ २०३

बंगाल, पौड़ और सुत्रर्णकृड्या दुकृत के तिए मशहूर थे, तो काशी औं पौड़ चौम के तिए। मगव, पौड़ और सुर्ग्णभूमि की पटोरें (पत्रोर्ण) बहुत अटक्री होनी थीं।

चीन से काफी रेशनी कपड़े आते थे। सूनी कपड़ों के मुख्य केन्द्र मधुरा, काशी, अपरान्त (कोकण), कलिंग, बंगाल, वंश (कौशाम्बी) और माहिष्नती (महेसर, मध्यभारत, खगडवा के पास) थे।

अर्थशास्त्र से पता चता है कि मौर्ययुग में रत्नों का न्यापार खूब चतता था। बहुत-से रत्न और उपरत्न भारत के कोने-कोने-से आते थे और बहुत-से निदेशों से। मोती खिहल, पाएड्य, पाश (शायद ईरान), कृत और चूर्ण (शायद मुहचिपट्टन के पास) तथा वर्वर के अमुदतद से आते थे। उपर्वृक्त देशों की तातिका से पता चतता है कि मोती मनार की खाडी, फारस की खाडी और सोमात्ती देश के समुद्दतद से आते थे। मुहचि के उन्ने व से यू पता चतता है कि मुहचि का प्राचीन वन्दरगाह भो मोती के न्यापार के लिए प्रसिद्ध था।

कीमती रत्न कूर, मृत ( व तृचिस्तान में मृता दर्रा ) श्रौर पार-समुद्र जिससे शायद सिंहल का मतत्तव है, श्राते थे 1<sup>3</sup> म्ना के श्रास-पास कोई रत्न नहीं मित्रता, पर शायद प्राचीनकात में बतृचिस्तान से होकर ईरानो रत्नों के भारत श्राने के कारण म्ना भी रत्नों के तिए प्रसिद्ध माना जाने लगा था। सिंहल तो रत्नों का घर है ही।

मानिक और लाल का नाम भी अर्थशास्त्र में है, ४ पर उनके उद्गमस्थानों का अर्थ-शास्त्र में उत्तें ख नहीं है। शायद ये रत्न पूर्वी अकगानिस्तान, सिंहत और वर्मी से आते थे।

विस्तीर विन्ध्यपर्वत श्रीर मालावार से श्राता था। श्रधशास्त्र में उतके कई भेर दिये गये हैं जिनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती। नीतम श्रीर जमुनियों लंका से श्राते थे। ६

श्रच्छे हीरे सभाराष्ट्र (वरार), मध्यमराष्ट्र (मध्यादेश, दिल्णकीयल), काम्मक (श्रश्मक-शायद यहाँ गोत्तकुराडा की हीरे की खदान से मतलब है) श्रीर कर्लिंग से श्राते थे।

श्रात्तकन्दक नामक मुँगा सिकन्दरिया से श्राता था। सम्भव है कि यह नाम, जिनका प्रयोग बाद के समय का बोतक है, श्रर्थशास्त्र में बाद में श्राया हो। पर हम श्री क्षित्र वा लेवी की यह राय, कि इस शब्द के श्राने से ही श्रर्थशास्त्र वाद का सिद्ध होना है, मानने में श्रयमर्थ हैं।

अर्थशास्त्र से हमको यह भी पता चलता है कि इस देश में, मीर्य-युग में गर्य-द्रव्यों की षड़ी मींग थी। चर्दन की अनेक किस्में दिन् ए-भारत, जावा, समात्रा, तिमीर और महयएशिया

१ वही, पृ० मर

२ वही, पृ० ७१ ७६

३ वही, पृ० ७७

४ वही, पृ० ७७

र वही, पृ० ७७

६ वही, पृ॰ उद्म

७ वही, पृ० ७=

म मेमोरियल सिलवां श्रेवी, ए॰ ४११ मे

### [ 48 ]

नियत मूल्य पर माल न विकने पर पग्याभ्य च उसकी कीमत बरल सकता था। माल की खपत पर रोक होने पर भो दाम बरले जा सकते थे। कभी माल भर जाने पर आपस में चढ़ा- ऊपरी रोकने के लिए पग्याभ्य च उसे एक ही जगह से बेचने का प्रवन्ध करता था। खर्च देवकर ही माल का मूल्य निर्धारित किया जाता था।

संकट के समय राजा नये-नये कर लगाता था जिसका अधिक भार व्यापारियों पर पड़ता था। उस समय सोना, चोंडी, हीरा, मोती, मूँगा, घोड़ें और हाथी के व्यापारियों में से प्रत्येक को ४०० पण देना पड़ता था। सूत, कपड़ा, धातु, चन्ड़न तथा शराव के व्यापारियों में से प्रत्येक को ४०० पण देना पड़ता था। चना, तेल, लोहा और गाड़ी के व्यापारियों को ३०० पण भरना पड़ता था। कॉच वेचनेवालों और पहले दर्जें के कारीगरों में से प्रत्येक को १०० पण भरना पड़ता था। वेचारी वेश्याओं और नटों को तो अपनी आधी आमदनी ही निकालनी पड़ती थी। पर सबसे अधिक आफत सोनारों के सिर पड़ती थी। काले बाजार का उन्हें सबसे बड़ा धनिक समभकर, उनकी पुरी जायदाद ही जब्त कर ली जाती थी।

उपर्युक्त कर तो कान्न से जायज थे, पर राजा कभी-कभी खजाना भरने के लिए अवैध उपायों का भी आश्रय लेता था। कभी-कभी वह व्यापारी के इस्रवेश में अपने ग्रुप्तचर की किसी व्यापारी का भागीशर बनाता था। काफी माल जमा करने के बाद वह ग्रुप्तचर अपने लुट जाने की खबर उड़ा देना था। और इस तरह जासूस भागीशर की रकम राजा के खजाने में पहुँच जाती थी। कभी-कभी ग्रुप्तचर अपने को एक रईस व्यापारी कहकर दूसरों का सेना, चाँशी और कीमती माल इकट्ठा करता, किर बहाना करके, ले-देकर चम्पत हो जाता था। व्यापारियों का वेष धरकर राजा अपने ग्रुप्तचरों द्वारा और भी बहुत-से गन्दे काम करवाता था। वह उन्हें अपनी फीज को कूच के पहले डेरे में भेज देता था। वहाँ वे, जितने माल की दरकार होती थी उसका दूना, राजा का माल बेचकर और बाद में दाम वसूलने का वाश करते थे। इस तरह जहरत से अधिक राजा का माल निकल जाता था। 3

उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि मौर्ययुग में व्यापार की क्या हालत थी। व्यापार केवल व्यापारियों के हाथ में नहीं था, राजा भी उसमें हाथ बटाता था। राजकर्मचारियों का यह कर्तव्य होता था कि उनके मालिक का ऋधिक-से-ऋधिक फायदा हो। घोडे, हाथी, खालें, समर, कपड़े, गन्य-द्रव्य, रतन इत्यादि उस समय के व्यापार में मुख्य थे।

अर्थशास्त्र में चमड़े और समरों की एक लम्बी तालिका दी हुई है। ये चमड़े और समरों की एक लम्बी तालिका दी हुई है। ये चमड़े और समर अधिकतर उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वी अफगानिस्तान और मध्य-एशिया से आते थे। इनमें से बहुत-से नाम स्थानवाची हैं, पर उनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती। कान्तानाव, अरोह (रोह, काबुल के पास ), बलख और चीन से ही मुख्य करके चमड़े और समूर आते थे।

तरह-तरह की विनकारी खाँर छुईकारी के कामवाली शालें शायद कश्मीर श्रथवा पंजाब से श्राती थीं। नेपाल से ऊनी कपड़े श्राते थे।

१ वही, पृ० २७२

र वही, ए० २७५

३ वही, ए० २७म

४ वही, ए॰ मा से

# पाँचवाँ अध्याय

## महापय पर व्यापारी, विजेता श्रीर वर्वर

(ई० पू० दूसरी सदी से ई० तीसरी सदी तक )

ई॰ पू॰ दूसरी सदी में महापथ पर फिर एक वड़ी घटना घटी और वह थी वलख के युनानियों का पाटितपुत्र पर धावा। जैसा हम कह चुके हैं, सिकन्दर के भारत से प्रस्थान करने के वाद मौथों का अभ्युद्य हुआ। चन्द्रगुप्त से लेकर अशोक तक मौर्य भारत के अविकांश भागों के राजा थे। उस युग में युनानियों का भारतवर्ष के साथ सम्पर्क था। पर अशोक के बाद ही साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा और देश कई भागों में वैट गया। देश की इस अवस्था से लाभ उठाकर बलख के राजा दिभिन्न ने हिन्द्रकुश को पार करके भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी। दिभिन्न की चढ़ाई सिकन्दर की चढ़ाई से भिन्न थी। सिकन्दर ने तो केवल पच्छिमी पंजाब तक ही अपनी चढ़ाइयों को सीमित रखा; पर बलख के युनानी तो भारत के हृदय में घुसते हुए पाटितपुत्र तक पहुँच गये। इस चढ़ाई का ठीक-ठीक समय तो निरिवत नहीं किया जा सकता, पर श्री टार्न की राय में, शायद यह चढ़ाई करीब ईसा-पूर्व १७५ में हुई होगी।

हिन्दुस्तान की चढ़ाई में दिमित्र के साथ उसका प्रसिद्ध सेनापित मिलिन्द था। यलाय से चलकर वह तच्हिराला पहुँचा श्रीर गन्धार की अपने श्रधिकार में कर लिया। इस प्रदेश में उसने पुष्करावती की अपनी राजधानी बनाया। श्रागे बढ़ने के पहले शायद उसने श्रपने पुत्र दिमित्र दितीय को उपरिश्येन श्रीर गन्धार का शासक नियुक्त किया, श्रीर उसने कापिशी में श्रपनी राजधानी बनाई। तच्हिराला को श्रधिकार में करने के बाद शायद दिमित्र की मेनाएँ दो रास्तों से श्रागे बढ़ीं। एक रास्ता तो वहीं था जो पंजाब से दिल्ली होकर पटना चना जाना था श्रीर दूसरा रास्ता सिन्धु नदी के साथ-साथ चलता हुत्रा उसके मुहाने तक जानेवा। रास्ता था। इन्हीं रास्तों का उपयोग करके दिमित्र, श्रपोलोडोडल श्रीर मिलिन्द ने पूरे उत्तर-भारत के बिल्य भी ठान ली। श्री टार्न की राय में, एक रास्ते ने मिलिन्द श्रागे बड़ा श्रीर दूसरे रान्ते के श्रोनेशिय श्रीर दिमित्र श्रागे बड़े। शायद दिमित्र ने सिन्धु नदी के रास्ते में श्रागे पहनर दिन को कार किया श्रीर वहां दत्तामित्री नाम की एक नगरी पत्री जो श्रायद हर नाजद के श्राप्ता करते होगी। लगना है, इसके श्रागे दिमित्र नहीं ददा श्रीर दिन्य श्री श्राप्त श्रीर होगी। लगना है, इसके श्रागे विभिन्न नहीं ददा श्रीर दिन्य श्री श्राप्त श्रीर होगी। लगना है, इसके श्रागे दिमित्र नहीं ददा श्रीर दिन्य श्री श्राप्त श्रीर होगी। लगना है, इसके श्रागे दिमित्र नहीं ददा श्रीर दिन्य श्री श्राप्त श्रीर होगी। लगना है, इसके श्रीर लीट गया।

मिलिन्द के दिन्त पिसन रास्ते से छाने बड़ने का सबूत बुलानी प्रीर भारा कि र रिपा से मिलता है। मिलिन्द ने रुपने पहले साधन की दगन किया। यहीं में, सुरपुरण के छन् पर, यवनतेना मध्रा पहुँची और वहीं से सकित, प्रयाग और पनारस होने हुए यह राजी उन्न परुँच

१. बमल्यू बबल्यू टार्ने दि श्रीवस इन सैव्हिया ऐरड इरिडया, १० १३६, के न्याल, १६६=

[ 55 ]

तथा त्रासाम से त्राती थीं। श्रापर की लकड़ी त्रासाम, मलयएशिया, हिन्द-चीन ग्रौर जावा से श्राती थी। २

मौर्ययुग में भारत और उत्तरापथ से घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापार चलता था। मध्यदेश में आनेवाले घोड़ों में कंबोज, (ताजिकस्तान), सिन्यु (मियाँ वाती, पंजाव), बनायुजं (बाना), बलख और सोबीर यानी सिन्ध के घोड़े प्रसिद्ध थे। <sup>3</sup>

९ जे॰ आई॰ एस॰ झो॰ ए॰, म (१म४०) ए० म३-प४

२ वही पृ• मा

३ अर्थशास्त्र, ए० १४म

ई॰ पू॰ दशरी सदी में, स्त्रावी के अनुसार, हेरात से भारनीय सीमा के लिए तीन रास्ते चतते थे। एक रास्ता दाहिनी और जाता हुआ बन्न व पहुँ चता था और वहाँ से हिन्द्कुश होता हुआ उपरिशयेन में ओनोंस्पन में पहुँचता था जहाँ बतल से आनेत्राले रास्ते की दूसरी शालाएँ भिलती थीं। दूसरा रास्ता हेरात के दिन्दान जाते हुए दंग में प्रोफ्यासिया की ओर जाता था और तीसरा रास्ता पहाडों में हो कर भारन और सिन्धु नजी को ओर जाता था। अगर टॉल्मी के ओनोंस्पन ( संस्कृत उपन्वंस्थानम् ) की पहचान काबुन प्रदेश से ठीक है तो यह रास्ता कोहिस्तान को जाता था। श्री फूशे की राय है कि कबुर और ओतोंस्पन दोनों ही काबुन के नाम थे और शायद ओतोंस्पन काबुन के अगत-बगन कहीं बसा था।

जैसा हम ऊपर देव आये है, दिमित्र की मृत्यु के बाद ही भारत पर वलख का आधिपत्य समाप्त हो गया, पर भारत मे उसके बाद भी उसका प्रसिद्ध सेनापित मिजिन्द बच गया था। इसके राज्य के बारे में हमे उसके सिक्कों से तथा मिजिन्द-प्रश्न से कुछ पता लगता है। शायद उसकी मृत्यु १५० और १४५ ई० पू० के बीच हुई।

प्राय यह माना जाता है कि मिलिन्द का साम्राज्य मधुरा से भरकच्छ तक फैला हुआ था। पाटलिपुत छोड़ने के साथ ही उसे दोम्राव छोड़ देना पड़ा। उसके उटते ही पाटलिपुत और साकेत पर शुंगों का अधिकार हो गया। लगता है, मधुरा के दिल्ण, चम्चल नदी पर मिलिन्द की राज्य - सीमा थी। उत्तर में मिलिन्द के अधिकार में उपरिशयेन था। गन्गर भी उसके अधिकार में था। दिल्ग-पश्चिम में उसका अधिकार भरकच्छ तक पहुँचता था।

श्री टार्न 3 ने, टॉउमी के श्राधार पर, भारत में युनानियों के सूवों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। सिन्यप्रदेश में पाताल नाम का सूवा था (७११५५)। पाताल के उत्तर में श्रवीरिया, यानी श्राभीरदेश पड़ता था श्रीर उसके दिल्ण में धराष्ट्र। शायद धराष्ट्र में उस काल में गुजरात का भी कुछ भाग शामिल था। पाताल श्रीर सराष्ट्र के बीच में कच्छ पड़ता था। शायद उस समय कच्छ के साथ सिन्य का भी कुछ भाग श्रा जाना था। टॉल्मी का श्राभीर-प्रदेश मध्य-सिन्य का द्योतक था। उत्तरी सिन्य का नाम शायद, सिनी के श्रवुसार (६,७१), प्रसियेन था। इस तरह हम देख सकते है कि पंजाब के दिल्ण में युनानियों के पाँच तूर्य थे जिनकी सीमाएँ श्राधुनिक सीमाश्रों से बहुन-कुछ मिलती थीं। दत्तर से दिल्ण तक उनके नाम दस तरह थ—प्रसियेन (Prasiane), श्रवीरिया (Nbiria), पानातेन (Patalene), कच्छ श्रीर सराहरून (Surastrene)।

एक दूसरे हुकडे में (=1918 र ) गंधार के दो नृदों—स्वास्तेन (Souastene) श्रीर गोरऐया (Goruata)—के नाम हैं। स्वास्तेन से शायद निचन श्रधवा गण्य स्वात का मतलब है। गोरऐया निचले स्वात श्रीर उनार के बीच का प्रदेश रहा होगा जिने हम बाचीर कहते हैं। प्रकलावती जिसे एरियन (इंडिजा, ११=) पिडक्रेन्स्टिंग (Peucelaitis) कहता था, गन्नार का एक तीचरा नूबा था। युनेर और पेशावर के गृबों का नाम नहीं मिला, पर शायद इनमें एक का नाम गान्दराहद्द (Gandarits) था।

१, खायो, १४।१।५—६

२. पृत्रो, वही, भा० २, ए० २१३—१६

है. टाम, बही, ए॰ २३२ मे

गई। यवनसेना का इस रास्ते से गुजरने का सबसे वहा सबूत हमें बनारस में राजधाट की खराइयों से मिली हुई कुछ मिट्टी की मुदाओं से मिलता है। इन मुदाओं पर यूनानी देवी-देवताओं श्रीर राजा के चेहरों की छापें है; कुछ मुदाओं पर तो बलखी ऊँटों के भी चित्र हैं। ऐसा मातूम पष्टता है कि शायद मिलिन्द की सेना बनारस में ठहरी थी और यहीं से वह पाटलिपुत्र की ओर बढ़ी और उसे हस्तगत कर तिया।

श्रव हम मिजिन्द को पाउलिपुत्र में छोड़कर यह देखेंगे कि सिन्ध में श्रपोलोडोउस क्या कर रहा था। टार्न का श्रनुमान है कि सिन्ध से, जलमार्ग के द्वारा, श्रपोलोडोउस ने कच्छ और सराष्ट्र पर श्रिधिकार जमाया। पेरिक्षस के श्रनुसार, शायद श्रपोलोडोउस का राज्य भरुकच्छ तक पहुँच गया था। कम-से-कम ईसा की पहली शताब्दी तक, मिलिन्द के सिक्के वहाँ चलते थे। भरुकच्छ दखल कर लेने से उसे दो लाभ हुए: एक तो भारत का एक बहुत बड़ा बन्दरगाह, जिसका पश्चिम के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, उसके हाथ में श्रा गया और दूसरा यह कि उसी जगह से वह उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी और पाउलिपु नवाली सड़क पर भी श्राहद हो गया। इसी रास्ते को पकड़कर उसने दिन्ध राजपूताने में मध्यभिका श्रां नगरी पर जो उज्जैन से = मील दूर पड़ती है, श्राक्रमण किया। यह भी सम्भव है कि उसने उज्जैन को भी दखल कर लिया हो। "

इस तरह हम देव सकते हैं कि दिमित्र ने तक्शिता. भरुकच्छ, उज्जैन और पाटलिपुत्र देखल करके प्राय: उत्तर और पश्चिम भारत की सम्धूर्ण पथ-पद्धति पर अितकार कर लिया। श्री टार्न का अनुमान है कि शायद वह तक्शिता में बैठकर अपोतोडोटस और भिलिन्द को उज्जैन और पाटलिपुत्र का शासक दनाकर सारे भारतदर्ष पर शासन करना चाहता था। पर मनुष्य सोचता छुछ है और होता छुछ है। दिभित्र छुछ ही वर्षे तक सीर दिशा से सम्भात की खाड़ी तक और ईरानी रेगिरतान से पाटलिपुत्र तक का राजा बना रह सका। उसके राज्य में अफगानिस्तान, बत्चिस्तान, पूरा हसी तु किस्तान तथा भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमाजनत, दिन्दानी कश्मीर के साथ पंजाब, युक्तप्रदेश का अधिक भाग, बिहार का छुछ भाग थे। पर यह विशास साम्राज्य शायद दस बरस भी टिक नहीं सका और वलख में युक्तातीद के आक्रमण के कारण वह करीव १६७ ई० पू० में नष्ट हो गया। फिर भी बलख और पंजाब में युनानियों का प्रभाव ई० पू० तीस तक जारी रहा।

श्रभाग्यवश, हम भारतीय यूनानियों के बारे में, िवाय उनके सिक्कों के बहुत कम जानते हैं। हम केवल यही सोच सकते हैं कि महान्य के उत्तर-पित्रमी भाग में निम्नलिखित राज्य थे—मर्ग श्रीर बद्ख्शों के साथ बलख, हिन्दू कुश के दिल्ला में स्थित कपिश, उपरिशयेन से श्रात्म किया हुन्ना नीचा मैदान, जो पहले किकन्दर द्वारा नगरहार श्रीर पुष्करावती के जिलों से जोड दिया गया था। बाद में श्रार्खीसिया से किन्य की दाई श्रीर तन्त्रिशला श्रीर साकल दो बडी-यडी राजधानियों थीं। मुद्दाशास्त्रियों का यह कर्तव्य है कि व भारतीय बुनानी रिक्कों के लन्त हों, श्रीप्त के स्थानो इत्यादि का श्रम्ययन करके यह निश्चय कर कि कौन-सा युनानी राजा किस प्रदेश में राज्य करता था।

१ वही, पृष्ठ १४२

#### [ 83 ]

हराया । उनसे हारकर कुत्र शक तो दिन्न ग की श्रोर चले गये श्रौर वाकी यु-ची लोगों में मिल जुत्त गये । पर इस विजय के बाइ ही ता-यु-ची लोगों को वू-सुन कवीले से हारकर फिर श्रागे बढ़ना पड़ा श्रौर इस तरह वे बज़ ब के पास पहुँच गये श्रौर उसके माजिक वन गये । पर शक दिन् । की श्रोर बढ़ते गये श्रौर कि-पिन के माजिक वन बैठे । वज्ञ की विजय का समय ई॰ पू॰ १२६ माना जाता है ।

ता-युवी के लोगों के आगे बढ़ने का यह आवार हमें चीनी तथा युनानी ऐतिहािसकों से भिज्ञता है; पर भार प्रश्न महाभारत के सभापर्व में कुछ ऐसे उल्लेख बच गये हैं जिनसे पता लगना है कि मंथ-एशिया की इस उथज्ञ-पुथन का भारतीयों को भी पता था। हन यहाँ पाठ को का ध्यान अर्जुन की दिग्विजय की ओर दिलाना चाहते हैं। यहाँ उस दिग्विजय के उस भाग से हमारा सम्बन्ध है जहाँ वह दरदों के साथ काम्बोजों को जीतकर उत्तर की आरे बढ़ा और वहाँ बसनेवाले दस्युओं को जीतने के बाद लोह, परमकाम्बोज, उत्तर के ऋषिक और परम-ऋषिकों के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। परम-ऋषिकों को जीतने के बाद उसे आठ बढ़िया घोड़े भिले। इसके बाद उसने हरे-भरे स्वेतपर्वत में आकर विश्राम किया।

उपयुक्त वर्णनों में हमें ऋषिकों और परम-ऋषिकों की भौगोलिक स्थित के वार में अच्छा पता मिलता है। पर उसकी जानकारी के लिए हमें अर्जुन के रास्ते की जॉच करनी होगी। वाह्नीकों (म॰ भा॰ २।२३।२१) के जीतने के वाद उसने दरदों और काम्बोजों को जीता। यहाँ काम्बोजों से तात्पर्य ताजिक्तान की गलचा वोजनेवानी जातियों से है, और जैं अ कि हमने एक दूसरी जगह बताने का प्रयत्न किया है; यहाँ कम्बोज से मतजब ताजिक्तान से है। उसकी राजवानी द्वारका थी जिसका पता हमें आधुनिक दरवाज से लगता है। वलज तक अर्जुन महापथ से गया होगा। वजल पार करके उसकी लड़ाई लोह, परम-काम्बोज, उत्तर-ऋषिक अथवा वहे ऋषिक लोगों से हुई। श्री जयचन्द्र के अनुसार परम-काम्बोज जरपशों नरी के उद्गम पर रहनेवाले यागनो नी थे। उन्हीं की खोजों के अनुसार, यहां ऋषिकों से तात्पर्य यु-चो लोगों से है।

ऋषिकों का यू-ची लोगों से सम्यन्य दिखलाने का यह पहला प्रयत्न नहीं है। मध्य एरि। या के शको की भाषा आर्था थी और इसलिए उसका सम्यन्ध ऋषिकों से माना जा सकता है, पर इस मत से पेलियो सहमत नहीं है। किन्तु हम आगे चलकर देवेंगे कि ऋषिक से आपीं की न्युत्पित यों ही नहीं टाजी जा सकती।

१ जे॰ ई॰ फान लायसन, द खबू (Van Lohuz en-de Leew, दि 'सीदियन पीरियड', ए॰ २२, लाइडेन, ११४१

२ महाभारत, २।२३।२४

रै स० भा० रारधारर-रज

४ मोतीचन्द्र, जियोग्राफिकल ऐराड एक्नानिक स्टडील इन महाभारत : टवायनदर्थ, पृ० ४० से

र जयचन्द्र, भारतभूमि भौर उसके विवासी, ए॰ १११, वि॰ मं० १६ ॥ ७

६ लूनोंब शासियातीक, १६३४, ए० २१

परिसिन्धु के पूर्व के युनानी सूबों के बारे में कम पता चलता है। एक जगह टल्मी (अ४२) फेलम के पूरव दो सूबों का नाम देता है—कस्पाइरिया (Kaspeiria) जिसकी पहचान दिल्ला करमीर से की जाती है, श्रीर कुलिंद्र न (Kulindrene) जिसका शायद सिवालिक से तात्पर्य है। इसके बाद के युनानी सूबों का पता नहीं लगता। उस काल के गण्राज्यों में श्रीदुम्बरों का जो गुरदासपुर श्रीर होशियारपुर के रहनेवाले थे श्रीर जिनका केन्द्र-विन्दु शायद पठानकोट था, एक विशेष स्थान था। उनके दिन्खन में, जलन्धर में त्रिगर्त रहते थे श्रीर उनके पूरव में सतलज श्रीर यमुना के बीच कहीं कुणिन्द रहते थे। पूर्वी पंजाब में श्रीधेय रहते थे तथा दिल्नी श्रीर श्रागर के बीच में शायद श्राज नायन।

मिलिन्द के बाद ही, युनानियों का राज्य भारत से बहुत-बुछ हट गया। उनके राज्य को दूसरा धका लगने का कारण वे वर्बर जातियाँ भी थीं जो बहुत प्राचीन काल से बलख के उत्तर के प्रदेश में अपना अधिकार जमाये हुई थीं और जो समय-समय पर अपने रईस पड़ों से पर धाने मारा करती थीं। अपोनों डोउस में हमें पता लगता है कि, भारतीय युनानियों द्वारा भारत पर आक्रमण होने के पहले भी, वे अपने पड़ोसी बर्बर जातियों को रोकने के लिए उनपर आक्रमण किया करते थे। इस बात में वे अपने पड़ोसी हखामनियों के पीछे चलनेवाले थे। ये हखामनी उत्तर और दिन्छन में अपने राज्य की रचा के लिए पामीर और कैरिपयन समुद्द के बीच में रहनेवाले बर्बरों को अपने वश में रखते थे। पर यह वन्दोबस्त बहुत दिनों तक शकों, तुषारों, हुणों, श्वेतहूणों और मंगोलों के रोकने में समर्थ नहीं हुन्या। इन बर्बर जातियों के सिक्के पाये गये है, लेकिन, उनके इतिहास के लिए हमें चीनी इतिहास का सहारा लेना पड़ता है।

भारतीय सिहित्य में शक्त और पह लंबों के नाम साथ-साथ आते हैं; क्योंकि उनके देश सटे थे और दोनों ही ईरानी नरूत के थे, दोनों का धर्म भी एक ही था। ई० ए० १३५ के करीब, जब यू-ची शकों को बलख की ओर दबा रहे थे, वहाँ का राजा हेलिओकल (Helicole) जो पह लंबों से तंग किया जा रहा था, अपने को बचाने के लिए वहाँ से हट गया। हटते हुए बलखी यूनानियों ने अपने पीछे के हिन्दूकुश-दरें को बन्द करा दिया और इस तरह वे किएश और उत्तर-पश्चिमी भारत में एक सदी तक और वचे रह गये। इस दशा में आक्रमणकारियों को दिन्खन-पश्चिम का रास्ता पकड़कर हेरात की ओर जाना पडा जहाँ मित्रदाता द्वितीय (Mithradata II) की पह -फौजों से उनकी मुठभेड़ हो गई।

इस घटना के पहले का इतिहास जानने के लिए हमें यु-ची और शकों की गाति-विधि पर नजर डालना आवश्यक है। यु-ची पहले गोवी के दिल्एणी-पिश्चमी भाग में कॉमू के दिल्एण-पिश्चम में रहते थे। ई० पू० दूसरी सदी के प्रथम पाद में, १०७-१०६ के बीच, उन्हें दूरण राजा माओ-तुन से हार खानी पड़ी। दूरणराज लाओ शांग के साथ (करीब १०४-१६० ई० पू०) लड़ाई में यु-चियों के राजा को अपनी जान भी गँवानी पड़ी। इस हार के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ देनी पड़ी। उनमें से उन्न तो एक दल मे उत्तर-पूर्व की ओर रेक्टोकेन पर्वत (Richtofen Range) में चले गये और बाद में छोड़े यु-ची कहलाये, पर यु-चियों का घड़ा दल पिश्चम की ओर बढ़ा और सई (शक) लोगों को तियेन-शान पर्वत के उत्तर में

१. स्नावो, ११।१।१६

श्राई २, पृ० २३), कि-पिन प्रदेश का यहाँ स्वात की घाटी से श्रिमिश्रय है जो पश्चिम की श्रोर श्ररखोधिया तक बढ़ी हुई थी। जो भी हो, ऐसा लगता है कि यवनों द्वारा गितरोध होने पर शकों ने हेर त का रास्ता पकड़ा। यही उस प्रदेश का प्राकृतिक सार्थ श्रीर उसे छोड़ कर दनका बोतोरवाला रास्ता पकड़ना ठीक नहीं मानूस पड़ता।

तुखार भी, ऐसा लगता है, यु-ची की एक शाखा थे। कं हो ( म॰ भा॰ २। ४७। २६ ) की पहचान सुग्ध में रहनेवाले कांगक्यू लोगों से की जा सकती है। उनपर, दिल्ला में, यू-ची लोगों का श्रीर पूर्व में, हूणों का श्रभाव था।

तायुत्रान (फरगना) में बसे शको और कंकों के स्थान निश्चित हो जाते हैं; क्योंकि उनके प्रदेश सदे थे। तुबार शायद उनके दिन्खन में थे। इन बानों से यह निश्चित हो जाता है कि, सभापर्व में शक, तुबार ओर कंकों को साथ रखने से, भारतीयों को ई॰ पू॰ सदी में उनके ठीक-ठीक स्थान का पता था।

हम ऊपर कह श्राये हैं कि किए तरह मित्र इत द्वितीय (ई० पू० १२३-२ ) श्रीर शकों की सुठभेड़ हो रही थी। गोकि वह शकों के रोकने में श्रतमर्थ था, किर भी, उसने उन्हें उत्तर-पूर्व में जाने से रोक कर उन्हें दंग श्रीर सेइस्तान की तरफ जाने को मजबूर किया। वहीं से कन्थार के रास्ते शक सिन्ध में पहुँचे। छिन्धु नदी के रास्ते से ऊपर बढ़कर उन्होंने गन्धार श्रीर तच्हिला को जीत लिया श्रीर कुछ ही दिनों में भारत से यवन राज्य की उजाइ फैंका।

शकों का सेईस्तान से होकर भारत त्याने का उल्लेख कात्तकाचार्य-कथानक में हुआ है। उस कहानी के श्रनुसार, उउजैन के राजा गर्दभिक्ष के श्रात्याचार से दुवी होकर कात्तकाचार्य शक-स्थान पहुँचे। सिन्ध से वे शकों के साथ सुराष्ट्र पहुँचे श्रीर वहाँ से उउजैन जाकर गर्दभिल्ल की हराया। भारतीय गएना के श्रनुसार, ई० ए० ५७ में विकमादित्य ने शकों को उउजैन से निकात-बाहर किया।

पश्चिम-भारत के एक भाग पर, ई॰ पू॰ पहली सदी में, शायद नहपान का राज्य पा जिसे गौतमीपुत्र शातकणी ने हराया। पर ई॰ पू॰ ५७ के पहले शक नधुरा जीत चुके में। मधुरा के शकों के उन्मूलन के दो कारण विदिन होते हैं : एक तो, पूर्व ने भारतीयों को नदाई, श्रीर दूसरे, पश्चिम में पहलावों की चढ़ाई। वे उज्जैन तथा मधुरा से तथा छुद्र दिनों माद, सिन्ध से निकाल-बाहर कर दिये गये। पर यह कहना कठिन है कि ये घटनाएँ छाय ही पर्टी श्रथवा श्रन्तर से।

जब शारत में उपयुक्त घटनाएँ घट रही थी, इत नमन भी भारतीय यवन प्रतिम में ये जहां से सुन्ध श्रोर बताब की विजय कर लेने के बाद वे उपाएँ। वी निगाह में परे। निक्नों से यह पता चलता है कि श्रान्तिम यवन हमियोत श्रीर हुजून नहानित ने निजन श्रवने उन्तय गम-शत्रु शक-पहलवों का लानना निया। इह श्रवनान हुद्ध में पहला ने विल्पा के राग्ने से श्रान्य चपनों का खानना कर दिया। शकों के निर्द्ध हुद्ध करने हुए निर्द्धान दिनीय ने श्रान्य पत्नों या विवा। उनके सामन्त सीत ने रीमनों के स्वय हुद्ध में श्रपंत मानित की जिला के त्रवन मानित की जिला कर दिया। सामें के स्वय हुद्ध में श्रपंत मानित की जिला कर दिया। पर उन ही निर्द्ध में श्रपंत मानित की जिला कर हो। या। पर उन ही निर्द्ध कर दिया मानित की कर हो। या। पर उन ही निर्द्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध कर हो। सामें स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध कर हो। हिन्दी स्वर्ध के स्वर्ध के

अपोलोडोड्स के अनुसार (रत्राबो, ११, ४११) बत्तख जीतनेवाली चार जानियाँ—असाइ (Asii), पित्रानि (Pasiani), तो आरि (Tochari) और सकरौली (Sacarauli)—थीं। ट्रोगस के अनुसार (ट्रोगस, प्रोलोग॰ ४१), वे जातियाँ केवल असियानि (Asiani) और सकरौची (Sacaraucae) थीं। इन राज्दों में श्री टार्न असियाई को ही यु-चो का बोधक मानते हैं। क्षिनी को र आर्थी लोगों का पता था। असियानी असियाई का विशेषण रूप है।

इसी सम्बन्ध में हमें परम ऋषिकों का यूनानी पितयानी से सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से असियाई का रूप असियानी था, उसी तरह पित्यानी पसाह (Pasil) अथवा पित (Pasil) राष्ट्र का विशेषण रूप होगा। यूनानी भौगोलिकों को प्रसाह (Prasil) नामक जानि का पता भी था।

श्रव हमें देखना चाहिए कि महाभारत में ऋषिकों के बारे में क्या कहा गया है। श्रादिपर्व (म० भा०, १। ६ : १३०) में ऋषिकराज को चन्द्र श्रौर दिति की सन्तान माना गया है। यहाँ हम प्रो० शार्पान्तियेर अ की उस राय की श्रोर ध्यान दिला देना चाहते हैं जिसके श्रनुसार यू ची शब्द का श्रनुवाद 'चन्द्र कबीले' से हो सकता है। उद्योगपर्व (म० भा० धा४।१५) में ऋषिकों का उल्लेख शक, पहन और कम्बोजों के साथ हुआ है। यह उल्लेखनीय बात है कि महाभारत के भएडारकर श्रोरियेगटल रिसर्च इन्स्टिच्यूटवाले संस्करण में ऋषिक शब्द का प्राकृत रूप इषिक और इषी दिया हुआ है। एक दूसरी जगह (म० भा० २।२४।२५) परमार्षिक शब्द भी श्राया है। इससे पता चलता है कि महाभारत को संस्कृत ऋषिक, श्रार्षिक; प्राकृत इषिक और इषीक तथा संस्कृत परम ऋषिक और परमार्षिक का पता था।

हम ऊपर देख आये है कि युनानियों को श्रिस्याई, श्रिस्याईनी तथा श्रिष का पता था। श्रव इस बात के सान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राकृत इषिक-इषीक ही युनानी श्रिस्याई के पर्याय है तथा युनानी श्रिष संस्कृत आर्षिक का रूप है। परम-ऋषिकों का इसी तरह यूनानी प्रसई और पिस्थानी से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। शायद ये यु-चियों के कोई कबीले रहे होंगे। उत्तर-ऋषिक से चीनी इतिहास के ता-युची का भास होता है।

सभापर्व ( अध्याय ४७—४८ ) में शक, तुलार, कंक, चीन और हूण लोगों के नाम उसी तरतीब से आये हैं जिस तरतीब से चीनी इतिहासकारों ने उनके नाम दिये हैं। एक रलोक ( म॰ भा॰ २। ४७।१६ ) में चीन, हूण, शक और ओड़ आये हैं, एक दूमरे रलोक ( म॰ भा॰ २।४७।२६ ) में शक, तुलार और कंक साथ आये हैं तथा एक तीसरे रलोक, ( म॰ भा॰ २।४८।११ ) में शौंडिक, कुक्दुर और शक एक साथ आये हैं।

हम ऊपर देव श्राये हैं कि यू-ची लोगों से खटेडे जाकर शक किस तरह श्रागे बढते हुए कि-पिन पहुँचे। इस कि-पिन की पहचान के बारे में काफी सतमेड है। श्रो शावान के श्रनुसार, यह रास्ता शासीन की घाडी होकर कश्मीर पहुँचता था। श्रो स्टेन कोनो के श्रनुसार (सी॰ श्रार॰

१ टार्न, वही ए० २८४

र टार्न, वही, ए॰ २८५

३ जेंद्र० दी० एम० जी०, ७१, १६१७, ए० ३७४

संगठिन नहीं कर पाते थे और आपस में बरावर लड़ा करते। किनिष्क के समय, इस प्रदेश पर दो शिक्षणों आँख गड़ाये हुई थीं—पश्चिम में खपाण और परव में चीन। उस समय चीन कमजोर पड़ रहा था और उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर, कुत्राण-सेना पूरव में पामीर के दरों पर आ पहुँची। उस युग में किनिष्क ने वहाँ भारतीय उपिनत्रेश वसाये और इस तरह, भारत के मालिक की हैसियत से, वे दोनों कौशेयपथों पर कब्जा कर बैठे।

श्रव यहाँ उस उत्तर प्रदेश की खोज करनी चाहिए जिसके लेने के लिए किनक को बहुत-मी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। श्री गिर्शामान की राय में यह प्रदेश सुग्ध है जिसमें मध्यकाल तक कुषाणों की याद बच गई थी। काशगर से चलनेवाले उत्तरी कौशेयमार्ग पर सुग्ध तक कुषाणों ने बहुत-से वसे ही उपिनवेश बनाये जैसे उन्होंने दिन्तवनी रास्ते पर बनाये थे। सुग्ध में बौद्धधर्म भी शायद किनक के पहले ही पहुँच चुका था श्रीर उसका प्रचार मज्दी धर्म के साथ-ही-साथ वेख के हो रहा था। सुग्ध लोगों की सहनशील ना का परिचय हमें इसी बात से भिलता है कि उनके प्रदेश में ब्यापार करनेवालों में सभी धर्म के माननेवाले थे, जैसे जर्धुस्त्री, बौद्ध, मनीखी, ईसाई इत्यादि। मज्दवर्म के पालन करनेवालों की इस सहनशीलता से उसमें बौद्धधर्म का भी समावेश हो गया।

सुम्ब में बौद्धधर्म के प्रवेश होने पर वहाँ की कला पर भी भारतीय कला का वड़ा असर पड़ा। जिरिमज़ के पास रूसियों द्वारा खुदाई करने से कई बौद्ध विहारों का पता लगा है जिनमें से कुछ पर मथुरा की कला का रूपछ प्रभाव देव पड़ता है। वहाँ खरोष्ठों लिपि का भी काफी प्रचार था।

ऐसा माज़ूम पड़ता है कि बहुत कोशिशों के वाद किनष्क ने इस प्रदेश को भी जीत तिया और एक ऐसे साम्राज्य का मालिक बन बैठा जो उत्तर में पेशावर से लेकर द्युदारा, समरकन्द और ताशकन्द तक फैला हुआ था। मर्व से खोतान और सारनाथ तक उसकी सीमा थी तथा वह सीर दिखा से ओमान के समुद्र तक फैला हुआ था। इतना वड़ा साम्राज्य प्राचीन काल में किर देखने को नहीं मिला।

उस युग में कुषाणों और रोमन-साम्राज्य का सम्बन्ध काफी दृढ़ हुआ। कुपाणों के अधिकृत राजमार्गों से चत्रते हुए चीनी वर्तन, चीन के वने रेरामी कपड़े, हाथीदात, कीनती रतन, मसाले तथा सूती कपड़े रोम को जाने लगे और रोमन-साम्राज्य का सोना कुपाण-माम्राज्य में आने लगा। कनिष्क के समय, भारत के धन का अन्दाना इसी वात से लगाया जा सकता है कि किनिष्क से अधिक और किसी के सोने के सिक्के आज दिन भी भारत में नहीं मिनते।

ऐसा लगता है कि किनिष्क की शाँकीन प्रजा रोमन माल की भी शाँकीन थी। देन्नम में हैं के जिस्हें से यह पता लगता है कि रोम से भी उन्न माल भारत छार चीन ने पाना ना। कुत्राण-श्रिकत सहकों से रोम को जानेवाल माल का इतना श्रिकत दाम था कि रोम ने चीन से सीवा सम्बन्ध करने का प्रशतन किया। चीनी छोनों से ऐसे पता जगता है कि रोम के घाटणार मारकत श्रीरेलियस ने दूसरी सबी के श्रमन में समुद्री मार्ग के एक इत की चीन के शांत का श्रीरे चलकर देखेंगे कि भारत और रोम का ब्यादार इस उपाप-दुन में िया उपार हो चुका था।

हणाणों का संचतन बहुत तरतीय से होता था। प्रानी, नवराने में पालिकों है उपायन सेकर भी उन्हें छोड़ दी थे। गुन्दुकर के राज्य रिवे राज्य की कर ने पालिका पाल है कि भिक्ति राज्य के स्वयंगे श्रीर महास्वयमों को उन्होंने प्योन्स्थानों वहने किए, केल्ला राज्य पर्लव अथवा शक-पर्लव राजाओं अथवा उनके ज्ञानों के अधिकार में था। पेरिष्तस के अनुसार, शक-पर्लवों का अधिकार सिन्धु नरी की घाटी और गुजरात के समुद्री किनारे पर भी था। ऐसा मातृम पड़ता है कि मउ ( Maues ) और वोनोनेज ( Vonones ) के देशों के एक होने के बाद गोन्रोफर्न ( Gondopharnes ) ने पह्लवों की प्रमुता भारत के सीमान्तप्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और व धिमान्तप्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और व धिमान्तप्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और व धिमान्तप्रदेश से लेकर

शक्त-पह नवों के बाद, उत्तर-पश्चिमी भारत कुषाणों के अधिकार में आ गया। उनकी पहचान चीनी इतिहास के ता-यूची और भारतीय पुराणों के तु बारों से की जाती है। मध्य एशिया में घूमने के बाद वे तु बारिस्तान ( सुग्ध का कुछ भाग और बजल ) में बस गये। जैसा हम पहले दे ब आये है, शायद तु बार ऋषिकों की एक शा बा थी जो शायद ऋषिकों के आगे बढ़ने पर नान-शान पर्वत में ठहर गई थी और जिन्हें चीनी इतिहासकार ता-यूची के नाम से जानते थे।

कुषा गों की गित-विधि एक दूसरे शक-आक्रमण के रूप में थी। कुजू नक इंफिस द्वारा हिन्द कुश वाला रास्ता पक इने के ये कारण है कि उस रास्ते में कोई रोक नहीं वच गई थी; यवनराज्य का पतन हो चुका था, केवल आपस में लड़ते-भिड़ते शक-पह्लव-राज्य बच गये थे। कुजू तक दिक्स ने अपनी तल वार के जिरये या भारतीय शकों की मद इसे कि पश और अर लोिस्या को जीत लिया। अभिले लों से पता चलता है कि ई० पू० २६ में कुजू ल राज कुमार था और ई० पू० भें वह पंजतर का मालिक था। इसके मानी यह हुए कि इस समय तक कुमाणों ने पहल वों से सिन्ध के पूर्व का प्रदेश ले लिया था। ईस्वी ७ में तक्तिश जा उसके अधिकार में था। पर शायद कुषाणों की यह विजय पक की नहीं थी; क्योंकि विम कदि से के द्वारा पुनः भारत-विजय का उल्लेख चीनी इतिहास में मिलता है। शायद कुष्त का राज्यकात ई० पू० २५ में आरम्भ हुआ और ईसवी सन् के प्रथम पाद में समाप्त हो। गया।

जैसा हम ऊपर वह आये हैं, विम कदिकस ने जिसका मध्य एशिया में राज्य था, िवन्धु प्रदेश जीत लिया, और जैसा श्री टॉमस का कहना है, उसके बाद मधुरा उसके अधिकार में आ गया। सिक्कों के आधार पर तो विम का राज्य शायद पाटलिपुत्र तक फैला हुआ। था।

विम कदिक्स के बाद कुषाणों का दूसरा वंश ग्रुक होता है। इस वंश का सबसे प्रतापशाली राजा किनिष्क था। किनिष्क केवल एक विजेता ही नहीं था, बौद्धर्म का बहुत बड़ा सेवक भी था। उसके समय में बौद्धर्म की जितनी उन्निति श्रीर प्रचार हुआ उतना श्रशोक के बाद श्रीर कभी नहीं हुआ। श्री गिर्शमान के श्रनुसार, उत्तरभारत में उसका राज्य पटना तक था। उज्जैन पर भी उसका श्रिकार था। परिचमभारत में भरुकच्छ तक उसका राज्य फैला था। उत्तर-परिचम में पंजाब श्रीर कापिशी उसके श्रिकार में थे। हिन्दुक्श के उत्तर में भी उसका राज्य बहुत दूर तक फैला था।

तारीम की दुन में भी किनष्क ने श्रपना श्रिविकार जमाया, श्रीर यह जहरी भी था, क्योंकि इसी प्रदेश में वे दोनो मार्ग थे जो चीन की पश्चिन से जोड़ते थे श्रीर जिनपर होकर व्यापारी श्रीर उपदेशक वरावर चता करते थे। इस मार्ग पर फैले हुए छोटे-छोटे राजा श्रपने को कभी

१ फॉन लवो, वही, ए॰ ३६१ से

२ न्यू इंडियन एंटिकोरी, ७, नं० ४-६, १६४४

३ झारतिश्रमान, कुशान्स, पृ० १४४, पारी १६४६

था। शायद इस समय उज्जियनी में सातवाहनों का श्रिधकार था। पर, ई० पू० ७५ के लगभग, उज्जियनी में शकों का श्राविभीव हुआ और ये शक विक्रमाहित्य द्वारा ई० प० ५७ में वहाँ से निकाले गये।

ईश की दूसरी शरी का इतिहास तो शक-सातवाहनों की प्रतिद्वन्द्विता का है। गौतमीपुत्र श्रीसातकियाँ [शायद १०६-१३० ई०] के राज्य में गुजरात, मालवा, वरार, उत्तरी कोंक्या
श्रीर नासिक के उत्तर, बम्बई-प्रदेश के कुछ भाग थे। गौतमीपुत्र की माता के नासिकवाले
श्रमिलेख में श्रसिक, श्रसक, मुलक, सुरठ, कुउर, श्रपरान्त, श्रनुप, विद्रुच्म, श्राकर, श्रवन्ति,
विम्म, श्राछवत, परिजात, सद्य, कर्गहिगिरि, मछ, सिरिटन, मलय, मिह है, सेटगिरि श्रीर चकोर
के उल्लेख से पता लगता है कि मालवा से दिन्जन तक फेले हुए थे प्रदेश गौतमीपुत्र के श्रधीन
थे। प्रायः थे सब प्रदेश नहपान के राज्य में थे, इसीलिए महाक्तत्रप रुद्धाना ने इन्हे वापस
लौटाया। पूना श्रीर नासिक जिले भी गौतमीपुत्र के श्रधिकार में थे। लेख में श्राये हुए पर्वतों
के नाम से सातवाहनों की दिल्लाप्य-श्रधिपति की पद्वी सार्थक हो जाती है। इसमे सन्देह
नहीं कि गौतमीपुत्र के समय सातवाहनों की शिक्त श्रपनी चरमशीमा तक पहुँच गई थी।
लेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र ने क्तिशों का गर्व कुचल डाला; शक, यान श्रीर पह लव
उसके सामने मुक्त गये। खबरातों का उसने उन्मीतन करके सातवाहन-कुल का गौरव बढ़ाया।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेजक के क्तिय भारतीय राजे थे तथा शक, यवन श्रीर पह लव,
विदेशी शक, यूनानी श्रीर ईरानी थे। खबरात से यहाँ क्रहरात-वंश से मतलव है जिसमें भूमक
श्रीर नहपान हुए।

वाधिष्ठीपुत्र पुलुमावि (करीव १३७-१५५ ई०) सदरामा का दामाद था; फिर भी, सम्र ने दामाद को हराकर, उसके राज्य के कुछ अंश जन्त कर लिये। सातवाहन-उन्त का एक दूसरा बड़ा राजा श्रीयज्ञ सातकिए हुआ। रेप्सन के अनुसार, चोल मंडल में मदाय और कहुलोर के बीच, उसके जहाज-छाप के सिक्के मिलते हैं। श्री बी० बी० मीराशी ने इस मोनि के एक पूरे सिक्के से यह सावित कर दिया है कि इन सिक्कों को निकालनेवाला श्रीयज्ञ सातकिए था। इस सिक्के के पट पर दो मस्तूलों बाजा एक जहाज है तथा उसके नीचे एक मछजी और एक शंख से समुद्र का बोध होता है (से ०३ क)। दोनों छोरों पर उभरा हुआ यह जहाज मस्तूनों, छोरियों और पालों से सुसज्जित विख्ताया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह जहाज उम भारतीय व्यापार का प्रतीक है जो सातवाहनयुन में जोरों के साथ चन्न रहा था।

जिस समुद्री तट से जहाज-छाप के िक्के पाने गये हैं वहां शायद दूसरी सदी के मान में पल्लव राज करते थे। उनसु का िक्कों से यह पता लगता है कि यगभी सानविंग जा राम थोड़े समय के लिए पल्लवों के प्रदेश पर हो चुना था। जाज-छाप के सिक्कों ना प्रभाव हम एक तथाविंगत पल्लव और उक्कें वर िक्कों पर भी देव उन्ते हैं। पर श्री मांसर्श ना िक्नो आन्त्र देश में गुरुद्दर जिले से मिता था जिनके पता चनना है कि जराज-छाप के सिक्कों उन प्रदेश

१ रेप्सन, स्वाएन्स घॉफ घान्ध्रज्ञ \*\*\*. १०, ३३: ४ से

२ रेप्तन, वही, ए॰ XXX!—XYTII

रे सीराशी, जरनल न्यृतिप्रमेटिय संसार्श, ३ ए० ४३-७४

की नाम वदल दिया। जैसा हम ऊपर देख आये है, कुषाण हमेशा मध्य-एशिया की अपनी नीति में खंग रहते थे और इसीलिए, वे भारत का शासन चत्रपों और महाचत्रपों द्वारा ही कर सकते थे। कुपाण-युग में महापथ पर भी कुछ हेर-फेर हुए। इतिहास में सबसे पहली बार, गंगा से मध्य-एशिया तक जाता हुआ यह महापथ एक राजसत्ता के अधीन हो गया। इस महापथ का एक दुकड़ा कुषाणों की नई राजशानी पेशावर से होकर खैवर जाता था। तच्निशाला में सरमुख पर, कुषाणों ने एक नई नगरी वनाई, पर इससे महापथ के रुख में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। ऐसा मानने का कारण है कि किपश, नगरहार और बलख की स्थिति भी नहीं बरली थी। व्यापारिक दिष्ट से ये स्थान पहले से भी अधिक समृद्ध थे।

उत्तर-भारत पर कुषाणों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल सका। इसरी सदी का अन्त होते-होते पूर्वीत्तर-प्रदेश मधों के हाथ में चला गया, गीकि कुपाणों की एक शाला— मुरुएड — बिहार और उड़ीसा में तीसरी सदी तक राज्य करती रही। मधुरा में कुषाणों की सत्ता उलाइने का श्रेय शायद यौधेयों को है। इतना सब होते हुए भी कुषाणों के वंशवर पंजाब और अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। पर इनका प्रभाव तीसरी सदी में ईरान के उन्नत होने पर समाप्त हो गया।

देश के इतिहास में इस राजनीतिक उथल-पुथल का प्रभाव भारत और दूसरे देशों के राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध पर नहीं पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय महापथों पर पहले की तरह ही व्यापार चलता रहा। समुदी व्यापार में तो आशातीत उन्नित हुई और जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, इस व्यापार के प्रभाव से यह देश सोने से भर गया।

जिस समय उत्तर-भारत में ये राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, उस समय दिल्ण-भारत में सातवाहन-वंश अपनी शिक्त बढ़ा रहा था। सिम्क और उसके छोटे भाई कृष्ण के समय तक सातवाहन-राज्य नासिक तक फैल चुका था और इस तरह वे, जैसा कि अपने बाद के अभिलेखों में वे कहते है, वास्तव में दिल्णाविपति बन चुके थे।

नानाघाट में सातवाहन-लेखों के मिलने से पता चलता है कि सातवाहनों के कब्जे में वह घाट श्रा चुका था जिससे होकर जुन्नरवाली सड़क कोकण को जाती थी। सातवाहनों की इस बढ़ती ने बहुत जल्दी ही उन्हें उज्जैन से पैठन तक की सड़क का मालिक बना दिया। शायद इसी साम्राज्यवाद को लेकर उनकी शुंगों श्रीर बाद में, शकों से लड़ाई हुई। प्रतिष्ठान से इन जबर्द हत श्रनुगामियों की पहले उज्जैन श्रीर बाद में विदिशा में गतिविधि का इतिहास हमें लेखों श्रीर सिक्कों से मिलता है।

प्रतिष्ठान, जिसे पैठन कहते हैं, हैदराबाद-प्रदेश के श्रीरंगाबाद जिले में गोराबरी नदीं के उत्तरी किनारे पर था। साहित्य के श्रनुसार यहां सातकीं श्रीर उनके पुत्र शिक्त उत्मार राज करते थे। इन दोनों की पहचान नानाबाट के श्रीभले लों के राजा सातकीं श्रीर शिक्त श्री से की जाती है। प्रतिष्ठान से उज्जैन श्रीर विदिशा होकर पाटलिपुत्र के रास्ते को ताप्ती श्रीर नर्मदा पार करना पड़ता था। मालवा की विजय का श्रीय शायद श्रम्बनेय करनेवाले राजा शातकीं एको था।

उज्जयिनी के इतिहास के बारे में अधिक मसाला नहीं मिलता, गोकि यह कहा जा सकता है कि इसकी राजनीति विदिशा की राजनीति-जैसी ही रही होगी। करीव ई० पू० ६० में विदिशा पर उस शुंग-वंश का अधिकार था जिसका पंजाय के यदनराज से राजनीतिक सम्यन्य उपयुक्त श्रभिलेख में ही, कराटकसेत के महाचैत्य के पूर्वी द्वार पर स्थित एक लेख का वर्णन है। निश्चयपूर्वक यह कराटकसेल श्रीर टाल्मी का करिएकोस्सुल (Kantikossula) (७।१।१५) जिसका उल्लेख कृष्णा के मुहाने के ठीक बाद श्राता है, एक थे। डा॰ वोगेल ने इस कराटकसेत को नागार्ज नी कोराड में रखा था; पर पूर्वी समुद्रतट पर कृष्णा जिले के घरटा-साल नामक गाँव से प्राप्त करीब ३००ई० के पाँच प्राकृत लेख कराटकसेल की स्थिति पर श्रच्छा प्रकाश डालते है। एक लेख में महानाविक सिवक का उल्लेख होने से यह बात साफ हो जाती है कि ईसा की प्रारम्भिक सिद्यों में घराटासाल एक बन्इरगाह था। दूसरे लेख में तो घराटासाल का प्राचीन नाम कराटकसोल दिया हुआ है । उपयुक्त बातों से कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ईसा की श्रारम्भिक सिद्यों में कराटकसोत कृष्ण नदी के दार्थे किनारे पर एक बढा बन्इरगाह था जिसका लंका के बन्इरों तथा दूसरे बन्दरों से व्यापारिक सम्बन्ध था।

टाल्मी के अनुसार (७।१।१६) पलुर एक एफेटेरियम (समुद्र-प्रस्थान) था जहाँ से सुवर्णद्वीप के लिए किनारा छोड़कर जहाजवाले समुद्र में चले जाते थे। पलुर की स्थिति की पहचान चिकाकोल और कर्लिंगपटनम् के पड़ोस में की जाती है। २

इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी समुद्रतट पर बौद्धधर्म के ऐश्वर्य का कारण व्यापार था। बौद्धवर्म के अनुयायी अधिकतर व्यापारी थे और उन्हों की मदद से अमरावती, नागार्ज नी कोएड, और जगय्यपेट के विशाल स्तूप खड़े हो सके। कृष्णा के निचले भाग में बौद्धधर्म के हास का कारण देश में सब जगह बौद्धवर्म की अवनित तो था ही, साथ-ही-साथ, रोम के साथ व्यापार की कमी भी पा, जिससे इस देश में सोना आना वन्द हो गया और बौद्ध व्यापारी दरिद हो गये।

जिस समय दिल्ला में सातवाहन-वंश अपनी शिक्त मजबूत कर रहा था उसी युग में गुजरात और काठियावाड पर क्त्रपों का राज्य था। ये क्त्रप पहले शाहानुशाही के प्रादेशिक थे। शायद उनकी नरल शक अथवा पह्लव थी, पर वाद में तो में पूरे हिन्दू हो कुके थे। अब यह प्रायः निश्चित हो चुका है कि काठियावाड के क्त्रप किनक और उसके वंश के प्रति वकाशर थे। पर गुजरात, काठियावाड और मालवा पर शासन करनेवाले क्त्रपों के दो कृत थे। क्हरात-कृत में भूमक हुए जिनके सिक्के गुजरात के समुदीतट, काठियावाड और मालवा तक मिलते हैं। नद-पान ने जिनकी सातवाहन-कृत से हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी और जिनका उन्तेय जैन-गिहित्य में हुआ है, शायद ११६ –१२४ ई० तक राज किया, गोकि उनके समय पर ऐनिहासिशों में काशी बहस है। शायद नहपान के अधिकार में गुजरात, काठियावाड, उत्तर-में कृत्र, निग्कि श्रीर पूना के जिले, मालवा तथा राजस्थान के कुछ भाग थे। जैस हम कह छाये हैं, गोनमीपुत ने इन प्रदेशों में से कुछ पर कन्जा कर लिया था।

चष्टन उस राजरुत का संस्थापक था जिसने ३०४ ई० तक राज्य रिया। चष्टन छीर चहरात-वंशों के रिस्ते पर अनेक मन है। ऐसा पना चनना है कि गीनसीयुज रातकीं हारा चहरातों के उन्युत्तन के बाद, शक-शक्ति की घोर से, चष्टन को बन्दे-रहने नृत्यें या राज्य निर्ष्ट

१. ए शेंट इंडिया, चं० ४ ( उनवरी, ११४१ ), ए० १६

२. बागची, प्रीकार्यन ए इ श्रीट्रवीडियन, देग्गे पहुर एक्ट इंन्दुर

में भी चलते थे। चोलमंडल में उपयुक्त सिक्कों तथा रोमन सिक्कों के मिलने से इस बात का पता चलता है कि उस समय भारत का रोम के साथ कितना गहरा व्यापार चलता था।

यहाँ हमें सातवाहनकुल के वाद के इतिहास से मतलव नहीं है; पर ऐसा पता लगता है कि श्रीयज्ञ सातकिएँ। के वाद सातवाहन-साम्राज्य वँट गया। तीसरी सदी के मध्य तक तो उसका अन्त हो गया तथा उसी से माइसीर के कदंब, महाराष्ट्र के आभीर और आन्ध्रदेश के इच्वाकुकुल निकले।

गुगदूर जिले के पालनाड तालुक में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर नागालुं नी कोएड की पहाड़ियों पर बहुत-से प्राचीन अवशेष पाये गये हैं जिनसे पूर्वी समुद्रतट पर इच्नाकुकल के दुसरी-तीसरी सदी के इतिहाम पर प्रकाश पड़ता है। अभाग्यवश वहाँ से मिले अभिलेख तीन राजाओं यानी माढरिपुत सिरि-विरपुरिसदात, उनके पिता वासिठिपुत चांतमृल और वीरपुरिसदात के पुत्र एहुबुत चांतमृल के ही है। पर यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अयोध्या के इच्चाकुओं से सम्बन्ध जोडता हुआ एक राजवंश अपने स्थान से इतनी दुर आकर राज्य करता था। ऐसा पता चलता है कि आन्भदेश के इन इच्चाकुराजाओं की कुछ हस्ती थी; क्योंकि उनके विवाह-सम्बन्ध उत्तर कनारा के बनवास-राजकुत और उज्जियनी के ज्ञन्य-कुल में हुए थे। ये राजे सिहष्णु थे क्योंकि उनके स्वयं ब्राह्मणवर्म के अनुयायी होते हुए भी उनके घरों की स्त्रियाँ बौद्ध थीं।

माहिरपुत के चौदहनें वर्ष के एक लेख में सिंहलद्वीप के बौद्ध मिचुत्रों को एक चैत्य मेंट करने का उल्लेख है। लेख में यह भी कहा गया है कि सिंहल के इन बौद्ध भिचुत्रों ने करमीर, गंधार, चीन, चिलात (किरात), तीसित, श्रवरन्त (श्रपरान्त), वंग, बनवासी, यवन, दिमल, (प)लुर श्रौर तम्बर्णीं को बौद्धधर्म का श्रव्यायी बनाया। इनमें से कुछ देश, जैसे करमीर, गन्बार, बनवासी, श्रपरान्तक श्रौर योन तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध हो चुके थे। देशों की उपयुक्त तालिका की तुलना हम मिलिन्दप्रश्न की वैसी ही दो तालिकाश्रों से कर सकते हैं। र

श्रभिलेख के चिलात—जिनका उल्लेख पेरिप्लस के लेखक श्रौर टाल्मी ने किया है—पेरिप्लस के श्रनुसार, उत्तर के वासी थे। टाल्मी उन्हें बंगात की खाडी पर वताता है। महाभारत के श्रनुसार (म॰ भा॰ २।४६।=), उनका स्थान हिमालय की ढाल—समुद्र पर स्थित वारिष (वारीसाल) श्रौर ब्रह्मपुत्र—वतलाया गया है। इसके यह मानी हुए कि महाभारत में किरातों से तिन्वती-वरमी जाति से मतलव है। वे खाल पहनते थे तथा कन्द श्रौर फल पर गुजारा करते थे। युधिष्ठिर को उन्होंने छपायन में चमड़े, सीना, रतन, चन्द्रन, श्रगर श्रौर दूसरे गन्ध-द्रन्थ भेंट में दिये।

तोसिल किलंग यानी उड़ीसा में था श्रीर हाथीदोंत के न्यापार के लिए प्रिसिद्ध था। श्रपरान्त से कोंकण का, वंग से वंगाल का, वनवासी से उत्तर कनारा का, यवन से सिकन्दरिया का, (प)लुर से किलंग की राजधानी दन्तपुर का श्रीर दिमल से तामिलनाड का मतलव है।

१ एपि० इंडि॰, २०, ए॰ ६

२ सिलिन्दप्रस्न, पृ० २२० झौर ३३७

कल्याण के व्यापारिक महत्त्व का पता हमें कन्हेरी और जुन्नर की लेणों के अभिलेखों से मिलता है। इन ले बो में कल्याण के व्यापारियां और कारीगरों के नाम आये हैं। कल्याण के घटते हुए व्यापार का पता हमें टालमी से लगता है जिसने कल्याण का नाम पश्चिमी समुद्रतट के बन्दरगाहों में नहीं तिया। टालमी के अनुसार, पश्चिमी समुद्रतट के बन्दरगाह इस तरतीव में पड़ते थे—सुप्पारा (Suppara), गोआरिस (Goaris), इंगा (Dounga), वेंद्रा (Bendas), नहीं का मुहाना और सेमीला (Semyla)। स्पर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि इंगा कल्याण की जगह बन गया था, लेकिन इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी; क्योंकि छठी सदी में कोसमीस इरिडकोम्नाइस्टस (Cosmos Indikopleustes) किर से कल्याण का उल्लेख करते हुए कहता है कि वह भारत के छ: बड़े बाजारों में एक था और वहाँ कॉसे, काली लकड़ी और कपड़े का व्यापार होता था। श्री जॉन्सटन इस इंगा को सालसेट के द्वीप में रखते हैं और उसकी पहचान वसईं के ठीक सामने डोगरी से करते हैं। र

श्री जॉन्सटन इस बात पर जोर देते है कि जिस तरह दूसरी सदी में कल्याण का नाम टाल्मी से गायब हो गया, उसी तरह उस काल के श्राभिलेखों में भी कल्याण की जगह धेनुकाकट श्रयवा धेनुकाकटक का नाम श्राने लगा। कार्ले के श्राभिलेखों से पता लगता है कि धेनुकाकटक के नागरिकों ने, जिनमें छः यवन थे, कार्ले में तरह और सत्रह नं के स्तम्भ मेंट किये। घरमुख का दान एक गन्धी (गान्विक) ने किया श्रीर उसे एक वर्द्ध ने बनाया था।

जैसा हम जपर कह श्राये हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन लेखों में 'कल्याए' शब्द नहीं श्राता। इसके मानी यह हुए कि मनाही के कारण यहाँ का व्यापार उठकर धेनुकाकटक चला गया था। यननों से यहाँ युनानी व्यापारियों से श्रभिश्राय है जो भारत श्रीर रोमन-साम्राज्य के बीच का व्यापार चलाते थे। लेख में श्राया हुश्रा गान्विक—शायद गन्बद व्यों का, जिनकी मोंग भारत के बाहर बहुत श्रिक थी—एक बड़ा व्यापारी था। धेनुकाकटक का शैलारवाडी के एक लेख में नाम श्राता है। कन्हेरी के में उसका नाम केवल एक बार श्राया है जिसका श्रर्थ यह होता है कि उस समय यक्तश्री द्वारा कोकण जीतने के कारण पुनः कल्याण की महत्ता वढ़ गई थी। कन्हेरी के लेखों में कल्याण के उल्लेखों से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, क्योंकि उनमें से तीन लेख के चत्रपों की चढ़ाई के पहले के है, श्रीर तीन लेख उस समय के है जब कोकण ज्ञापों के हाथ से निकल चुका था, बाकी दो (नं० ६८६, १०१४) शक-राज के टोनों कालों के बीच के है। श्री जॉन्स्टन का यह विचार है कि धेनुकाकटक की बढ़ती तभी तक थो ज्यनक कि वह शकों के हाथ में था। लातबाहनों की कोंकण-विजय के बाद ही कत्याण का व्यापार फिर से खल गया।

पेरिप्तस और टाल्मी के युग में सोपारा के वन्दरगाह से विदेशों के छाय व्यापार चलना रहा, लेकिन भीरेभीरे वह व्यापार कम होने लगा और अन्त में नो छोतारा वस्वदं सं ४० मीन

१. त्युडर्स लिस्ट, नं० ६८६, ६८८, ६६८, १००१, १०१६ हत्यादि

र. जे॰ घार० ए॰ एस॰, १६४१, ए॰ २०६

२. त्यूडर्स लिस्ट, नं० १०२०

४. तबूरर्स लिस्ट, मं॰ १००१, १०१२, छौर १०६२

किया गया श्रीर इससे श्राशा की गई कि वह विजित राज्य को वापस कर लेगा। चष्टन श्रीर उसके पुत्र जयदामा ने इसमें कितनी प्रगति की, इसका हमें पता नहीं है; पर १५० ई० के करीब, कह दामा ने माल श, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात, कछ, सिन्य, पश्चिमी राजस्थान के छुछ भाग श्रीर उत्तरी कोंकण पर श्रपना श्रिधिकार जमा लिया था। उसने यौधेयों को जीता श्रीर सातकिण को दो वार हार दी। बाद के पश्चिमी ज्ञाप, जिनके नामों का पता हमें सिक्कों से चलता है, इतिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। ४०१ ई० के लगभग, चन्द्रगुप्त दितीय के राज्यकाल में, उनका प्रभाव मालवा श्रीर काठियावाड़ से समाप्त हो गया।

२

शकों का सिन्ध में प्रवेश, बाद में उनका पंजाब, मधुरा श्रौर उज्जैन तक फैलाव तथा उत्तर-भारत में कुषाण-राज्य की स्थापना—इन सब घटनाओं से इस देश के वासियों में एक राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ जिसके प्रतीक दिल्ला के सातवाहन हो गये। दिल्लापथ में शक-सातवाहन द्वन्द्व के यह मानी होता है कि कुषाण उस समय वहाँ घुस चुके थे। श्री० सिलवॉ लेवी ने कुषाणों के दिल्ला में घुसने के प्रश्न की काफी खोज-बीन की है। इस खोज-बीन से से पता चत्रता है कि सामरिक महत्त्व के नगरों ने सातवाहनों की लड़ाई में ख्र भाग लिया। पेरिक्षस और टाल्मी से भी इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है।

पेरिश्वस (५०-५१) में दिखनावदेष (Dakhinabades) अथवा दिल्लापथ के सम्बन्ध में कुछ विवरण मिलता है। उसके अनुसार, बेरिगाजा (भरुक्च्छ) से दिन्खन में बीस दिन के रास्ते पर पैठन और पूरब में दस दिन के रास्ते पर तगर था। इन नगरों के सिवाय, पेरिश्वस (५२) सूपर [सोपारा] और किल्लियेना (कल्याण) का उल्लेख करता है। कल्याण बड़े सारगन (Sarganes) के सामने तो खुत्ता वन्दरगाह था, पर सन्दन (Sandanes) के राजा बनने पर वह वन्दरगाह युनानी जहाजों के लिए वन्द कर दिया गया। जो जहाज वहाँ पहुँचते थे उन्हें हथियारवन्द रचारों के साथ भरुकच्छ भेज दिया जाता था।

कि पाद में वसा हुआ है और वहाँ से दो रास्ते, एक नासिक की ओर, दूसरा पूना की ओर जाते हैं। इस तरह से कल्याण, सातवाहन-साम्राज्य के पश्चिम की ओर, व्यापार के निकास का मुख्य केन्द्र था। पर, जैसा हम ऊपर देव चुके हैं, जैसे-जैसे चहरात महोच की ओर वढ़ रहे थे, वैसे-वैसे दिन्णापथ के व्यापार को धक्का लग रहा था। पैठन से कल्याण तक का रास्ता पैठन और महं,च के पर्वतीय रास्ते से अस्सी मीन कम है, फिर भी कल्याण की अपेना भड़ोचवानी सड़क से यात्रा करने में अधिक सहूतियत थी। कल्याण आनेवानी सड़क किसी उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी। उसके विपरीत, भड़ोच से उर्ज न की सड़क नर्मश की उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी। उसके विपरीत, भड़ोच से उर्ज न की सड़क नर्मश की उपजाऊ घाटी से जाती थी। वहाँ से वही रास्ता पंजाब होकर काबुत पहुँचना था और आगे वढ़ता हुआ परिचम और मध्य-एशिया तक पहुँच जाता था।

एस. जेवी, किन्दिक ए सातधाहन "", लृनीं आशियावीक, ११३६, जनवरी मार्च, ए० ६१-१२१

पैर उन्हें कोई इनाम नहीं भिलता था। हर साल शालिवाहन नहवाहण के राज्य पर धावा बोजता था और हर साल यही घटना घटती थी। एक बार शालिवाहन के एक मन्त्री ने उसे सलाह दी कि वह धोखे से शत्रु को जीतने की तरकीव काम में लाते। मंत्री स्वयं गुगुज्ञ का भार लेकर भरुकच्छ पहुँच गत्रा। वहाँ एक मन्दिर में ठहरकर उसने खबर उड़ा दी कि शालिवाहन ने उसे देशनिकाला दे दिया है। नहवाहण उसकी ओर मुक गत्रा और उसने अपने को सन्त बताकर राजा को मन्दिर, स्तूप, तालाव इत्यिह बनवाने की सलाह दी जिससे उसकी सारी रकम खर्च हो गई। बाद में उसने शालिवाहन को खबर दी कि नहवाहण के पास अब इनाम देने को कुछ नहीं है। यह सुनकर शालिवाहन ने भरुकच्छ पर चढ़ाई करके उसे जमीनहोज कर हिया।

उपयुक्ति कहानी में जो कुत्र भी तत्त्व हो, एक बात तो सही है कि नहपान ने मिन्द्रर इत्यादि वनवाये थे। उसके दामाद उषत्रदात १ ने वर्णासा (आधुनिक बनास नदी, पालनपुर), प्रभास, भरुकच्छ, दशपुर, गोवर्धन, सोपारग इत्यादि में दान दिये थे। उसने मिद्रियाँ (श्रोबारक) बनवाई श्रौर भिक्तुओं की सेवा के लिए लेग श्रौर जलदोणियाँ (पोड़ी) वनवाई।

पेरिसस (४१) में शायइ नहपान को नंबनीस (Nambanos) कहा गया है। बरके (Barake) यानी द्वारका के बाद भरुकच्छ की खाड़ी का वाकी हिस्सा और श्रिरियांके का भीतरी भाग नंबनीस के श्रिथकार में था।

इस तरह पेरिझस के समय में नहपान के राज में अरियाके का अधिक भाग था। और कच्छ के समुद्रतट के साथ सिन्य का निचला भाग पह्लवों के अधिकार में था। राजधानी मिन्नगर (४१) थी, उज्जैन तो भीतरी देश की राजधानी थी (४६)। यूनानी साहित्य में अरियाके से पूरे उत्तर भारत का वोय नहीं होता था। टाल्मी (७११६) के अनुसार अरियाके में सुप्र से सेमिल्ला (चील) के दिक्रवनवाले बल पटन (Bale Patna) का समुद्र-तट था। सात बहनों के राज्य में (७११६२) वैठन, हिप्पोक्त्ररा (Hippkoura), वाले उरोस (Balekouros) थे और वह उत्तर कनारा में वन प्रासी तक फैला हुआ था। इन सबको इकट्ठा करके पेरिझस का दिखनावदेस अथवा दिल्या पथ वनता था।

टाल्मी ने समुद्रतट से भीनर तक फैली सिंघ से भड़ांच तक की भूमि को, जिसकी राजवानी उज्जियनी थी, लारिके (Larike) कहा है। इस तरह अरियाके और लारिके में भेद दिखाकर टाल्मी ने यह वतलाया है कि उसके युग में पहले से राजनीतिक भूगोल में परिवर्त्तन हो गया था।

हम ऊपर पेरिसस द्वारा टिल्लिबित सन्द्रनेस का नाम देव चुके है। सन्द्रनेस द्वारा भरकच्छ पर श्रिविकार होने से ही कल्याण का रोम-श्रुनानी-व्यापार रुक गया। श्री लेवी के मत से सन्द्रनेस संस्कृत चंद्रन का रूप है । चीनी-बौद्ध साहित्य में चान-तन (Tchan-lain) शब्द का प्रयोग छञ्ज राजायो की पदवी के लिए हुआ है। है सूत्रालंकार में तो लास कनिष्क के निए यह शब्द श्रीया है। गन्धार और बता में भी यह पदवी क्रियाण-राजाओं के तिए थी। ए स्वर जॉन-पदनात

१. स्रावश्यक चूर्णि

२. ल्यूडर्सलिस्ट, ११३१, ११३२

३. वही, पृ० ७१-७६

४. वही, पृ० ८०

र. वही, पृण् मर-मध

उत्तर में एक नाममात्र का गांव बच रहा। वहे मिनी ( मृत्यु ७८ ईसवी ) ने इस बात पर गौर किया है कि मौसमी हवा का पता लगने से भारत और लालसागर के बीच के व्यापारी उसका उपयोग करने लगे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि स्यामुस की खाड़ी ( आधुनिक रासफर्तक) से चलनेवाले जहाज सीधे मालाबार के समुद्री तट में पहुँचने लगे और इसकी वजह से मुजिरिस के बन्दरगाह की इतनी महत्ता बढ़ी कि उसने दूसरे भारतीय बन्दरगाहों को मात कर दिया।

जैसा हमें पता चतता है, पहली सरी में जब पश्चिम-भारतीय वन्दरगाहों में भड़ोच का पहला स्थान था तब उसके लिए शकों और सातवाहनों में काफी लड़ाई-फगड़ा होता रहा। अपरान्त को जिसका भड़ोच एक भाग समभा जाता था, शायद नहपान ने जीता। वाद में गौतमीपुत्र शातकिर्णि ने इसे वापस ले लिया। पर फिर रुद्रदामा ने दूसरी सदी के बीच में उसपर अपना अधिकार जमा लिया।

श्रपरान्त के लिए हुई इस लड़ाई पर टाल्मी बहुत-कुञ्ज प्रकाश डालता है। नासिक का जिला भड़ोच श्रीर पैठन के बीच के रास्ते के दर्रों की रखवाली करता था। नहपान ने ४१ श्रीर ४६ वर्षों के बीच इसपर श्रपना दखल जमाया, लेकिन यह प्रदेश गौतमीपुत्र सातकिंग के श्रठारहवें राज्यवर्ष में फिर सानवाहन-राज्य में श्रा गया श्रीर पुलुमाइवासिष्ठिपुत्र, जिसका उल्लेख टाल्मी (७११।=२) ने सिरि तुलामाय (Siri Ptolemaios) नाम से किया है, के राज्य में भी सातवाहन-साम्राज्य का एक भाग बना रहा ।

टाल्मी नासिक को अपने अरिआके (Ariake) में, जो श्री पुलुमायि के राज्य का घोतक था, नहीं गिनता; पर उसे लारिके (Larike) यानी लाट-लाटिक में गिनता है। पुलुमायि की राजधानी ओजेन (Ozene) यानी उज्जीयनी थी। टाल्मी उसके अधिकार में दो और जगहों को यानी तियागुर (Tiagoures) और क्सेरोगेराइ (Xerogerei) को रखता है। श्री लेबी ने तियागुर की पहचान चकोर से की है जिसका उल्लेख गौतमीपुत्र के अभिलेख में है और सेटिगिर ही टाल्मी का क्सेरोगेराइ है। सिरिटन ही टाल्मी का सिरितल (Sirital) है तथा मलय अकोन (Malay Akron) (अश्वाहर), जो भरकच्छ की खाडी पर स्थित बतलाया गया है, लेख का मलय है। 2

यहाँ यह गौर करने की वात है कि लारिके की सीमा पूर्व में नासिक से शुरू होकर पश्चिम में भंडोच तक जाती थी। इसके उत्तर-पश्चिम में दूसरे नगर पड़ते थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि, जब टाल्मी को खबर देनेवाले दूसरी सदी के प्रारंभ में भारत में थे, उस समय तक गौतमीपुत चष्टन से नासिक वापस नहीं ले सके थे। खबरातों को समाप्त करने के बाद गौतमीपुत कुछ दिनों तक उज्जयिनी के भी मालिक बने रहे। यह सब प्रदेश पुनः रहदामा के अधिकार में चला गया।

जैन-साहित्य में भड़ोच की लड़ाई के कुछ श्रवरोप वच गये हैं। श्रावरयक चूिर्ण की एक कहानी से कहा गया है कि एक समय भरकच्छ में नहवाहण राज्य करता था श्रोर प्रतिष्ठान में शालिवाहन। इन दोनों के पास वड़ी सेनाएँ थां। नहवाहण ने, जिसके पास बहुन पेंडा था, एलान करा दिया था कि शालिवाहन की सेना के प्रत्येक िष्णाही के किर के लिए ने एक लाख देने की तैयार हूं। शालिवाहन के श्रादमी भी कभी-कभी नहवाहण के श्रादमियों की मार दिया करने थे

१. बेबी, जरनव श्राशियातीक, ११३६, ५० ६४-६५

र, वही, ५० ६१

हम ऊपर देख आये हैं कि किस तरह उत्तर, दिक्वन और पश्चिम में सातवाहन फैले हुए थे। पर श्रभाग्यवश हमें दूर दिक्खन के तामिल राज्यों का पता नहीं लगता गोिक कुछ प्राचीन कवितात्रों में प्राचीन राजात्रों के उल्ते व हैं। वहुत प्राचीन काल में तामिलगम्, यानी तामिलों का राज्य, मदास प्रदेश के अधिक भाग में छाया हुआ था। इसकी सीमा उत्तर में समुद्रतट पर पुलीकट से तिरुपति तक, पूरव में वंगाल की खाडी तक, दिल्ला में कन्या-कुमारी तक तथा पश्चिम में माही के कुछ दिश्वन वडगर के पास तक थी। उस काल में मालाबार भी तामिलगम् का अंग था। इस प्रदेश में पारख्यों, चोजों और चेरों के राज्य थे। पाएड्यों का राज्य आधुनिक मदुरा और तिन्नवली के अधिक भागों में था। पहली सदी में, इसमें दिल्ला त्रावनकोर भी त्रा जाता था। प्राचीन काल में इसकी राजधानी कीलकई में (तिज्ञवली में ताम्रपर्णं नदी पर ) थी। बाद में वह महुरा चली आई। चोलां का प्रदेश पूर्वी . समुद्रतट पर पेन्नार नदी से बेल्लार तक था तथा पश्चिम में कुर्ग तक फैला हुन्ना था। इसकी राजधानी डरैयुर (प्राचीन त्रिचनापत्ती) थी श्रौर इसके वश में कावेरी के उत्तर किनारे पर वसा हुआ कावेरीपद्दीनम् अथवा पुहार का वन्दरगाह था। चोत्तरदेश में कांची भी एक प्रसिद्ध नगर था। चेर श्रथवा केरलप्रदेश में श्राधुनिक त्रावनकोर, कोचीन श्रोर मदास का मालावार जिला शामिल थे। कोंगु देश (कोयंवटूर जिला, सेत्रम जिला का दिल्लाणी भाग ) जो एक समय उससे श्रलग था, बाद में उसके साथ हो गया। उसकी राजधानी पहले बंजी (कीचीन के पास पेरियार नदी पर तिरु करूर ) में थी, पर वाद में वह वंजिक्कलम् ( पेरियार के मुहाने के पाछ ) चली आई । इस प्रदेश में कुछ मशहूर व्यापारिक केन्द्र थे, जैसे तोंडई (किलंडी से प्र मीज उत्तर ), मुचिरि (पेरियार के मुहाने के पास ), पत्तैयूर श्रीर वेक्करे (कोट्टायम् के पास )।

तामिल देश के प्राचीन इतिहास का ठीक पता नहीं, चलता। शायद ईसवी सन् के श्रारम्भ में चोल देश का राजा पेरुनेरिक्लिशी था श्रीर चेरराज नेडुञ्जेरल-श्राटन्। इन दोनों की मृत्यु लड़ते हुए हुई। पेरुनेरिक्लिशी के पौत्र करिकाल के समय में चोलों की वही उन्नित हुई। उसने चेर श्रीर पार्ड्यों की संयुक्त सेना की एक साथ हराया। शायद उसने श्राप्ती राजधानी कावेरीपटीनम् बनाई।

करिकाल की मृत्यु के बाद चोल-अम्राज्य की एक धक्का लगा। नेद्रुमुद्रिकली ने एक बार पाड़्यों श्रीर केरलों को हराया; पर बाद में कावेरी ग्रहीनम् के बाद से नष्ट होने श्रीर बगावतों से वह घवराने लगा। इन तब विपत्तियों से चेर नेंगुहुवन ने चनकी रज्ञा थी। चेर केंगुहुवन के समय तक चेरो की प्रभुता कायम थी; पर पांच्यों से हार जाने के बाद उनके बुरे दिन श्रा गये।

हमने क्षपर ई॰ पू॰ दूसरी सदी से ई॰ तीनरी सबी तक के भारत के बिन्हास पर सरसरी तौर से नजर दौड़ाई है जिससे पना चलना है कि किस नग्ह स्थापिक माना खोर बन्दरगाहों के लिए लड़ाइयों होती रहीं। स्पाण-सुग मी एक विशेषना यह थी कि पेशापर में लेकर पाटलिएज खौर शायद लामिलिपि नक का महानय और मस्या ने नर्मन खीर जावा भड़ीच तक के पप चनके करने में थे। पर उनके पनन के बाद मस्या के सनारद तक का रास्ता तो शायद मधों और बौबेकों के अधिकार में आ गया, पर स्कर्त बाद के हार है हान है है करके श्री लेवी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पेरिश्वस का सन्दनेस कुषाग्य-वंश की था और सम्भवतः वह किनष्क था। यहाँ यह कह देना उपयुक्त होगा कि तारानाथ चन्दनपाल को ठी क किनष्क के बाद रखता है। यह चन्द्रनपाल अपरांत पर राज्य करता था जहाँ सुपारा है। ठी क यहीं पर टाल्मी अरियांके का प्रधान नगर रखता है (७११६)। जैसा हम ऊपर देव आये है, महाभारत में ऋपिक (यु-ची) का सम्बन्ध चन्द्र से किया गया है। शायद किनष्क के यु-ची होने से ही उसे यह पदवी मिली थी।

पर, लोगों की राय में, किनिष्क का राज्य तो िसन्धु नदी से बनारस तक फैला था, फिर उसका उल्लेख दिल्ला में कैसे हो सकता है। श्री लेबी ने इस बात को स्प्रमाण िसद कर दिया है कि पचीस श्रीर एक सौ तीय ईसवी के बीच में किसी समय यु-ची लोग दिन्बन में रहे होंगे। इस राय के समर्थन में उन्होंने यह दिखलाया है कि पेरिप्तस के समय में भहकच्छ श्रीर कोंकण के समुद्रतट का मालिक एक चन्दन था। टाल्मी में भी हम एक संदन के श्रिरयाके का पता सुपारा के पास पाते है। पेरिप्तस के सन्दिनस ने किसी सारंगेस (Saranges) को समुद्रतट से हटाया। श्रिरयाके के बाद के समुद्री हिस्से का नाम एरडरोन्पाइरेटॉन (Andron Peiraton) था जो दिवड़ देश तक फैला हुआ था। यहीं आन्त्र के जलडाकू रहते थे। बहुत दिनों बाद तक, श्रिटारहवीं सदी में भी, यह आंत्रे का आड़ा था जिससे अपने डाकू-जहाज भेजकर वे यूरोपियनों के भागों को लूटते रहते थे।

इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है कि भरुकच्छ श्रौर सुपारा पर चन्दन का श्रिवकार होने से उन बंदरों का व्यापार मालाबार में चला गया जिससे मुजिरस के बन्दर की बढ़ती हुई। भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक उथल-पुथल से इस देश के लोगों के जीवन पर काकी प्रभाव पड़ा। टाल्मी द्वारा दिये गये राजनीतिक विभागों से हम देख सकते हैं कि कैसे सिकन्दरिया में व्यापारी श्रपने व्यापार पर उन परिस्थितियों का प्रभाव देत रहे थे। श्री लेवी की राय है कि देश में इस राजनीतिक उथल-पुथल ने लोगों के हिन्दचीन श्रौर हिन्दर एशिया के जाने के मार्ग खोल दिये। जात्रानी श्रात्रश्रु ति के श्रातुसार वहाँ जानेवाले दो तरह के श्रादमी थे; गुजरात से बनिया श्राये तथा किलंग के बन्दरगाहों से क्लिंग।

टाल्मी (७१४१३ ) में आन्ध्र का उल्लेख केपआनड़ाइ सीमुएडीन (Cape Andrai Satimoundon) में आता है जो सिंहल के पश्चिमी किनारे पर था। टाल्मी (७१४११) से हमें यह भी मालुम होता है कि प्राचीन समय में सिंहल का नाम सीमुएडीन था, पर टाल्मी के काल में उसे सिलके (Salike) कहते थे। टाल्मी के इस विचार का आवार मिनी है (६१२४१४ से)। एनीयस मोकैमस (Annius Plocamus) नामक रोमनों की अधीनता में रहनेवाला एक कर्प्राहक जब लालसागर का चक्कर मार रहा था तो मीसमी हवा में पड़कर वह सिंहल पहुँच गया और वहाँ उससे मोडियस (ईसवी सन् ५२-५४) के पान दृतकार्य करने को कहा गया। यहाँ उसे पता लगा कि लंका की राजधानी पलैसिमुग्इस (Palaisi mundous) थी। सिमुण्इस से यहाँ समुद्र का तात्पर्य है। इसी आवार पर आर है मिमुग्इम की खाड़ी से आन्त्रों के खात का तत्पर्य था जिस तरह पलैसिमुग्इस से मलय समुद्र में सुनने के रास्ते से। आएड सिमुएडीन से हमें सातवाहनों की विसमुद्राधिपनि पदवी सामने आ जाती है।

१, क्षेषी, वहीं, ए० १४-१४

### छ्या अध्याय

### भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार

ईसा की पहली दो सिह्यों में भारत और रोम के व्यापार की बढ़ती हुई। व्यापार की उस उन्नित का कारण रोमन साम्राज्य द्वारा शान्ति-स्थापन था जिसमें खोजों और विकास के एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। पश्चिम और निकट-पूर्व के प्रदेशों को एक साथ जोड़ने में एशिया-माइनर, अरब और उत्तर-पूर्व अक्रिका के भौगोलिक पहनू भी ठीक-ठीक हमारे समने आ गये। निकट-पूर्व के रोमन व्यापारियों ने अपनी शिक्त और पैसे के जोर से अपने व्यवनाय की काफी उन्नित की। इतना सब होते हुए भी यह अजीब बात है कि रोमन और भारतीय, व्यापार में, यज्ञ-कड़ा ही एक दूसरे से मिलते थे। उनके व्यापार के विचाई सिकन्डिया के यूनानी, शामी यहूनी, आमींनी अरब, अक्सुमी (Axumites), सोमाली तथा पूर्व को जानेवाले स्थलपथ के अधिकारी पहुत्तव थे।

एशिया-माइनर श्रौर श्ररव-पृरोप, श्रिफ्ता श्रौर एशिया की भूमि की कमर कहे जा सकते हैं जिनसे इंटली श्रौर भारत के समुद्रतट समान दृरी पर स्थित हैं। भूमध्यसागर श्रौर हिन्द्रमहासागर, फारस की खाड़ी श्रौर लाजसागर की वजह से, एक दूसरे के पास श्रा जाते हैं। लालसागर भूमध्यसागर के सबसे पास है श्रौर इसी कारण भारत के साथ व्यापार का यह एक लाख रास्ता बन गया।

एशिया-माइनर श्रौर श्ररव, स्थलमार्गों से भी, भूमध्यसागर श्रौर भारत का सम्बन्ध जोड़ते थे। इसी प्रदेश मे पश्चिम को जानेवाले भारतीय माल के लेनवाते श्रौर टोनेवाल नया व्यापारी देखे जा सकते थे। इसी मार्ग पर बहुत से नगरों की स्थापना हुई जो व्यापार में फले-कूले।

रोमन राज्य एशिया माइनर, शाम श्रीर मिछ पर तो स्थापित हो चुका था, पर खरव उनके अधिकार में नहीं था श्रीर कोहकाफ के कनीते उनकी बान नहीं मानते थे। इन पाँचवें अध्याय में बता चुके हैं कि भारत में शक-जानवाहन और तामिनगम् के राजे रमनपय श्रीर बन्दरगाहों पर कैसे अपनी हुकूमत स्थिर किये हुए थे, पर इन राजनीतिक गदम्बी मा भारत के विदेशी व्यापार पर बहुत कम असर पड़ा। व्यापार को उन्छाट देने के तिए कनिष्क ने छीने छ रोमन लिक्कों की तौल भारतीय चिक्कों के लिए अपना ली। यह श्रावस्त्रक या; क्योंक रोमन चिक्का उस गुग में श्रन्तरराष्ट्रीय चिक्का दन चुना था।

टान्मी वंश के राज्यकात में विक्नारिया पूरीन, एशिया और श्रामिन के व्यानिशी का प्रधान बाजार बन गया। श्रगस्तव के बान में एक रास्ता, जहां उठ ही बहुत या, जानगणनार ही बचाता था और दूबरा उठकी मुखीदनें भेलता था। पहने रास्ते की प्रधाने के लिए, में के रास्ते व्यामारी केना (Kena) और किना (Keit) पहुँचने के। रिर देल हे मध्ये ने मुसेत (Mussel) बन्दर (श्राहरूर) प्रोग केन्त्र के गस्ते वैश्विक (Berenike)

लिए उनकी सातवाहनों के साथ कई लड़ाइयाँ हुईं। पिरचमी समुद्रतट के बन्दरों पर च्ल्रयों, सातवाहनों श्रीर चेरों के श्रिधकार थे तथा पूर्वा समुद्रतट के बन्दर किंतों, चोलों श्रीर पाएड्यों के श्रिधकार में थे। इस तरह से देश की पथपद्धित श्रीर बन्दरों पर बहुत-से राज्यों के श्रिधकार होने से देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह कहना मुश्किल है। पर इतना तो इतिहास हमें बताता है कि देश में राजनीतिक एकता न होते हुए भी उससे व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम छठे श्रध्याय में देखेंगे कि रोमनों द्वारा लालसागर के मार्ग का उद्धार श्रीर मौसमी हवा का पता चलने से भारतीय माल के लिए एक नया बाजार खल गया तथा भारतीय बन्दरगाहों का महत्त्व कई गुना श्रियक बढ़ गया। विदेशी व्यापारी भारतीय माल-मसालों की खोज में यहाँ श्राने लगे तथा भारतीय व्यापारी श्रीर साहिसक सोना, रत्न, मसले तथा सुगन्धित द्वयों की खोज में मलयेशिया की पहले से भी श्रियक यात्रा करने लगे। बाद के श्रध्याय में हम इसी श्रावागमन की कहानी पढ़ेंगे।

थे। फिर वे अधीरिया हो कर फ़िर्इस्तान से मोडिया पहुँ चते थे। वहाँ से वेहिस्तान होते हुए वे तेहरान के पास से कैरिपयन सगर का रास्ता पकड़ लेते थे। यहाँ से रास्ता जिर्म के पास हेकोडोमपाइलीस (Hacotompylos) होते हुए अनि अोब मार्गियन (मर्व) पहुँ चता था। यहाँ से रास्ते की दो शा बाएँ हो जानी थों—एक तो हिन्दु कुश को दिल्ला में छोड़ती हुई चीनी कोशेयपथ से जा भित्रती थी और दूसरी दिन्द्र वन में भारत की श्रोर घूम जाती थी। इन दोनों रास्तों का उपयोग, खास रोम के व्यापारी कम करते थे। पित्रनी श्रोर टाल्मी के श्रवसार मर्व से पुरव का रास्ता समरकन्द्र होते हुए वंत्तु को पार करता था। एक दूसरा रास्ता मर्व से बलख जाता था और वहाँ से ताशकरगन पहुँचता था जहाँ भारत, वंत्तु के काठे, खोतन और यारकन्द्र के रास्ते भित्रते थे। यहाँ से यारकन्द्र के काठे से होता हुआ रास्ता सिंगान ह तक चता जाता था। यह पुरा रास्ता चार सौ पड़ावों में बाँडा गया था।

बजल से हिन्दुस्तान त्राने के लिए हिन्दूक्श पार करना पड़ता था। वहाँ से रास्ता कान्नज, पेशावर होते हुए तक्तशिला, मधुरा त्रीर पार्टलपुत्र तक चला जाता था। पर्जो व्यापारी केवल भारतीयों से ही व्यापार करते थे वे प्रधान रास्ते से मर्व के दिल्ए धूम जाते थे त्रीर त्रासान मंजिलों में हेरात पहुँच जाते थे त्रीर वहाँ से कन्यार। कन्धार से भारत के लिए तीन रास्ते थे—(१) दिल्ज-पूर्वा रास्ता, जो पहाडों को पार करता हुत्रा वोलन त्रथवा मूला दरें से भारत में उतरता था। (२) उत्तर-पूर्वी रास्ता, जो कान्नल पहुँचकर कोशय-पथ से मिल जाता था। (३) लाक्ष्वेलावाला रास्ता, जो सड़क या नदी से सोनमियानी की दााड़ी पहुँचता था त्रीर वहाँ से जल त्रथवा स्थलमार्ग से भारत ।

इन स्थल-मार्गों से, कम-से-कम अगरनस के समय में तो, कई भारतीय प्रिधिवर्ग रोम पहुँ ने। इन प्रिधिवर्गों में कम-से-कम चार के उल्लेख लातिनी साहित्य में मिलते हैं। (१) पुरुदेश (क्लम और व्यात के वीच में) का प्रिधिवर्ग अपने साथ रोम को सर्प, मोनाल, शेर और यूनानी भाषा ने तिवा हुआ। एक पत्र ले गया। (१) भड़ीच से आये प्रिधिवर्ग के साथ जरमानीय नाम का एक बौद्ध अमण था। (१) चेर-साम्राज्य का प्रिधिवर्ग। [रोम में यह प्रसिद्ध था कि सुजिरिस (केंगनीर) में अगरनस के लिए एक मिन्डर यनवाया गया था।] (४) पाड्य-साम्राज्य का प्रिधिवर्ग अपने साथ रतन, मोनी और हाथी लाया था।

इस तरह हमें पता चलता है कि अगस्तस के समय में मारत और रीम का व्यागारिक सम्बन्ध बढ़ा। लेकिन व्यापार का पलड़ा आरम्भ से ही भारत के पन्न में भारी रहा। रूनी के फलस्वरूप भारत में रीमन राजाओं के बहुत-से सीने के विक्ले निनते हैं।

समकालीन लातिनी साहित्य से हमें पना चनता है कि रोमन साम्राज्य के धारम्भ में भारतीय माल का दाम रोमन मिन्हों में चुराजा जाना था। हमें हम यात जा पण हैं कि भारतीय सिंह, रोर, गेंदे, हाथी और सर्प रोम में कभी-कभी तमात जे लिए लाउं जाते थे। रोमन लोग भारतीय सुगो भी पानने थे। भारतीय हायायन धीर जातुण की खपड़ी का व्यापार गहने यनाने के लिए होना था। रोमन जिला भारतीय धीर दीनों

६ वही, पृष्ट २३-२४

र पही, पृष्ठ ११-३७

पहुँ चते थे जो उम्मेल केतेफ की खाड़ी के नीचे रासवेनास पर स्थित था। इस रास्ते पर यात्री रान में सफर करते थे। उनके आराम के लिए इन सड़कों पर चिट्टेगों, हथियारबन्द रक्तों तथा सरायों और धर्मशालाओं का प्रबन्ध था। े ईसा की प्राथमिक सिद्यों में वेरेनिकेशाले रास्ते का महत्त्व इसलिए और बढ़ गया कि जिस प्रदेश से सड़क गुजरती थी उसमें पन्ने की खदानें मिल गई थीं।

जहाज िसकररिया से चतकर सात दिनों में हेल्पोलिट (Heroopolit) की खाड़ी (स्त्रेज की स्त्रात) पहुँचते थे जहाँ दूसरे टाल्मी ने अरिस्नो (Arisnoe) की नींव डाली थी। वहाँ से वे बेरिनिके और मुसेत के बन्स्रगाह पहुँचते थे। मौसमी हवा का भेर न जानने से ज्यापारी जहाज किनारे-किनारे चलकर कभी-कभी रासकर्तक को पार करके िन्धु के मुहाने पर जा पहुँचते थे। रास्ते में वे अद्युतिस (Adulis) (आधुनिक ज्यूला, मसात्रा) में अभिकी माल के तिए ठहरते थे। फिर इसके बाद मुजा (Muza) (मोजा) के पूरव रकते हुए वे ओिस्येलिस (Ocealis) (केला) पहुँचकर बावेलमन्द्रव के डमल्मध्य से हिन्द्सागर में पहुँच जाते थे। वहाँ अदन और सोकोतरा के सुमाली बाजारों में भारतीय व्यापारियों से मेंट उनकी होती थी। आगे चतकर वे हदमौत में भारत के साथ व्यापार करनेवाले केन (Cane) (हिस्नगोराव) और मोजा (खोररेरी) में ठहरते थे। इनके बाद वे शेवे सिन्धु नहीं के बन्दर-गाह, बार्बरिक पहुँचते थे, जहाँ उन्हें चीनी, तिब्बती और भारतीय माल भिनता था। फिर दिक्वन की और चलते हुए वे भड़ोच पहुँचते थे। वहाँ वे कातीकट से कन्याकृमारी तक फैंते चेर-राज्य की सेर करते थे। रास्ते में मुजिरिस (केंगनोर) और नेलिकेंडा (कोहायम) पड़ते थे। इसके बाद मोतियों के लिए प्रसिद्ध पाएड्यदेश की तथा चोलमएडल की वे सैर करते थे। इसके बाद मोतियों के लिए प्रसिद्ध पाएड्यदेश की तथा चोलमएडल की वे सैर करते थे।

भारतीय व्यापार में यमनी, नवाती तथा हिमरायती लोगों का भी हिस्सा था श्रौर इसिलए वे रोम के साथ भारत के सीधे व्यापार के विरोधी थे। सोमाली समुद्रतट के श्ररव-श्रिफिक्यों ने इस युग में हव्या का श्रज्ञुमी साम्राज्य कायम किया। शायद उन्होंने भारतीयों को वाबेलमन्देव में श्रोसेलिस के श्रागे न बढ़ने के लिए मना लिया। हव्या से सिकन्दरिया तक एक स्थलमार्ग चतने पर भी श्रज्ञुमी यूनानियों से श्राय लिस (सोमाली बाजारों श्रीर सोकातरा) में मिलना पसन्द करते थे। इस प्रदेश में यूनानी, श्ररव श्रीर भारतीय रहते थे श्रीर भारत से श्राने-जानेवाते यात्री यहाँ ठहरते थे। 3

शक-पह्लवों की लड़ाइयों से स्थलमार्ग की कठिनाइयों वढ़ गईं। इससे वचने के लिए श्रगस्तस की समुद्री रास्तों की रत्ता का प्रवन्ध करना पड़ा। हिमरायती श्रौर नवाती इस प्रयत्न में वाधक सिद्ध हुए। पर मौसमी हवा का ज्ञान हो जाने पर इन सब प्रयत्नों की कोई श्रावस्यकता ही नहीं पड़ी।

हम पहले अध्याय में अनितओल से बलल होकर भारत के पथ का उत्तेल कर चुके हैं। अगस्तम के युग में रोमन व्यापारी सेल्युकिया से क्टेंसिफोन (Ctesiphon) पहुँचते

१. हुं एच बासिंगटन, दि कासर्स विटवीन दि रोमन प्रशायर प्यद श्विषया, पृ ६—७, कॅन्रिज, १६२८

२. वही, १० ६—१०

३ वही, पृष्ठ १२-१४

शहर में हाथीरॉत का काफी व्यापार चलता था। यहां के बाद जहाज श्रोभियन (Opian) पत्थर की खाडी में पहुँचना था, जिसकी पहचान रासहन्फिला के उत्तर हौकिल की खाड़ी ते की जाती है। यह श्रॉब्सीडियन पत्थर भारत इन्ली श्रौर पुर्तगाल में मिलता था श्रौर शीशा बनाने में उसका काफी उपयोग होता था।

उपयु क प्रदेशों में मिस्री चौम, अरिसयोन (Arsione) के कपड़े, मान्नी किस्म के रंगीन कपड़े, दोहरी मालरवाती चौम की चाररें, त्रिना साफ किया शीशा, अक्षिक अथवा लोहितांक के असत्ती अथवा नकत्ती प्याले जिसे मुरिया प्याले (Murrihina) कहते थे, लोहा, पीतज और ताँबे की ल बीजी चाररें आती थीं। इनके अतिरिक्त कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, वर्तन, िस्के, थोड़ी मात्रा में शराब और जैत्न का तेल भी आता था।

श्रित्याके श्रथवा खम्भात की बाड़ी के प्रदेश से लाज समुद्र के वन्दरों में भारतीय इस्पात, कपड़े, परके, चमड़े के कोट तथा मलय कपड़े श्राते थे (पेरिसस, ६)।

होंकित की खाड़ी से अरव की खात पूरव की ओर मुड जाती थी, और उसके तट पर अवलाइटिस (Avalites) पड़ता था, जिसकी पहचान बावेलमन्देव से उन्नासी मील दूर जेला से की जाती है। यहाँ तरह-तरह के पिंजन्ट शीशे, थेबीज के खट्टे अंगूर का रस, वर्वरों के लिए एक खास तरह का कपड़ा, गेहूँ, शराव और कुछ रोंगे का आयात होता था। यहाँ से श्रोसित्तिस और मूजा को हाथी होत, कछुए की खपड़ियों और थोडी-मात्रा में मुरा और लोहवान जाते थे। प

श्रवलाइटिस से करीन श्रम्सी मील पर, (श्राधुनिक ब्रिटिश सुमालीलेएड में वर्बर धन्दरगाह) मालो से, जहाँ से भीतरी न्यापार के लिए श्राज दिन भी कारवा चलते हैं, जहाज रे सुरा श्रीर लोहवान का निर्यात होता था।

मालो से चलकर जहाज मुराइस पहुँचता था, जिसकी पहचान वन्डरहेय से की जानी है। मुराइस से दो या तीन दिन की यात्रा के बाद जहाज मोसिल्लम (Mosyllum, रामहन्तारा) पहुँचता था। यहाँ दालचीनी का न्यापार यथेष्ट मात्रा में होता था। यहा के बाद छोडीनीन (तोकत्रीना) और केप एखिफेंट (रासफील) के बाद श्रकानी (Acannae) (वन्डर उत्तृत ) ण्डता था। उसके बाद मसालों की खाड़ी पब्ती थी, जिसकी पहचान गार्डाफुर्ज दी खाड़ी से की जाती है। यहाँ लंगर डालने में भय रहता था और इन्जिए जहाज नुकान में तारी (Tabae) (रास चेनारीफ) के श्रन्दर धुन जाते थे। यहाँ में चतन्तर जहाज पनाशी (रासनेता) पहुंचता था जहां उसकी दिल् ए-पिथिमी मीनमी हवा ने रसा होनी थी। यहाँ के बाद श्रीपोन (रास हारून) श्राता था, जो गार्डाफुई से नब्दे मीन भीने है।

उपयुक्त वन्दरगाहों में श्रीरयांके श्रीर वेरिगाला ( महोच ) से गेहूँ, नामन, भी, ित का तेल, शराब, सूनी कपदे श्रीर पटके इत्यादि श्रांत थे, (पेरियम, १४)। यहा मान नामें भी भारतीय लहाल, केप गार्दाफुई में माल का हेर-केर करके, उनमें से उन्न नी विना-विनान श्रांत यह लाते थे त्रीर कुछ परिचम की श्रीर वट लाते थे। पेरियस ( २४ ) के प्रमुक्त न त्रांत करें से महाने पर श्रीकिलिस उनका श्रीनिम लहाय होता था, क्योंकि सक्ते सद श्रीकिलिस उनका श्रीनिम लहाय होता था, क्योंकि सक्ते सह श्रीकिलिस स्वार्थ त्रींद गार्शकुई के भीच का श्रीकितर क्यापर कार्यांके हाथ से सार्थ

१. वह, ए० ७६ से ७६ तक

मोती बड़े चाव से पहनती थीं। जड़ी - वृदियाँ और मसाले भी इस व्यापार के मुख्य यंग थे। काती निर्च, जड़ामांती, दानचीनी, कुठ और लायची अविकतर स्थतमार्ग द्वारा अरब यात्री लाते थे। दवाओं में उपर्युक्त वस्तुओं के सिवाय सोंठ, गुगुत, वायविंड़ग, शहर और अगर होते थे। हमें इस बात का भी पता चलता है कि रोमन लोग भारतीय तिल के तेज का भी खाने में उपयोग करते थे। नील का, रंग की तरह, व्यवहार होता था। सूती कपड़े पहनने के काम में लाये जाते थे तथा आबरस की लकड़ी के साज-सामान बनते थे। चावल खाद्यान माना जाता था तथा भारतीय नींबृ, आड़ू और जदीं जू खाने तथा औषध के काम में आते थे। बहुत तरह के कीमती और साधारण रत्न, जैसे हीरा, शेष (ओनिम्स), सार्डीनम्स, अक्रीक, सार्ड, लोहि गंक, स्फिटिक, जमुनिया, कोपल, वेंद्ध्य, नीलम, माणिक, पिरोजा, कोरएड (गार्नेट) इत्यादि की रोम में बहुत माँग थी। इन सबका दाम रोम को सोने में चुकाना पड़ता था और इससे राष्ट्र फे धन का बड़ा अपव्यय होता था। टाइवीरियस ने इस अन्धाधन्य खर्च के रोकने का प्रयत्न भी किया था पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

मौसमी हवा का पता चल जाने पर इउली से भारत तक की यात्रा करीव सोतह हफ्तों में या श्रौसतन छः महीनों में होने लगी। यात्रा मुसेतहार्वर (रासश्चवृसोमेर) से, करीव मकर-संकांति के सपय, जब श्रिका श्रौर दिन्ति शी श्रारम होती थी। भारत श्रौर लंका की श्रीर जानेवाले यात्री जुलाई में श्रपनी यात्रा इसलिए श्रारम्भ करते थे कि लालसागर पहली सितम्बर के पहले पार कर जाने पर उन्हे श्ररव-समुद्र में जहाज के श्रानुकूल मौसमी हवा मिल जाती थी।

जिस जहाज से पेरिसस के लेखक ने भारत-यात्रा की वह यों ही साधारण-सा जहाज रहा होगा जिसमें शायद एक गज पर लगा ऊपरी तिकोना पाल लगता था। भारतीय समुद्र में समय की वहुत पावन्दी करनी पड़ाी थी; क्योंकि उस समय की जहाजरानी बहुत कुछ व्यापारी हवाओ पर अवलिम्बत होती थी। जहाज के पाल हवा से भरकर उन्हें आगे चलाते थे। ऐसे समय पतवार लगाने की भी बहुत कम आवश्यकता पड़नी थी। पतवार आड़े और गलहीं के बीच में होती थी। कर्णधार गलहीं पर बने एक ऊँचे मचान पर बैठकर पतवार चलाना था। दिपालुन द्वारा मौसमी हवा की खोज से पतवार चलाने की किया पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। मौसमी हवा में हवा के रुख से कुछ हटकर पतवार चलाई जाती थी जिससे जहाज सीधा न चतकर दिन जन की और मुड़ जाय। जहाज चलाने की यह किया कुछ तो पतवार के घुमाव-किराव से प्रोर कुछ पान के हटाने-बढ़ाने से साथ ली जाती थी। रे

रोमन व्यापारियों की यात्र। मायोध-होरमोस (Myos Hormos) श्रथवा दिरिनिकें (पेरिस्न 3) से शुरू होनी थी। यह वन्तर पहली सड़ी में मिस्र के पूर्वी व्यापार के तिए १ किंद्र था। वहाँ से जहाज उत्तर-श्रिका के वर्वरदेश में पहुँचता था (पेरिसस ४)। किर यहा में, वह जहाज श्रद्युलिस पहुँचता था जहाँ श्राजकत मत्तावा का वन्तरगाह है, जो हब्दा और मृद्यन के लिए एक प्राकृतिक धन्तरगाह का काम देता है। इस प्रदेश के भीतर कोतो (Coloe) नाम के

१, वही, पृ० ४०

र. डबलू एच० शॉफ०, दि पेरिज्ञस शॉफ दि एरीवियन सी, ए० १२-१६, स्यूयाक, १६६२

स्यायु स (रासकर्तक) होते हुए डायोस कोरिडिया पहुँचता था, जिसकी पहचान आधिनक सोकोत्रा से की जाती है। डायोसकोरिडिया नाम में विद्वानों को मिस्री देवता होर या खोर का नाम मित्रता है और बहुत सम्भव है कि सुप्पारकजातक का खरमाली समुद्र यही हो। सोकोत्रा, अव्वाहम के आस-पास के समय से ही, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यहाँ मिस्र के जहाजो अरब, अंकिका, खम्भात की खाड़ी और कच्छ के रन से आये हुए भारतीय व्यापारियों से मिलते थे।

सोकोत्रा के बार जहाज श्रोमाना (कमर की खाडी), मोज्जा वन्द्रगाह (खोररैरी), जेनोविया के टार् (क्रिया मुरिया), सरापिस (मिसरा टापू) होते हुए मस्कत के उत्तर-पश्चिम काली (Calae) (दैमानियन) द्वीप पहुँचता थारे। काली का नाम श्राध्वनिक कल्हात बन्द्रर मे बच गया है। यहाँ से जहाज श्रानेलोगस (श्रायद श्रोबोल्ला का बन्दर), श्रोम्माना (शायद श्रलमुक्टिंग्र) होते हुए फारस की खाड़ी में पहुँचता था। फारस की खाड़ी के बन्द्रगाहों मे भारत से ताँवा श्रीर चन्द्रन, सागवान, शीशम तथा श्रावनुस की लकड़ियाँ श्राती थीं।

जहाज फारस की खाड़ी में होकर गेड़ोशिया की खाड़ी को, जो रास नू से कैप मौंज तक फैती हुई है, पार करके श्रोरी (Orae) श्रथवा सोनिमयानी को खाड़ी पहुँचता था श्रीर यहाँ से होते हुए वह सिन्धु के वन्द्रगाह वार्विरिकोन में जो श्राज सिन्ध की खाँच से नीचे दवा हुश्रा है, पहुँचता था।

भारतीय वन्दरगाहों के विषय में कुछ वतलाने के पहले हमें लालसमुद्र के न्यापार की वारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इस न्यागर की मुख्य बात यह थी कि अरव और सोमाली न्यापारी आपस में सममीता करके भारतीय जहाजों को लालसागर के अन्दर नहीं जाने देते थे, जिसके फलस्वरूप वे ओसिलिस के आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जन्ही ही अरवों और सोमालियों को हन्शी और रोमन न्यापारियों का मुकावला करना पड़ा, जिसके फलरवरूप लानसागर का रास्ता खुल गया और उस रारते होकर जन्दी ही भारतीय न्यापारी अध्कालिन और सिकन्दिया के वन्दरगाहों में सीथे पहुँचने लगे। कम-से-कम मिलिन्यस्न से तो यही पता लगता है कि भारतीय नाविकों को सिकन्दिया का पूरा पता था। रोम-साम्राज्य के युनानी न्यापारी धीरे-धीरे भारतवर्ष की सीधी यात्रा करने लगे। उनके जहाज अरव के वन्दगाहों पर कम करते थे। वे केवल ओसिलिस पर रुककर तथा अपने जहाजों में नाजा पानी भरकर की भारत की श्रोर रवाना हो जाते थे। पीछे बहनी हुई बिल्गी-पिक्चमी मीसनी ह्या उनके जहाजां के सीधी सिन्यु नदी के मुद्दाने तक पहुँचा देती थी। सिन्यु के सान मुनों में, बीच के मुन्न तक पहुँचा देती थी। सिन्यु के सान मुनों में, बीच के मुन्न तक पहुँचा देती थी। सिन्यु के सान मुनों में, बीच के मुन्न तक पहुँचा देती थी। सिन्यु के सान मुनों में, बीच के मुन्न पर, वार्विरिकोन का बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह का नाम शायद उन बानिरों की कारत से परा श्रा भी सौराष्ट्र ने पाने जाते हैं।

पेरिसच (३६) चे पता चनना है कि वार्यरिकीन के प्रत्याह में अपनी कामान में सहीने कपने, नक्तारीहार क्रीम, पुजराज, तुरुक, नोपन, शीन के दर्दन, चारी-ग्रीन के पर्वन क्रीर

१. वही, ए० १३३ से १३५

२ वही. ए० १४७

# [ ११४ ]

कुछ न्यापार त्रारवों के हाथ मे था श्रौर पहली सदी में मिख के युनानी न्यापारियों ने भी ईसमें . कुछ हाथ वँटाया।

श्रोपोन के वाद, दक्तिण में, श्रजानिया (हाजिन समुद्दतट) के कगारे पड़ते थे। कगारों के बाद छोंडे-छोंडे वलुए मैदान (सेफ श्रलतवील) श्रोर इनके बाद श्रजानिया के वलुए समुद्दतट श्राते थे। श्रागे सरापियन (मोगादिशु) श्रोर निकन (बरावा) पड़ते थे। श्रजानिया नाम श्राधुनिक जजीबार में बच गया है जिसकी व्युत्पत्ति शायद जंग 'काला' श्रोर 'बार' समुद्दी किनारा से हैं। वे जैसा हम श्रागे चतकर देखेंगे, शायद इसी प्रदेश को संस्कृत में गंगण श्रोर श्रापरगंगण कहते थे। श्रजानिया के बाद पिरलाइ (Pyralai) के टापू (श्राधुनिक पत्ता, मन्दा श्रोर लामू) पड़ते थे। इनके पीछे जहाज चलने का एक सुरचित रास्ता था। फिर जहाज श्रोसानी (Ausanitic) समुद्दतट पर, जिसका नाम दिल्ला-श्रयव के श्रोसन जिले से निकला है, श्राता था। इसी समुद्दतट पर मेनुथियास (मोनीफियं ) पड़ता था। वहाँ से जहाज रहफ्त (Rhapta), जिसकी पहचान श्राधुनिक किलवा से की जाती है, पहुँचता था। श्रयव जहाजियों को इस समुद्दी किनारे का पूरा पता था।

श्रोपोन के बाद श्रिधकतर व्यापार मुज़ के कब्जे में था, जिसका मसाला नाम का बन्दर लालसमुद्र पर था। भारतीय माल के लिए रोमन व्यापारी इस बन्दर में न जाकर श्रदन श्रथम डायोसकोडिया (Dioscordia) यानी सोकोत्रा जाते थे जहाँ उनकी युनानी, भारतीय श्रोर श्ररब व्यापारियों से भेंट होती थी। मोचा में तो रोमन व्यापारी भारत से लौटते हुए केवल ठहर भर जाते थे। मोचा श्ररब व्यापारियों का, जो श्रपने जहाज भरकच्छ भेजते थे, मुख्य श्रद्धा था (पिरिप्तस २१)। यहाँ से स्वीट रश श्रीर बोल बाहर भेजे जाते थे।

मोचा के बाद बाबेलमन्देव का जलडमरूमध्य पार करके जहाज डायोडोरस (पेरिम टारू) पहुँचता था। इसके बाद श्रोसिलिस की खाडी (शेल सैयद के श्रन्तरीप के उत्तर एक खाड़ी) श्राती थी जो श्ररिक्सतान के किनारे से निकलती है श्रोर पेरिम से एक पतले रास्ते द्वारा श्रलग होती है। इस बन्दरगाह के श्रागे भारतीय नाविक नहीं बढ़ते थे। इसके बाद जहाज सुढ़ेमन श्ररिवया, यानी श्राधुनिक श्रदन पहुँचते थे। श्रदन का बन्दरगाह बहुत प्राचीन काल से पूर्वी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से भूमध्यसागर के लिए माल जहाज पर चढ़ाया जाता था। श्रदन से शायद पूरे यमन का भी मतलब हो सकता है। श्रदन के बाद जहाज काना (हिस्न गोरव) पहुँचता था। हिपालुस द्वारा मौसमी हवा का पता लग जाने के बाद यात्री श्रक्सर काना छोड़ देते थे। वे यात्री जो जहाजरानी के मौसम के श्रन्त में सफर करते थे, मोजा में जाडा बिताते थे। श्रदन श्रीर मोजा लोबान के व्यापार के बड़े केन्द्र थे। लोबान यहाँ हर्यमौत से, जिसे लोबान का देश कहते थे, श्राता था। यहाँ तुरष्क श्रीर विक्र श्रार के रस का भी व्यापार होता था।

काना के बाद सचलाइटिस ( Sachalites ) की खाड़ी पड़ती थी, जिसकी 'पहनान रास एलकल्य और रास हसीक के बीच में पड़नेवाते साहित में की जाती है। इसके बाद जहाज

१. वही, ए० मम-मर

र वही, पृ० ६२

३. सही, ए० ११३-११४

बातू से क्रका रहता है और जिसके चारो ओर पत्थरों की रीफ ६० या ७० फीट तक ऊपर उठी हुई है।

भड़ोच और उउजैन के बीच काफी न्यापारिक सम्बन्ध था (पेरिष्त्तस, ४८)। उज्जैन से भड़ोच को गुजरात में खपनेवाते हर तरह के मात्त और यूनानी न्यापारियों के काम के पदार्थ, जैसे, अकीक, लोहितांक, मत्तमल, मलय वस्त्र तथा अनेक प्रकार के साधारण कपड़े आते थे। उज्जैन तथा उत्तरभारत के पुष्करावती, कश्मीर, काबुल और मध्य एशिया से जटामांसी, कुष्ठ और गुगुत आते थे।

भड़ोच के वन्द्रगाह में विदेशों से भी तरह-तरह के माल उत्तरते थे। इनमें विशेष करके इटली, लाख्योडीस और अरब की कुछ शराव, ताँवा, राँगा, ख्रौर सीसा; म्रूँगा ख्रौर पोखराज; एकवित्ता चौड़े लंबे पटके, तुरुष्क, स्वीटक्लोवर्स, फ्लिट ग्लास, संविया, सुरमा, चाँदी-सोने के सिक्के, जिनको देशी सिक्को में बदलने से फायदा होता था, तथा कुछ ख्रौसत कीमत के रोगन होते थे। राजा के लिए चाँदी के कीमती वर्तन, गानेवाले लडके, महलों के लिए सुन्दर स्त्रियाँ, विदया शराब, बारीक कपड़े ख्रौर ख्रच्छे-से-ख्रच्छे रोगन ख्राते थे (पेरिष्तस, ४६)।

भड़ोंच से निर्यात होनेवाली वस्तुओं में जरामांसी, कुष्ठ, गुगुन, हाथीगॅत, श्रकींक, लोहितांक, लिसियम, सब तरह के कपड़े, रेशमी कपड़े, मत्तय वस्त्र, सूत, बड़ी पीपल तथा द्यरी चीजें, जो भारत के भिन्न-भिन्न वाजारों से यहाँ पहुँचती थीं, मुख्य थीं (पेरिप्लस, ४६)।

सानवाहनों की राजवानी पैठन श्रोर दिज्ञाणापथ के प्रसिद्ध नगर तगर (तर) से भरकच्य का गहरा व्यापारिक सम्बन्ध था। भड़ोच से पैठन की बीस दिनों की यात्रा थी श्रोर वहाँ से प्रव में तगर दस दिनों के रास्ते पर था। एक रास्ता मसुलीपटम् से चलना था श्रोर दूसरा विन्तुकांट से। ये दोनों रास्ते हैदराबाद के दिन्दान-पुरव में मिल जाते थे। यहाँ से परिचमी घाट की कठिन श्रोर दौलताबाद होते हुए मारिकंड (श्रजन्ता की पहाड़ियाँ) पहुँचता था। यहाँ से परिचमी घाट की कठिन यात्रा श्रारम्भ होती थी जो सौ मील चलकर मड़ीच में समाप्त होती थी सातवाहनों के साम्राज्य का यही प्रसिद्ध राजमार्ग था जो स्वभावतः कल्याण में समाप्त होता था। वे जेश हम कपर कह श्राये है, स्वत्रपो द्वारा कल्याण का श्रवरोध होने पर इस व्यापारिक मार्ग को घूमकर भड़ोच जाना पड़ा। पेरिप्लस (५१) के श्रवसार, पैठन श्रोर तेर से बहुत वड़े पैमाने में लोहिताक श्राता था। तगर से साधारण कपड़े, सब तरह की मलमलें, मलय वस्त्र श्रोर चुन तरह के माल महोच पहुँचते थे।

वेरीगाजा के श्रतिरिक्त श्रात-पास में सुप्पारा (सोनारा) श्रीर किन्येन (करनाण) व्यापारिक बन्डरनाह थे। पेरिसस के समय, कल्याण शायड किन्य के श्रितनार में था श्रीर इसिलए वहाँ व्यापार करने की श्राज्ञा नहीं थी। यहा पर लंगर टान्नेवाने शृनानी जहां गे। कभी-कभी गिफ्तार करके भड़ीच भेज दिया जाता था (पेरिसन, ४३)।

किल्लियेन के बाद सेमिल्ना (बम्बई से दिश्वन, बीत), मन्द्रेगारा ( गरिनी नहीं वे गुप्तने पर बानकों), पात्तीरहमी ( Palaepotmae, प्राप्तिक डानोर ). मिलियाग ( प्राधिनक जवगढ़ ), तोगरम् (देवगढ़ ), श्रोराजगेपाठ ( Aurannaboas, गणान ),

९ वही, ए॰ १८२

२ जे० सार्० ए० एस०, १२०१, ए० २१७-१२२

थोडी मात्रा में शराब भी श्राती थी। इस बन्दरगाह से कुछ, गुगुन, तिसियम्, नलद, पिरोजा, लाजवर्द, चीनी कपडे, सूती कपड़े, रेशम श्रोर नील बाहर भेजे जाते थे।

बार्बरिकोन से जहाज भरुकच्छ की खोर चल पड़ते थे। भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का नाम पेरिस्न के अनुसार अरियाके और टॉल्मी के अनुसार लारिके था।, हम पहले देख श्राये हैं कि इन प्रदेशों की राजनीतिक श्रीर भौगोत्तिक स्थिति क्या थी। कच्छ के रन को सिकन्दरिया के यवन ईरीनन ( Eirinon ) कहते थे जो संस्कृत ईरिए का रूपान्तर है। श्राज ही की तरह रन का पानी छिछला था और बिसकते वालू से जहाजरानी मे वड़ी मुश्किलें पड़ती थीं। बरका की खाड़ी की विपत्तियों से बचने के लिए जहाज उसके बाहर-बाहर ही रहते थे। पर उसके भीतर चले जाने पर प्रचएड लहरों श्रौर 'भँवरों के थपेडे में पड़कर वे नष्ट हो जाते थे। कुछ जगहों में नुकीले और पथरीले तल होने से या तो लंगर जमीन पकड़ ही नहीं सकते थे अथवा जमीन पकड़ लेने पर उनके खिसक जाने का भय बना रहता था (पेरिसस, ४०)। बेरीगाजा या भड़ोच तक जानेवाली खाड़ी बहुत पतली थी और उसके मुहाने पर पानी में छिपा हुआ लम्बा पतला और पथरीला कगार था। किनारो की निचाई के होने से नदी में भी जहाज चताने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था ( पेरिप्लस, ४३ ) इन सब कठिनाइयो से जहाजों की रत्ता करने के लिए ट्राप्पगा और कोटिम्बा की भॉति वड़ी-वड़ी नावों में राज्य की श्रोर से नदी के मुहाने पर नाविक तैनात रहते थे। ये नाविक समुद्रतट के ऊपर चलकर काठियावाड़ तक पहुँच जाते थे और जहाजों के पथ-प्रदर्शक का काम देते थे। वे खाडी के महाने से ही जहाजों की पानी के अन्दर छिपे कगार से बचाकर निकाल ले जाते ये और उन्हें भरुकच्छ की गोहियो तक पहुँचा देते थे। वे ज्वार के साथ-साथ जहाजों को वन्दर में ले जाते थे, जिससे वे भाटा के समय तक गोहियों और गर्तो में अपने लंगर डाल सकें। नहीं में, भंड़ोच तक के तीस मीत के रास्ते में बहुन-से गहरे गर्त पड़ते थे (पेरिप्लस, ४४) गहरे ज्यार-भाटा की वजह से इस खाड़ी में पहले-पहल आनेवालों की जहाज चलाने में वडी मुसीवतों का सामना करना पड़नाथा। ज्वार इतने भोंके से श्राताथा कि उसमें फँसकर जहाज टेढ़े हो जाते थे और इस तरह जल में छिपे कगारों में फँसकर नष्ट हो जाते थे। छोटी-छोटी नार्वे तो एकटम उत्तर जाती थीं (पेरिप्लस, ४६)।

क्ष्यर कच्छ के रन तथा खम्भात और भड़ोच की खाड़ियों का जो वर्णन पेरिप्लख ने दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। कच्छ के रन का बलुया में रान १४० मील लम्बा और साठ मील चौड़ा है। बरसात में नालियों से समुद्र भीनर आ जाता है और तीन फीट गहरे पानी की चादर छोड़ देना है। लेकिन रन के समतल होने से किंटों के कार्वा हर मीसम में यात्रा कर सकते हैं। ये कार्वों हिन की कड़ी धूप और मृगमरीचिका से बचने के लिए रात में यात्रा करते हैं। दिशा जनने के लिए ये नच्त्रों और कुनुबनुमा का महारा लेते हैं। ऐतिहासिक काल में शायद कच्छ समुदी व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था। आज हिन भी कच्छ के दिन्दानी किनारे पर मागड़वी बन्धर का जंजीवार के नाथ काटी व्यापार होना है।

भड़ोच की खाड़ी की प्राकृतिक बनावट के बारे में भी पैरिष्नत में उन्न पता लगता है। पापिका ( Papica ) के अन्तरीप की पहचान गीपीनाय पाउगट से की जाती है तथा बर्झोन्ड ( Baeones ) को पहचान नर्में हा के सुराने के दूसरी और पीरम टाउ से की जाती है जो

के अधिकार में था और इसे मानने का यह कारण है कि पागड्यों को केरलों के अति मिर्च के व्यवसाय के कारण ईर्ध्या थी। क्षिनी से यह पता चलता है कि जो यूनानी व्यापारी नेलिकरड़ा पहुँ चते थे उनसे पागड्य यह कहते थे कि मुजिरिस में माल कम भिलता है।

पागड्य-साम्राज्य उस समय महुरा और तिन्नवेली तथा त्रावनकोर के भाग में स्थित था तथा मनार की खाड़ी के मोतियों के लिए, जिन्हें कीजकोइ (Colchoi) (कोरककै, ताम्रपणीं नदों के मुहाने पर) के अपराधी समुद्र से निकालते थे, प्रतिद्ध था। ऐसा पता लगता है कि पेरिस्रस का लेवक नेलिकिएडा के आगे नहीं बढ़ा; क्यों कि उसके नेलिकिएडा के आगे के वन्दरों तथा दूसरी वातों के विवरण में गड़बड़ी है।

यहाँ के बाद पेरिप्लेस पाइरोस पर्वत का उल्लेख करता है, जिसकी पहचान वरकल्ली समुद्रतर के बाद श्रंजेंगों की चहानों से की जाती है। इसके बाद परालिया (कुमारी अन्तरीप से स्नादम के पुल तक) श्रीर बलीता (वरकल्ले का बन्दर) पड़ते थे। कन्याकुमारी उस समय भी तीर्थ था। वह सिद्ध पीठ माना जाता था श्रीर लोग वहाँ स्नान करके पित्र जीवन व्यतीत करते थे (पेरिस्नस, ४०-५६)। ताभिलकम् में सबसे वहा राज्य चीतों का था, जिसका विस्तार पेन्नार नदी श्रीर नेल्लोर से पुदुकोह तथा दिचल में वैगई नदी तक पड़ता था। इसकी राजधानी श्ररगह (चरैयूर, जो सातवीं सदी में नप्ट हो गया) त्रिचनापल्ली का एक भाग था तथा श्रपनी बढ़िश मलमल श्रीर पाक जत-उमरमध्य के मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चोल-मएडल का सबसे प्रसिद्ध बन्दर कावेरीपटीनम् श्रथवा पुहार (टाल्मी का कमर) कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के मुहाने पर था। चोलमएडल के दूसर बन्दरों में पोहुके (पारिडचेरी) श्रीर सोपतमा थे। पारिडचेरी के पास श्ररिकमेंड की खदाई से पता चतता है कि ईसा की पहली सदी में वह एक फलता-फ़लता बन्दर थारे। सोपतमा की पहचान ताभिल-साहित्य के सोपटिनम् से श्रीर श्राजकल मदास श्रीर पारिडचेरी के धीच मरक एम् संशी जाती है । इन बन्दरगाहों में दो शहतीरों से बने संगर नाम के दुक्कइ चलते थे। मुवर्णद्वीपी श्रीर गंगा के मुहाने के बीच चलनेवांत वड़ जहांजों का नाम कोजिएडया थारे।

उपर्युक्त संगर जहाज खोखले लट्ठों से बनी दो नात्रों को जोडकर बनते थे। इनकी बगलियों में तख्ते और वंश (outrigger) होते थे। ये दोनों नार्ने एक चर्निर से, जिनपर एक केबिन बना होता था, जड़ी रहती थीं। मालाबार के समुद्रतट पर चलनेवाली एक नरह की मजबूत नार्वों को अब भी जंगर कहते हैं। शायद इस शब्द की ब्युत्पत्ति संस्कृत संपाद में हैं (पेरिसस, ६०)। शायद इस शब्द का चीनी जंक से इन्द्र गम्बन्य था।

कोलिएडया शायद मलयाली शब्द है जिनके मानी जहाज होने हे। धाराजेन्द्र-लालिमन इस शब्द की ब्युत्पित संस्कृत कोलान्तर पोत से मानते हैं। शायद ये वह जहान कोरकै से विदेशों को जाते थे।

चीलमग्डल में चलनेवाले जहां के भारीपन का पता हमें बहाओं शानकीं के उन

९ बार्सिगटन, वही, ए० १८-१६

२. ऐन्होराट इचिडया, १६४६, ए० ६२४

के० प० नीलक्षर शासी, दि चोल्ज. ए० १, ए० ६०, सदाम, १६१४

ध. शॉफ, वही, ए० २४६

५. प्रिटिक्विटीज श्रीफ उद्दीसा, १, ११६

सेसिसिकिएनी ( Sesecrinae, शायद बेनगुर्जी की चट्टानें ),एगिडाइ (Aegiidii, गोवा या व्यॉजोदीय ), केनिताई ( Canaetae ) द्वीप ( व्यायस्टर राक्स, कारवार के समुद्रीपार्ग के पश्चिम में द्वीप-समूह ), चेरसोनेसस ( Chersonesus, कारवार ) तथा खेत द्वीप ( निज्ञान या पीजन ब्राइलैंड ) पड़ते थे । इसके बाद ही डमरिका या तामिलकम् का पहला बन्दर नौरा ( कनानोर या होणवार ) पड़ता था । इसके बाद टिखिडस ( पोज्ञानी ) पड़ता था । मालावार के प्रसिद्ध बन्दर मुजिरिस ( Muziris ) की पहचान केंगनोर से की जाती है और शायद नेलिकिएडा जावणकोर में कोट्टायम् के कहीं ब्रास-पास था ( पेरिस्नस, ५३ ) । मुजिरिस में ब्रारवों ब्रौर प्रनानियों के मात से भरे जहाज पड़े रहते थे । यह बन्दर टिखिडस ( तुरिड ) से ५० मील तथा एक नदी के मुहाने से दो मील पर था । नेलिकिएडा मुजिरिस से ५० भील दूर पाएड्यों के राज में पड़ता था ( पेरिस्नस, ५४ ) ।

नेलिकिएडा के बाद बकरे पड़ता था, जिसकी पहचान श्रलप्पी के पास पोरकड से की जाती है। यहाँ नेलिकिएडा से बाहर जानेवाले जहाज नदी में चचरी पड़ने से माल बेचने के लिए लंगर डालते थे (पेरिस्स, ५५)।

उपर्कृ क वन्द्रगाहों में बड़े-बड़े जहाज काली मिर्च और तेजपात लेने आते थे। इनमें सिक्के, पोखराज, कुछ पतले कपड़े, मूँगे, गरला सीसा, ताँबा, राँगा, सीसा, थोड़ी मात्रा में शराब, संगरफ, संखिया और नाविकों के लिए गेहूँ आता था। उनमें से कोटोनारा (उत्तरी मातावार) की गोतिमिर्च, अच्छे किस्म के सोती, हाथोदाँत, रेशमी कपड़े, गंगाउदेश से जटामासी, तेज गत, सब तरह के पारदर्शों रत्न, हीरे, नीजम तथा सुवर्णद्वीप और तामिलकम् से मिली कछुए की खपड़ियाँ वाहर भेजी जाती थीं। मिख्न से इस प्रदेश में यात्रा करने का समय जुनाई का महीना होता था (पेरिस्नस, ५६)।

पेरिस के पहले अदन और काना से भारत की यात्रा समुद्रतट पकड़कर चलनेवाले जहाजों से की जाती थी। हिपालस शायद पहला निर्यामक था, जिसने वन्द्रगाहों की स्थिति और समुद्रों की जॉच-पड़ताल करके यह पता लगाया कि किस तरह से नाविक समुद्र में अपना सीधा रास्ता निकाल सकते थे। इसीलिए दिक्बन-पिरचमी हवा का नाम हिपालुस पड़ गया। उसी समय से काना और 'केप ऑफ स्पाइसेज' से डमिरका जानेवाले जहाजों का मुँह हवा से काफी हटाकर रखते थे। भड़ोच और सिन्य जानेवाले जहाज किनारे से तीन दिन की दूरी पर चलते थे और फिर वहाँ से अनुकूल हवा के साथ समुद्र में काफी दूर जाकर सीवे तामिलकम् की और चले जाते थे (पेरिसस, ५०)।

चेरवीथ, यानी केरल से बहुत काफी मिर्च याती थी। एक समय केरलकन्याकुमारी से कारवार पाइएट तक फैला हुया था, लेकिन पेरिष्ठस के समय में इसका उत्तरों भाग केरलों के हाथ से निकल चुका था श्रीर दिल्गी भाग (दिन्छनी त्रावनकोर) पाएड्यों के हाथ में चना गया था। इसलिए तत्कालीन केरल मालावार, कोचीन श्रीर उत्तरी त्रावनकोर तक ही सीमित रह गया था। टिएडिस उसका उत्तरी वन्टरगाह था, लेकिन उसका सबसे श्रीसद वन्टर मुजिरिस था। इस वन्टर में रोमन श्रीर अरच जहाज रोम का मान भारतीय मान से बदलने को लाते थे। श्रीर निकट राये देकर भी माल खरीदते थे। श्रिनी के अनुनार यहाँ पहने-पहन श्रानेवाने व्यापारी चेगें के साथ निना बोले व्यापार करते थे। यहां श्रास्टन के समाटर में एक मन्टिर भी था। मुजिरिम के विक्वन नेलिक्टा के जहाज पोरक्ट में संब होते थे। पेरिस के समय, नेनिक्रणा पाण्डों

क्रपर के विवरण से पता चलता है कि ईसा की पहली सदी में भारतीय जहाजरानी की काफी उन्नित हुई। बहुत प्राचीन काल से भारतीय जहाजो का सम्बन्ध मलय, पूर्वा श्रिफिका श्रीर फारस की खाड़ी से था, पर, श्ररबों की रोक-थाम से वे उसके श्रागे नहीं बढ़ते थे। पहली सदी में चुनपो की श्राज्ञा से कुछ बड़े जहाज फारस की खाड़ी की श्रोर जाते थे। भारत के उत्तर-पश्चिमी समुद्रतर से जहाज उत्तर-पूर्वी अफ्रिका के साथ गार्दाफुई तक वरावर व्यापार करते थे: लेकिन इसके लिए भी अरब और अन्तिभयों की आज्ञा लेनी पडती थी। इस सदी तक अरब पश्चिम के व्यापार के अविकारी थे। इसलिए भारतीय व्यापारी ओसेलिस के आगे नहीं बढ़ते थे. गोिक श्रन्तु भी उन्हें श्रोसितिस के वन्इरगाह का उपयोग कर लेने देते थे। भारतीय उमुद्दतट पर तो उन्हे व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता थी। वेरिगाजा से कुछ वड़े जहाज अपोलोगोस श्रीर श्रोम्माना जाते थे श्रीर कुछ सोमाली वन्दरगाहो श्रीर श्रयातिस तक पहुँच जाते थे। कोश्रिम्या श्रीर ट्रप्पगा जहाजों के जहाजी भड़ोच के ऊपर जाकर वहाँ से विदेशी जहाजों का पथ-प्रदर्शन करके उन्हें भड़ोच लाते थे। सिन्ध में वार्वरिकोन वन्दर में जहाज अपना माल नावों पर लादते थे। ताभिल का माल विदेशों के जिए कोचीन के वन्दरगाहों से लदता था, पर कुछ युनानी जहाज नेलिकरडा तक पहुँच जाते थे। सिंहल के समुद्र में तेतींस टन के जहाज चलते थे जिनकी वजह से गंगा के मुहाने से सिंहल तक की यात्रा में वडी कमी त्रा गई थी (क्षिनी, ६। ८२)। चीलमरडल में जहाज वड़ी कसरत से चत्तते थे। मालावार के समुद्दन्य से जहाज कमरा, पोडुचे श्रीर सोपत्मा के बन्दरगाहों में पहुँचते थे। चोत्तमगडल के उत्तर में, सातवाहनों के राज्य में, दो मस्तूलवाले जहाज वनते थे। इसके उत्तर में तामलुक की जहाजरानी भी बहुत जोरो पर थी।

उस युग के युनानी जहाज काफी वहे होते थे श्रौर इनके साथ सराख़ रचकों के दल भी होते थे। एक समय ऐसा श्राया कि भारतीय राज्यों ने न केवल सराक़ विदेशी जहाजों का भारत के समुद्रतट पर श्राना रोक दिया; विटक इस बात की श्राज्ञा भी जारी कर वी कि हर विदेशी व्यापारी केवल एक जहाज भारत भेज सकता है । इस श्राज्ञा के बाद मिस्रो व्यापारी श्रपने जहाज श्रौर भी बड़े बनाने लगे श्रौर उनमें सात पाल लगाने लगे। उनके जहाजों पर, जिनका बजन दो सौ से तीन सौ टन तक होना था, काफी यात्री भी सफर करते थे र

मिस और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने से भारत में बहुत-ने रोमन नागरिक चनने लगे। पहली सदी के एक रोमन पेपिरस में इशिडकन नामक एक रती का पत्र हैं जो उन्नेन अपनी सहेली को लिखा था। इशिडकन शायद भारत में रहनेवाते कियी युनानी की भारतीय पर्ना थी। तामिलकम् में रहनेवाते युनानी असली रोमन न टीकर रोमन प्रजा थे। रोम और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि रोम और भारत के बीच का व्यापार युनानी, शामी और बहुदी व्यापारी चलाते थे और उनमें से बहुत-से भारत में रहने भी थे। पारिडचेरी के पात वीरमण्डनम् की खुदा, से यह पता चनता है कि वहां रोमन व्यापारियों का बड़ा श्रा था।

मौतमी हवा का पता लग जाने पर भारतीय जराजरानी ने करा उन्तीत ही— इसका ठीक पता नहीं चलता, पर इतना तो अवस्य हुआ कि भारतीय स्वापारी प्रिका

<sup>1.</sup> फाइलोस्ट्राटोस, घपोलीनियस घॉफ टायना, ३, ३४

२. दासिंगटन, वही, पृ॰ ६६—६७

सिक्कों से चलता है जिनपर दो मस्तूल होते थे। इन जहाजों के नीचे एक शांख और मछली समुद्र के प्रतीक हैं। दोनों छोरों पर उभरा हुआ। यह दो मस्तूलवाला जहाज डोरियों और मालों से सुसिज्जित होता था (आ॰ ३ क-ड)। इस तरह के सिक्के शायर कुछ वाद तक चलते रहे। इस जहाज का मुकावला मदास की मौसाला नाव से किया जा सकता है। इस बेड़े का पेंदा नारियल के जहें से सिले तख्तों का होता है। पेंदा कम-से-कम अन्नकतरे से पुता (caulked) और चिपटा होता है। यह जहाज अपने से अधिक बड़े जहाजों की अपेचा भी लहरों की चपेट सह सकता है।

पेरिग्रस को सिंहल का कम ज्ञान था। सिंहल का तत्कालीन नाम पालिसिमुएड था, पर प्राचीन काल में उसे ताप्रोवेन कहते थे। यहाँ से मोती, पारदर्शों रत्न, मलमल और कछुए की खपिड़ियों बाहर जाती थीं (पेरिग्रस, ६१)। क्षिनी (६।२२।२४) ने सिंहल की जहाजरानी का अच्छा वर्णन किया है। उसके अनुसार ''सिंहल और भारत के बीच का समुद्र छिछला है, कहीं-कहीं तो उसकी गहराई १५ फुट से अधिक नहीं है, पर कहीं-कहीं खालें इतनी गहरी है कि उनकी तहों को लंगर नहीं पकड़ सकते। इसीलिए उस समुद्र में चलनेवाले जहाजों में दोनों और गलिहयों होती है जिससे उनके बहुत ही सँकरी निश्यों में घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इनका वजन ३००० अम्फोरा होता है। समुद्रयात्रा करने में ताप्रोवेन के जहाजी नच्नों की गित नहीं देखते, वास्तव में उन्हें ध्रुव नहीं दिखाई पड़ता। जहाजरानी के लिए वे अपने साथ छछ पच्ची ले जाते हैं जिन्हें वे समय-समय पर उड़ा देते हैं और उनकी भूमि की ओर उड़ान के पीछे-पीछे चलकर किनारे पर पहुँ चते हैं। उनकी जहाजरानी का समय केवल चार महीनों का होता है। वे मकरसंकाति के बाद सौ दिन तक, जब उनकी सरदी होती है, समुद्रयात्रा नहीं करना चाहते (दिन्खन-पश्चिमी हवा जून से अक्टूवर तक चलती है)।"

यह बात साफ है कि ईसा की प्रथम सदी में पुराने ढंग की ऐसी यात्रा कम लोग ही करते होगे; क्योंकि संस्कृत-बौद्ध-साहित्य के अनुसार, जिसका समय ईसा की प्रथम सदियों में पड़ता है, निर्यामक अपने जहाज नक्त्रों के सहारे चलाते थे।

भारत के पूर्वी समुद्रतट पर चोलमण्डल के वाद, नगरीं और वन्दरगाहो का उल्लेख पेरिसस (६२) में केवल सरसरी तौर से हुआ है। वह हमारा ध्यान मसालिया यानी ममुली-पटन की और खींचता है और हमें बताता है कि वहाँ की मलमल वही मशहूर थी। दोसारेने (तोसिल ) अर्थात उड़ीसा हाथीदाँत के न्यापार के लिए प्रसिद्ध था।

पेरिस्स (६३-६५) से गंगा के मुहाने और उसके बाद के प्रदेश के बार में भी कुछ मूचना मिलती है। गंगा-प्रदेश से पेरिस्स का मतलब शायद तामलुक और बंगाल के कुछ और जिनों में, खासकर हुगली से है। इस प्रदेश में भी चीन और हिमालय के तेजपान का, चीनो रेशम और मनमल का रोजगार होता था। यहाँ सुवर्णद्वीप ने कछुए की खपडियाँ भी आती थीं। गंगा-प्रदेश के उत्तर में चीन और उसकी राजवानी थीनी (शायद नान-किट्) का उन्तेस है। यहाँ में जन और वल से रेशम, चीनी, कपड़ा और तेजपात का निर्यात होता था; पर चीनी व्यापारी इस देश में बहुन कम आते थे। उनकी जगह बैसानी, जो शायद किरान थे, सान में एक बार चीन से तेजपात लाते थे और उसे गंगटोक के पास चुपचाप बेच देन थे।

<sup>9.</sup> रेप्सन, कामन्स कॉफ कांध्रज, १० XXXIV से; मीराशी, जर्नेब कॉफ दि न्यूसिसमेटिक सोसाइटी, ३, १० ४३-४४

से वैह्र्य निकलता था। कहर जिसे एक समय वंजी अथवा कर्ह्न्य कहते थे और अव जो क्रॉगनोर के पास कर्ह्न्य कहलाता है, टाल्मी के समय में चेरो की राजधानी थी। ऐसा मातूम पड़ता है कि कोयम्बद्भ की वैह्र्य की खानें तामिलकम् के सब लोगों के लिए समान भाव से खुली थीं।

हम ऐसा कयास कर सकते हैं कि चेरों के हाथ में काली मिर्च के च्यापार का एकाधिकार था, पाएड्यों के हाथ में मोती का और चोलों के हाथ में वैड्यें और मलमल का। टाल्मी के अनुसार, पारड्यों का राज्य छोटा था और उसके समुद्रतट पर दो वन्दरगाह एलानकोरीस या एलानकोन (क्विलन) और कोलकोइ थे। पाएड्यों की राजधानी कोट्टियारा (कोटार) में थी। कन्याकुमारी भी उनके अविकार में थी। राज्य के अन्दर सबते वड़ा शहर मदुरा था?।

टाल्मी के कन्याकुमारी और कल्लिंगिकोन की खाड़ी (कालिमेर की खाड़ी) के बाद भारत के पूर्वी समुद्रतट के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि रोमन और यूनानी वहाँ खुव यात्रा करते थे और उस समय चोलों का पतन हो रहा था। चोलों की राजधानी ओरध्यूरा ( उरैयूर) में थी। टाल्मी के अनुसार चोल फिरन्दर बन चुके थे। शायद इसका कारण पाराड्यों द्वारा उरैयूर का समुद्रतट और पाक-जलंडमरमध्य पर, जहाँ से मोती निकलते थे, कञ्जा हो जाना था। टाल्मी के दूसरे चोल बन्दरों में निकामा (नेगापटम्), चावेरी (कावेरीपट्टीनम्), सुबुरा (कइडलोर ?), पोडुचे (पारिडचेरी), मेलांगे (कृष्णपटनम्) थे। सातवाहनों के समुद्रतट पर मैसलोस (मसुलीपटन), कर्यटकोरुस्सुल (धर्यासाल) और अलोसिंगी (कोरिंग ?) के बन्दर पड़ते थे। टाल्मी को आन्ध्र के बहुत-से शहरों का भी पता था।

गंगा की खात के बहुत-से शहरों का नाम भी टालमी ने दिया है; लेकिन उसमें पलुर (दंतपुर, किलंग की राजधानी) और तिलोग्रामन नाम के दो शहर हैं, पत्तन एक भी नहीं। टालमी पलुर को गंगा की खात के मुहाने पर समुद्रश्रस्थानपट्टन (apheterium) के उत्तर में रखता है जहाँ से सुवर्णद्वीप केलिये जहाज समुद्र का किनारा छोडकर गहरे समुद्र में चने जाते थे। श्री सिलवाँ लेवी के श्रमुसार ४ पलुर यानी दन्तपुर चिकाकोत्त श्रोर किलंगपटनम् के पड़ोस में कहीं था। कृष्णा नदी के वाद के समुद्री तट का टालमी में उन्लेख नहीं है; क्योंकि मौसालिया (कृष्णा नदी) के मुहाने को छोड़ने के बाद जहाज सीवे उडीसा चले जाते थे।

श्राव्यस नदी की पहचान सुवर्णरेखा श्रथवा त्राह्मणी की संक साजा से की जानी है जहाँ सुगलकाल में भी हीरे मिलते थे। सवरी (शायद सम्भलपुर) में भी हीरे मिलते थे शार करों से तेजपात, नलद, मलमल, रेशमी कपड़े श्रीर मोती बाहर काते थे। शापद पृनामी कोग व्यापार के लिए वहाँ जाते थे। टालमी इन प्रदेश के दन्नीस दाहरों के नाम देता है जिनमें गंग (नाम पुरु) श्रीर पालीबीम (पाटलिपुन) सुरय थे।

१ वही, पृ० ११३

२ वही, पृ० ११४

३. वही, १९४--१९६

घाताची, प्री सार्यन ए ड प्री व्वीडियन, ए० १६३—६४

<sup>₹.</sup> वार्मिंगटन, वही, पृ० ११७

के पूर्वी समुद्दतर को दाजचीनी सेजने के लिए बड़े जहाज बनाने लगे। रोमन-साम्राज्य स्थापित होने पर तो इस देश को ज्यापारिक मनोष्टित में काफी अभिष्टिद्ध हुई। जैसा हम आगे चतकर देखेंगे, इस युग के भारतीय साहित्य में भी चीन से सिकन्दरिया तक के प्रधान बन्दरगाहो और देशों के नाम आने लगे। मौसमी हवा का पता चल जाने से अरबो का ज्यापारिक अधिकार हूर गया और बहुन-से भारतीय मिस्र जाने लगे। वेस्पेसियन की गद्दी के समय डियन काइसोस्ट्रोम ने सिकन्दरिया के बन्दर में दूसरे ज्यापारियों के साथ भारतीय ज्यापरियों को भी देशा। उसका यह भी कहना था कि उसने भारतीय ज्यापारियों से भारत की अजीव कहानियों सुनी थी और उन ज्यापारियों ने उससे यह भी कहा था कि ज्यापार के लिए जो थोड़े-से भारतीय मिस्र आते थे उन्हें उनके देशवासी नीची निगाह से देखते थे। लगता है कि इस युग में भी गौतम-धर्मसूत्र को, जिसके अनुसार उमुद्द यात्रा अधिहत है, माननेवाले इस देश में थे। एक लेख से, जो वेरेनिके के पास रेडिसिया में पान के मन्दिर से मिला है, पता चलता है कि भारत और सिकन्दरिया के बीच यात्रा करनेवाला एक सुवाहु नामक यात्री था। पर रोम में तो सिवा दूत, दास, महावत और बाजीगरों के दूसरे भारतीय कम जाते थे?।

दूसरी सदी में भारतीय पथ-पद्धित और न्यापार में जो हेर-फेर हुया उसका विवरण हमें टाल्मी के भूगोल से मिलता है। टाल्मी हमें उत्तर-पिक्षमी भारत में छुषाओं के अधिकृत प्रदेशों के नाम देता है। सिन्धु के सप्तमुखों का उल्लेख आता है। पाताल भी तब तक था। पर वर्षर थानी वात्रिकोन के वाजार, मोनोग्लोस्सेन में चला गया था। इसके वाद भीतरी शहरों का उल्लेख है। मथुरा और करमीर के अट्ठारह नगरों का उल्लेख है। गंगा की घाटी का कम वर्णन है; क्योंकि वहाँ तक रोमन यात्री नहीं पहुँचे थे। टाल्मी द्वारा पिक्षमी समुद्रतट के वर्णन से हमें पता लगता है कि सेमिला (चौल) साधारण वाजार न रहकर भड़ोच की तरह पुटमेदन (एम्पोरियम) वन गया था। शायद इसका कारण रुई के न्यापार में बढ़ती थी। चष्टन का, उस समय, नौ भीतरी शहरों पर अविकार था। राजवानी उज्जैन में थी और शायद वहाँ तक युनानी न्यापारी पहुँच जाते थे। सात नगरों का एक दूसरा समृह जिसमें पेरिप्सस के पेठन और तगर भी है, पुलुमायि द्वितीय (करीन १३०-१७० ई०) के अविकार में था। नायिक के लेलों से पता चलता है कि रमनकों ने नायिक में गुफाएँ वनवाईं। युनानी न्यापारी शायद साईनिम्स पर्वत (राजिपपला) से भी आगे गये होंगे। वे हीरे की सानों तक भी वे पहुँचे होंगे।

टाल्मी ने कोंकरा की जल-डाकुश्रो का प्रदेश कहा है। उसमें के श्रनेक नगरों का उसने उल्लेख किया है। नित्र (पिजन श्राइलेंग्ड) एक वडा वन्दर था। ऐसा पता चतना है कि जल-डाकुश्रों का उददव, जो पेरिसस के समय में कल्या ग ने पोजानी नदी तक फैला हुशा था, टाल्मी के समय शायद रक गया था। पर हम दढ़ना के माय ऐसा नहीं कह सकते।

टाल्मी तामिलकम् के राज्यों का भी वासी उल्लेख करता है। उनमें हमें पना चलना है कि दूसरी सदी में भी सिजिरिस केरल का एक ही बिटिन चन्दर था। नेनिस्टा श्रीर बहरेग श्रव विहित बंडरगाह नहीं रह गये थे। टिग्डिस ती समुद्र नट का एक शहर मात्र बच गया था। इन प्रदेश के नौडह शहरों में पुन्नाट (शायड सेरिगापटम, श्रथना कोट्र के पान कोर्ड स्थान)

१ वही, पृ० ७६ — ७=

२ बही, ए० ११२

बेसिंगा (बसेन, पालि वेसुंग) थे। सुवर्णभूमि मे दो बन्दर तकोता (स्याम मे तकोषा) श्रौर सबंग (स्तुंग श्रथना थातुंग) पडते थे। सबरकोस की खात मलक्का के डमरूमध्य के मुहाने से लेकर मर्तबान की खात का भाग था। पेरिन्लि खात की पहचान स्याम की खात से की जाती है। इसके बाद 'बृहत् खात' चीनी 'समुद है। दिन्तण स्याम श्रौर कम्बुज में डाकुश्रों का निवास था। थिपिनोबास्टी (बेंकाक के पास बुंगपासोई) नाम का एक बन्दर था।

दिन्ताण से द्वीपान्तर के सीघे रास्ते पर यात्री निकोबार, नियास, सिविरु, नसाऊद्वीप और इबािड यु ( यवद्वीप ), जहाँ काफी सोना मिलता था और जिसकी राजधानी कानाम-आरगायर था, पहुँ चते थे। यवद्वीप को पहचान सुमात्रा अथवा जावा से की जाती है। र

तीसरी सदी मे, हम रोम-साम्राज्य के पतन की कहानी पढ़ते हैं। इस साम्राज्य की पथ-पद्धति पर अनेक उपद्रव उठ खड़े हुए। भारत का रोम से समुद्री रास्ता वंद हो गया और फिर से सब व्यापार अरव और अन्तुमियों के हाथों में चला गया। ससानियों का फारस की खाडी तथा स्थल-मार्गों पर चलनेवाले रेशम के व्यापार पर पूरा अधिकार हो गया। बाद के लातिनी साहित्य में पुनः भारत वर्ष वास्तिवकता से हटकर कथा-साहित्य के चेत्र में आ गया।

हम ऊपर रोम के साथ न्यापारिक सम्बन्ध की न्याख्या कर आये हैं। भारत से रोम और रोम से भारत कौन-कौन-से माल आते थे, इसका भी हमने कुछ प्रसंगवश वर्णन कर दिया है। इस न्यापार में जितने तरह के माल होते थे उनका सांगोपांग वर्णन शॉफ ने अपने 'दि पेरिप्लस आफ दि एरिश्रियन सी' और वार्मिंगटन ने 'दि कामर्स विट्वीन दि रोमन एम्पायर एएड इरिडया' ( पृ० १४५-२०२ ) में कर दिया है। इस बारे में भारतीय साहित्य प्रायः मौन है। इसलिए हमें लातिनी साहित्य से इस बात को जानना आवश्यक हो जाता है कि इस देश के आयात-निर्यात में कौन-कौन-से माल होते थे।

#### निर्यात

दास—भारतीय दास रोमन-साम्राज्य की स्थापना के पहले भी रोम पहुँचते थे। टाल्मी फिलाडेल्फोस के जुनूस में भारतीय दासों के प्रदर्शन का उल्लेख है। थोड़े-से टास सोकोतरा भी पहुँचते थे। रोम मे कुछ भारतीय महावत और ज्योतिषी भी रहते थे।

पशु-पत्ती—भारतीय पशु-पत्ती स्थलमार्ग से रोम जाते थे। पर इनकी संख्या बहुत कम होती थी। रोमन लोग सिवा सुगो और वन्दरों के भारतीय पशु-पत्ती केवल प्रदर्शन के लिए मँगवाते थे। लेम्पोस्कस से मिली एक चॉदी की थाजी प्रो॰ रोस्तोवत्जेक के अनुसार दूसरी या तीसरी सदी की है (आ॰ ४)। इस थाली में भारतमाता एक भारतीय दुरसी पर, जिसके पावे हाथी दॉत के है, वैठी हैं। उनका दाहिना हाथ करक-मुद्रा में है, जिसका अर्थ स्वीकृति होना है, और उनके जूड़े ने ईस के दो दुकड़े वाहर निकले हैं। उनके चारो ओर भारतीय पशुपत्ती, यथा—एक मुगा, मुनान

१ वही, पृ० १२७-१२म

र वही, ए० १२म-१२६

१ रोस्तोवोत्जेफ, दि एकोनामिक हिस्ट्री श्रॉफ दि रोमन एन्यायर, प्रे o Xvii का का विवरण, शाक्सफोई, १६२६

टाल्मी सिंहल का, जिसे वह सलीचे कहता है, काफी वर्णन देता है। उससे हमें पतां चलता है कि वहाँ से चावल, सींठ, शक्कर, वैड्र्य, नीलम ब्रांर सोना-चाँदी बाहर जाते थे। उस समय सिंहल में मोहूटन (कोकेले?) ब्रार तारकोरी (मनार) दो बड़े वन्दर थे। टाल्मी के पहले रोमन यात्री सिंहल बहुत कम जाते थे। टाल्मी के बाद रोम ब्रीर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध ढीला पड़ गया। इसलिए सिंहल ब्रीर रोम का व्यापारिक सम्बन्ध ढीला पड़ गया। इसलिए सिंहल ब्रीर रोम का व्यापारिक सम्बन्ध सीधा नहीं रह गया। पर जैसा कि कासमस इसडकोस्नायस्टस से पता चलता है, छठीं सदी में सिंहल भारतीय समुद्री व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया था ।

भारत और रोम के साथ समुद्री न्यापार की कहानी पूरी करने के पहले हम उसके खतरों की ओर भी इशारा कर देना चाहते हैं। जहाजों को तूफानो का भय तो बना रहता ही था; पर समुद्री जानवरों का भय भी कम नहीं था। क्षिनी ( ६१२ ) ने भी इस ओर इशारा किया है। हिन्दमंहासागर में सोर्ड-फिश और ईल का वर्णन है। ये विशालकाय जीव बहुधा धरसात में निकलते थे। सिकन्दर के जहाजों को भी इन भयंकर जीवों का सामना करना पड़ा था। चिल्लाने और शोर मचाने से भी ये जीव भागनेवाले नहीं थे। इसलए इन्हें भगाने के लिए नाविकों को बल्लमों का सहारा लेना पड़ा। उस समय का विश्वास था कि इन समुद्री जीवों में कुछ के सिर घोड़े, गधे और वैल के सिर की तरह होते थे। हिन्दमहासागर विशालकाय कछुत्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। भारतवासियों का भी समुद्र के इन अजौकित जानवरों की सता पर पूरा विश्वास था; क्योंकि पहली सदी और इसके पहले के अद्ध चित्रों में भी हम इन विचित्र प्रकार के जीवों का चित्रण देख सकते हैं। इन समुद्री अलंकारों से भी यह पता चलता है कि समुद्री न्यापारियों का प्राचीन स्तूपों के उठवाने में वड़ा हाथ था।

श्रपने भूगोल के सातवें खंड के दूसरे अध्याय में टाल्मी गंगा के परली श्रोर के देशों का वर्णन करता है। भारत के पूर्व में यात्रा करते समय, युनानी व्यापारियों की इच्छा माल पैरा करनेवाले देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की होती थी। इसके अतिरिक्त मलय-प्रायद्वीप से आनेवाली कल्लुए की खपड़ियों की, जो इरावदी के मुहाने पर मिलती थीं, रोम में यही मॉग थी। टाल्मी के समय तक कुछ यूनानी व्यापारी वहाँ रहने लगे थे श्रीर उन्हीं के दिये समाचारों के आधार पर उसने वहाँ का भूगोल बनाया। इस प्रकार परि-गंग-प्रदेश की सीमा कहिगारा (शायद केंटन ) तक थी। यात्री पलुर से चत्तकर साडा (शायद सेंडोने के उत्तर थाडे) पहुँ चते थे श्रौर वहाँ से केप नेग्रे स होते हुए मलय-प्रदेश में पहुँच जाते थे। इस यात्रा का एक दूसरा भी मार्ग था, जिसके द्वारा यात्री मसुत्तीपटम् जिते के अत्रोसिंगी (कोरिंग) से कुछ ही दूर हटकर वंगाल की खाड़ी पार करके मलय पहुँच जाते थे। मलाया के श्रागे जवी (कोचीन-चाइना के दिच्छिणी सिरे के कुछ ही पास ) पहुँ चने तक सिकन्डर नामक यात्री की बीस दिन लगे श्रीर कुछ ही दिनों वाद वह किंहगारा पहुँ च गया। टान्मी के यहत्तर भारत के भूगोन में इसलिए वड़ी गड़बड़ी पड़ गई है कि जमने, भून से, स्थाम की खादी के बाद का गमुद्रनट दिन्यन की खोर समक लिया और इसलिए चीन परिचम में था गया। गंगा के मीचे प्रव में बाराम्यूरा का बाजार था जो शायद चटगाँव से दिन्दान-पूरव ६= मीन पर पटना था। इसके याद रजासूनि पहती थी ( श्राराकान श्रोर पेगू का इन्ह भाग ), जिनमें बेराबीन्न ( रना ? श्रयना सेंडोरे ) श्रीर

१. यही, पृ॰ ११७

श्वारय की खाड़ी से भी मध्ये मोती मति में। रोग की रँगीती मौरतों को बरावर मोतियों की बाह बनी रहती थी। मोती के सीनों का स्थोन पश्चीकारी में होता था।

खठों सदी में दिखा कमारत से बाहर शंब जाने का उल्लेख मिलता है। मनार की खाड़ी के शंब से अब भी बरतन, गहने, बाजे इत्यादि बनते हैं। हमें इस बात का भी पता है कि कोरके और कार्रेरोपट्टोनम् के शंब काटनेवाले प्रसिद्ध ने।

रोम में चीनी रेशमी कपड़े ईरान के रास्ते कीश्व मार्गों से आते वे। पर अधिक कीमत के कपड़े बनदरगाइ बार्गरिकोन से रेशमी कपड़े रोम भे के जाते वे। पर अधिक कीमत के कपड़े बनत से महोच पहुँ चते वे। मुजिरिस, नेलिकस्टा और माजाबार के इसरे बाजारों में रेशमी कपड़े मंगा के मुहाने से पूर्वों समुद्र तट पर होते हुए आते वे। शायद इस तरह के चीनी कपड़े वा ती समुद्र के रास्ते आते वे अथवा मुझन और आसाम के रास्ते अक्ष्युत्र के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी पर पहुचते वे अथवा विमान-कू-लान-बीरि-कू-स्ट्रासा-खुम्बी धाड़ी और विकिम के रास्ते बंगाल पहुँ चते वे।

लाइ शायद भारत, स्वाम और पेशृ से आती थी। भारत से जानेवासी व्यक्तियों का जदी-वृटियों की तरह रोम में प्रयोग होता था। बातायात की कठिनाहयों से उनकी कीयर्थे बहुत बढ़ जाती थीं।

भारत से रोम के व्यापार में काली मिर्च का मुख्य स्थान था। मिर्च का निर्मात सासामार के बन्दर मुखिरिय, नेलकिएडा और दिख्डिय से होता था। तामिछ-साहित्य के हमें पता चलता है कि किस तरह सोना देकर बुगानी व्यापारी मिर्च सरीवते थे। वहां पीपक का निर्मात सामिष्ट से होता था।

मिर्च के शतिरिक्त मेंठ और इलावनी भी रोम को जानी भी। दासपीमी का अवीम रोमन लोग मसाला तथा धूप इत्यादि के लिए करते थे। यह पीन, तिभात और वर्ती के शाती थी। शरव लोग राजपीनी की उपन जिपाने के लिए पहले को सरव और वोमाधीनीका की सरद बताते थे। तेजपात जिसे बूनानी में मालावामम करते थे, राजद पीन के स्वधानन होकर मारत में शाता था और किर रोम जाता था कहाँ उसका प्रमोग मकात की तरद होता था। जलद ( कटामांसी ) का तेल रोम में सलवास्तर के वोत्तरों में करद रक्त जाता था। विराध के शतुसार पुष्करावती से स्वधान आने मारावी की सामाधी करामांसी तान सरह भी होती थी। वाली किसम आरक से शाती थी, इसरी दिखालत से और तीमरी कर्याय है। वाली के के लिए बुनाने न्यायार से कार्तिका अर्थ और सिवर अर्थ के तेत भी सामिक कर की है। वालीपीन, तामहाह, सुधिरित और के लिए होता थी। वालीपीन, वामहाह, सुधिरित और के लिए होता था। वह पाताब, कारिकोन और स्ववस्त है बाहर के बाहर होता था। वह पाताब, कारिकोन और स्ववस्त है बाहर के बाहर होता था। वह पाताब, कारिकोन और स्ववस्त है बाहर के बाहर की सामाधी के लिए होता था। वह पाताब, कारिकोन और स्ववस्त है बाहर की बाहर की सामाधा था।

विने वे स्था में रोग में मारत जवन उसने भी हर देतों के को हैआती तो। वे हेशक व्यक्तित व्यक्ति को वेचने जवन जवर में विकेश हुए रेजने को को विकित है जाते के। व्यक्ति (१,६० का १) में इस प्रवासी व्यक्ति का वस है। इसी कामानर केनों के।

नार ने पांत की पार्थ हो। हात का निर्देश को पांचा हात पांत ने साथ के । सोर कार और (guinea-fowl) और दो ज़त्ते (रोस्तोबोत्जेफ के अनुसार, बन्दर) हैं। उनके पैर के नीचे दो भारतीय पशु—एक पालतू शेर और एक चीता पड़े है। इस थाली से पता लगता है कि रोमनों को भारत की चीजों से कितना प्रेम था। भारतीय सिंह तथा लकड़ बम्बे पह्लबदेश में जाते थे। भारतीय दूत कभी-कभी शेर भेंट करते थे।

रोम में शायद भारतीय शिकारी कुत्ते भी आते थे। हेरोडोड्स के समय, एक ईरानी राजा ने अपने भारतीय कुत्तों के लिए चार गाँव की उपज अलग कर दी थी। ई० पू० तीसरी सदी के एक पेपिरस से पता चत्रता है कि जेनन नाम के एक युनानी ने अपने भारतीय कुत्ते की मृत्यु पर दो कि तिलों थीं जिसने अपने मारिक की जान एक जंगली सूअर से बचाई थी। के कय देश के महल के कुत्तों का वर्णन रामायण में है। गैडे और हाथी भी भारत से कभी-कभी आते थे।

भारत से रोम, कम-से-कम, तीन तरह के सुगो श्राते थे। दूसरी सदी में श्राराकान के काकातुए भी वहाँ त्राते थे। गेहुँत्रन सॉप और छोटे श्रजगर भी लाये जाते थे।

सिनी श्रीर पेरिसस से हमें पता चलता है कि चीनी खालें, समुर श्रीर रंगीन चमड़े सिन्य के वन्दरगाह से वार्वरिकोन से वाहर भेजे जाते थे। उत्तर-परिचमी भारत से पूर्वी श्रिका जानेवाले सामानों में वकरों की खालें होती थीं। शायद इसमें कुछ माल तिब्बत का भी होता रहा हो।

करमीर,भुगन और तिच्यत की परम शाल बनाने के काम में आती थी। इसे मार हो होरम लाना कहते थे। यहाँ मारकोकोरम का मतलव शायर कारा होरम से है। केवल विना रंगा परम रोम जाता था। शायर आरम्भ में मुस्क भी रोम को जाता था। रोम में भारत और अफिका के हाथी हॉत का व्यवहार साज सजाने के लिए होता था। युनानी लोग भारतीय हाथी हॉत का व्यवहार मूर्तियों में पची कारी के लिए भी करते थे। रोम में हाथी हॉत मूर्ति, साज, पोथी की परियों, बाजे और गहने बनाने के काम में आता था। भारतीय हाथी हॉन जल और थल-मार्गी से रोम पहुँचता था। पेरिस के समय, अकी की हाथी हॉत का व्यवहार अब लिस में होता था; पर भारतीय हाथी हॉत भहकच्छ, मुजिरिस, नेलिकर आ और दोसेरेन से बाहर जाता था। लगता है, हाथी हॉत की बनी मूर्तियों भी कभी-कभी भारत से रोम पहुँच जानी थीं। ऐसी ही एक मूर्ति पाम्पियाई की खगई से भिली है।

हिन्दसागर के कछुए की सपिड़ियाँ यच्छी मानी जाती थीं। पर सबसे यच्छी सारियाँ सुवर्णद्वीप से त्याती थीं। रोम में इससे वेनीयर बनाया जाता था। खपिड़ियां सुजिरिस श्रांर नेलिकिएडा में श्रांनी थीं। सिंहल श्रांर भारत के पिश्चमी समुदी तह के श्रांगे के ही में ये भी खपिड़ियां श्रांती थीं श्रोर उन्हें यूनानी व्यापारी खरीहते थे।

रोमन लोग साधारण तरह के मोनी लालसागर से श्रीर निम के श्रन्ते मोनी फारम की खाड़ी में वहरेन द्वीप से लात थे, पर रोम में श्रिवकतर मोनी भारत से श्राने थे। मनार की पाड़ी मोनियों के लिए श्रीट थी। पेरिसस श्रीर सिनी दोनों को पना था कि मोनी के सीप पाण्ड्यदेश में कीतके से निकनते थे श्रीर इनके निकानने कान श्राराधियों ने निया जाना था। ये मोनी मदुरा के बाजारों में विक्ते थे। उरस्तुर श्रीर कांतरीनद्वीनम् में विक्ते ग्रीत पाठ-जलटमरमाय से निकनते थे। युनानी व्यापारी मनार की पाड़ी श्रीर पाठ के श्रन्ते में निकान जीर सुनिकी के साथ-श्राध नामकुक, नेपिकन्या और सुनिकिर के मामरण मीनी मो पर्यक्ते थे। भड़ीन में

मिलिन्दप्रश्न में भी महानिद्देस की तरह एक भौगोलिक आधार है। पहले सन्दर्भ में लिखा है—"महाराज, इस तरह उसने एक रईस नाविक की तरह बन्दरगाहों का कर चुकाकर समुद्रों में अपना जहाज चलाते हुए वंग, तकोल, चीन, सोवीर, सुरह, अलसन्द, कोलपट्टन, सुवर्णभूमि और दूसरे बन्दरों की सैर की।"

महाभारत के दिग्विजयपर्व में भी देशी श्रौर विदेशी बन्दरों के नाम मिलते हैं। इन वन्दरों के उल्लेख सहदेव की दिल्ए-दिग्विजय के सम्बन्ध में हैं। इन्द्रप्रस्थ से चलकर वह मथुरा-मालवा-पथ ,से माहिष्मती होकर ( म॰ भा॰, २।२=।११) पोतनपुर-पैठन पहुँचा ( स॰ सा॰, २।२८।३६ )। यहाँ से लौटकर वह शूर्पारक ( स॰ सा॰ २।२८।४३ ) पहुँचा। यहाँ से, लगता है, उसकी यात्रा समुद्र-मार्ग से हो गई। सागरद्वीप ( समात्रा ) में उसने म्लेच्छ राजात्रों, निषादों, पुरुषादो, कर्णात्रावरणों और कालमुखों की हराया ( म० मा० २।२८। ४४-४५ )। भीम ने भी श्रपनी दिग्विजय में वंगाल को जीतकर ताम्रलिप्ति के वाद (म॰ भा॰ २। २०।२२) सागरद्वीप की यात्रा की श्रौर वहाँ के शासक को हराने के बाद उपायन में उसे चन्दन, रतन, मोती, सोना, चॉदी, मुँगे, श्रीर हीरे मिले ( म॰ भा॰ २।२७।२४-२६ )। वहाँ से वह कोल्लिगिरि और मुरचीपट्टन लौटा ( म॰ भा॰ २।२७।४५ )। वहाँ से वह ताम्रद्वीप ( खम्भात ) पहुँचा ( म॰भा॰२।२७।४६ )। शायद रास्ते मे उसने संजयन्ती ( संजाय ) की जीता ( म॰ भा॰ २।२७।४७ )। इसके बार दिग्विजय की दिशा गडवड़ा जाती है। पाग्ड्य. दविड, श्रोड़, किरात, श्रान्ध्र, तलवन, कलिंग श्रौर उच्छ्किएक, ये सब भारत के पूर्वी समुदीतट पर पड़ते हैं ( म॰ भा॰ २।२७।४= )। पश्चिमी प्रदेश का ज्ञान हमे श्रन्ताली ( Antioch ), रोमा ( Rome ) और यवनपुर ( सिकन्दरिया ) से होता है ( म॰ भा॰ २।२७।४६ )। इस तरह हम देख सकते है कि महाभारतकार को ताम्रलिप्ति से होकर और भरकच्छ से होकर सागरद्वीप के जल-मार्गी का पता था। इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ कील्लगिरि से कोरके का मतलय है श्रौर मुरचीपट्टन तो निश्चयपूर्वक पेरिसस का मुजिरिस है। श्रन्ताखी, रोाम, श्रौर यवनपुर के नामों से भी लालसागर होकर भूमध्यसागर पहुँचने की श्रोर संकेत है।

वसुदेवहिएडी में चाहदत्त की कहानी में भी भारत से विदेशी समुरमार्ग का उल्लेख है। एक रईस बिनये का बेटा चाहदत्त द्वरो संगत से दिरद हो गया। श्रपने परिवार की राय से उसने धन कमाने के लिए यात्रा करने की ठानी। चम्पानगर से निकनकर यह दिसासंवाह नामक करने में पहुँचा। उसके मामा ने क्पास श्रीर दूसरी घाहरी वस्तुएँ व्यापार के लिए खरीदीं। अश्रमायवश, कपास में श्राग लग गई श्रीर चाहदत्त यही मुरिकन से भाग सका। वाद में कपास श्रीर सूत से गाडियों लाटकर वह उतकत्त (श्रोहीसा पहुँच गया श्रीर यहां से कपास खरीदकर ताम्रजिति की श्रीर दढ़ा। रास्ते में उसका सार्थ लुट गया श्रीर गाटियों जना दी गईं। चाहदत्त विनाई से श्रपनी जान बचा सका। फिर यात्रा करना हुत्रा वह त्रियंगुपटन पहुँचा जहो उसकी सुरेन्दरत्त नामक एक नाविक से मुनाकान हुई जो उसके परिवार वा निज निकल श्राया। श्रपनी यात्रा में वह कमलपुर (खोर), यवन (यव) डीन (जावा), विहन,

१ मिलिन्द प्रश्न, पृ० ३४१

२ वसुदेवहिएडी, डा॰ बी॰ एल॰ सांदेमरा का गुजरानी कानुवाद, ए॰ १७७ से, भावनगर, सं २००३

रे. घही, पृ० १८७

# सातवाँ ऋध्याय

# संस्कृत श्रीर बौद्ध-साहित्य में यात्री

(पहली से चौथी सदी ईस्वी)

जैसा हम छठे अभ्याय में देव चुके है, भारत के जल और स्थल-पर्थों तथा व्यापार के इतिहास के लिए हमें विदेशी साहित्य का आश्रय लेना पड़ता है; पर जैन, बौद्ध और संस्कृत-साहित्य में भी इस सम्बन्ध में काफी मसाला मिलता है जिसका अध्ययन अभी कम हुआ है। श्री सिलवॉलिवी ने भारतीय साहित्य के आधार पर भारत के भूगोल और पथ-पद्धित पर काफी प्रकाश डाला है। प्राचीन तामिल-साहित्य से भी ईसा की प्रारम्भिक सिद्यों के व्यापार के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। संस्कृत-बौद्ध-साहित्य तो ईसा की पहली शताविद्यों में रक्षा जा सकता है; पर जैन-साहित्य का समय जिसमें सूत्र, भाष्य और चूिएयों आ जाती हैं, निश्चित करना आसान नहीं। फिर भी, इनमें अधिकतर साहित्य छठी सदी के बाद का नहीं हो सकता। तामिल-साहित्य के बार में भी यही कहा जा सकता है। द्यस्वामिन का शहत्कथारलोक-संप्रह भी शायद ईसा की पॉचवीं या छठी सदी का प्रन्थ है; पर उसमें बहुत-सा मसाला ऐसा है जो ईसा की पहली सदी में लिखित ग्रुणाब्याकृत बहुत्कथा से लिया गया है। संघदास-कृत वसुदेवहिएडी के बार में भी यही कहा जा सकता है, पर उसमें एक विशेषता यह है कि वह बहुत्कथा के पास बहुत्कथारलोक-संप्रह से भी अधिक है। इन सब स्रोतों के आधार पर हम भारतीय पथ-पद्धित और यात्रियों के अनुभवों का खासा विवर्ण पा सकते है।

बहुत प्राचीन काल से यात्रा और पथों का उल्लेख होने से भारतीय नाहित्य में पय-पद्धित का वगांकरण आ गया है। प्राचीन व्याकरण, साहित्य और अर्थ-शाल में भी पथों के वर्गांकरण का उल्लेख है। हम आगे चलकर देखेंगे कि ग्रुप्तयुग के पहले पयों का वर्गांकरण रूढ़िगत हो गया था। महानिहें से में पथों के वर्गांकरण और और जलमागों की श्रोर हमारा ध्यान पहली वार श्री सिलवॉ लेवी ने खींचा। अटुकवरण (निस्तमेयमुत्त) के परिनिस्मित ( उसे क्षेश पहुँचता है ) की व्याख्या करते हुए महानिहें स का लेखक कहता है कि श्रनंक कर्शों को सहते हुए वह गुम्ब, तकोज, तक्किला, कालमुब, मरणपार, वेसुंग, वेरापय, जब, नमित्र, वंग, एलवद्धन, सुवरणकूड, तम्बपिण, सुपार, भक्कच्छ, गंगण, परमगंगण, योन, परमयोन, श्रवत्तसन्द, सक्कान्तार, जवरणुपथ, श्रजपथ, मंगडपथ, मंग्रपथ, मृदिकपथ, श्रीर वेताबार में धूमा, पर उसे शान्ति कहीं नहीं मिली।

१ महानिह स, एल॰ द० ला॰ बाल पूर्यों और ई॰ जे॰ टामस-द्वारा समाहित, भा॰ १, ए॰ १२४-१२ ; भा॰ २, ए० ४१४-१२

२ एत्द् कासियातीक, भा • २, ए० १—४४, पारी, १३२४

#### [ १३३ ]

चारुदत्त ने श्रपनी मध्य-एशिया की यात्रा सिन्धु-सागर-संगम यानी, प्राचीन वर्बर के बन्दरगाह से शुरू की। वहाँ से शायद सिन्धु नदी के साथ चलते हुए वह हूणों के प्रदेश में पहुँचा। लगता है, वैताब्य से यहाँ ताशकुरम्न का मतलव है। विजया नदी से शायद सीर दिखा का मतलब हो। इषुवेगा तो निश्चय ही वंज् है। मध्यएशिया के रहनेवालों में उसकी काशगर के खस, मंगोल के हूण और उसके बाद चीनियों से मुलाकात हुई और मध्यएशिया के तंगणों से उसने व्यापार भी किया।

महानिद्दे से दिये गये बन्दर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए थे। वे सुदूर-पूर्व से प्रारम्भ होकर पश्चिम में समाप्त होते हैं। उनकी तालिका मे जब (जावा), सुप्पार (सुपारा), भरुकच्छ, सुरह (सुराष्ट्र का कोई बन्दर), योन (यूनानी दुनिया) श्रौर श्रल्लसन्द (सिकन्दरिया) के बारे में कुछ श्रिधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है।

बन्दरों की तालिका में पहला नाम गुम्ब का आता है, जिसके गुम्म और कुम्म पाठ भी मिलते हैं। इस गुम्ब का पना नहीं चलता, पर मिलिन्द में आये हुए निकुम्ब की वह याद दिलाता हैं।

दुसरा नाम तकोल मिलिन्दप्रश्न में भी श्राता है जहाँ वह वंग और चीन के बीच में पड़ता है। तकोल के वाजार का टाल्मी (७।२।५) उल्लेज करता है। उसकी पहचान स्थाम में बन्दोंग की खात पर स्थित तकुत्रोपा से की जानी है। जो भी हो, वाद के युग (२२७-२७७) में एक चीनी दत की यात्रा के विवरण के श्राधार पर तकोल की खोज हमें मलयगायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर का के इस्थमस के दिश्वन में करनी चाहिए । लगना है, नकीन या ककोल से वड़ी इलायची, लवंग और श्रार का निर्यात होना था।

यह विचारणीय बात है कि भारत में भी तकोत्त या ककोत्त नाम पाये जाते हैं। मदाख के पास तकोत्तम् नाम का एक गाँव है और चिकाकोत्त का प्राचीन नाम श्रीकाकृतम् कक्कोत्त से ही बना है। यहाँ से कर्लिंग देश के बहुत-से यात्री श्राचीन कान में मलय-एशिया बसने जाते थे ।

महानिहें स की तालिका में वेसुंग त्राता है। टाल्मी (७।२।४) का कहना है कि तमाल क्रन्तरीप के बाद सराबौस की खाड़ी पर देसुगेताइ रहते थे। इनके देश में वेसुंग का बन्दर था जी उसी नाम की नदी के मुहाने पर वसा था। शायट वेसुंग का बंदरगाह, मर्तवान की खात के उत्तर, पेरू में कहीं रहा होगा ।

वेसुंग की पहचान करते समय थी लेवी ने श्रोडीसा के समुद्रतट से वर्मा के रास्ते का भी कल्लेख किया है। टाल्मी का पलुर या दन्तपुर कितंग की राजधानी थी; पर उपना गमुद्र- प्रस्थान (Aphetrium) चरित्रपुर में था। युवान्च्चाट् के श्रनुसर यहा याणी समुद्रयाता के लिए प्रस्थान करते थे। श्रो लेवी के श्रनुसर, यह चरित्रपुर पुरी के दिला में पद्रता था। पलुर का ठीक सामना वर्मा के समुद्र-तट पर श्रम्याव श्रोर सेवदी के दीन में पद्रता था। वे सुग रंगुन, पेगु श्रोर मर्तवान के कहीं श्रास-पास, श्रोर तक्कीन, मा के इस्यमन की तरक ।

शिलवॉ लेवी, वही, पृ॰ ३

२ वही, ए० ३--४

३ वही, ७-१२

४ वही, १४-१३

४ वही, १९-१=

### [ १३२ ]

पश्चिम बर्वर (वार्वरिकोन) तथा यवन पहुँचा श्रीर उन जगहीं से काफी माल

श्रभाग्यवश, जब वह काठियांवाड़ के किनारे जहाज से जा रहा था, उसका जहाज टूट गया श्रीर वह बहता हुआ एक तख्ते के साथ उम्बरावती पहुँचा। एक वदमाश कीमियागर से ठगे जाकर उसे कुँए में गिरना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद फिर से उसने श्रपनी यात्रा शुक्त कर दी।

श्रपने एक मित्र रुद्दत्त की सहायता से वह राजपुर पहुँ चा और वहाँ से कुछ गहने, लाख, लाल कपड़ा और कड़े इत्यादि लेकर वह िसन्यु-सागर-संगम पर पहुँ चा। वहाँ से उत्तर-पूर्व का रुख पकड़े हुए वह हूण, खस और चीनों के देश की पार करके वैताट्य के शंकुपथ पर पहुँ चा। वहाँ उसने डेरा डाला। खाना खाने के बाद सार्थ के साथियों ने तुम्बुर का चूर्ण क्टकर एक थेली में रख लिया। शंकुपथ पर चढ़ने में जब हाथ में पिशना होता था तो उसे दूर करने के लिए यात्री उस चूर्ण से हाथ खुबा लेते थे; क्योंिक शंकुपथ से गिरनेवाले की मृत्यु श्रवरयम्भावी थी। माल को थेली में रखकर शरीर के साथ कछके वॉध दिया जाता था। यह शंकुपथ विजया नदी पर था। इसे पार करके वे इष्ट्रेगा (वंतु नदी) पर पहुँचे और वहाँ डेरा डाल दिया।

इष्रुवेगा की पार करने का एक नया तरीका दिया हुआ है। जब उत्तरी हवा चलती थी तो उस पार के उगनेवाले वेंत उस तरफ अक जाते थे जहाँ चारवत्त खडा था। चारवत्त ने ऐसे अके हुए एक वेंन को पकड़ लिया और हवा जब रकी और वेंन सीवी हुई तो वह उस पार पहुँच गया। इस तरह से नदी पार करके चारदत्त टंकण देश में पहुँचा। वहाँ उसने एक पहाड़ी नदी पर डेरा डाल दिया। पथप्रदर्शक के आदेश से पास मे आग जला दो गई। इसके बाद सब ज्यापारी वहाँ से हट गये। आग देखकर टंकण वहाँ आये और उनके माल के बदले में पकरें और फल छोड़कर और अपने जाने के इशारे के लिए एक दूसरी आग जलाकर वापस चले गये।

सार्थ उस पहाड़ी नदी के साथ चलता हुआ अजपथ पर पहुँचा जिसकी लडी चढ़ाई के उस पार बकरे मार डाले गये और उनकी सालें निकाल ली गईं। यात्रियों ने इन खालों से अपने को छिपा लिया और इस तरह उन्हें मांस का लोथड़ा सममकर भेहराड पांची उन्हें रत्नद्वीप को उड़ा ले गये।

जैसा हम बाद में देखेंगे, चाहदत्त ने श्रापनी यात्रा में जो रास्ता निया वही मार्ग गुणाव्य की वृहत्कथा में रहा होगा। चाहदत्त के साहिंगिक कार्यों में वृहत्कथा में रहा होगा। चाहदत्त के साहिंगिक कार्यों में वृहत्कथा में रहा होगा। चाहदत्त के साहिंगिक कार्यों के वृह सुवर्णाद्वीप तक ही सीमित हैं। कहानी का एक हम देता है, जबिक इसमें के साहिंगिक कार्यों केवत सुवर्णाद्वीप तक ही सीमित हैं। चाहदत्त की यात्रा त्रिर्यगुपटन से, जो शायद बंगात में था, शृह हुई। वहाँ से वह चानर्थान, यानी चीन गया श्रीर वहाँ से वह मलय-एशिया पहुँचा। राम्ने में वह कमापुर, जिसकी पहचान कम्युज से की जा सकती है श्रीर जो मेर श्रयता श्रयों के कमर या हिमान्तरमात्र है, पहुँचा। वहाँ से वह जावा पहुँचा श्रीर किर वहाँ में सिंहा। पश्चिम स्पान्तरमात्र है, पहुँचा। वहाँ से वह जावा पहुँचा श्रीर किर वहाँ में सिंहा। पश्चिम सर्वेर से यहाँ सिन्य के प्रसिद्ध बन्दरगाह वार्विर होन का न्मरण श्राता है। यहाँ के मार मनन, यानी सिकन्दरिया का बन्दर श्राता था।

१ वही, पृष्ट १८८

२ शही, पुरु १६१-१६२

की पहचीन पेरिझस के मुजिरिस से की जा सकती हैं। काठियाताइ के बाद सिन्ध के समुद्दतट पर, वसुदेविहिएडी के अनुसार तथा मिजिन्दप्रश्न के अनुसार, सिन्ध-सागर-संगम पर सोवीर नाम का एक बन्दरगाह था। अवश्य ये दोनों ही वार्बरिकोन के उद्बोधक है। वसुदेविहिएडी में तो शायद इसे पश्चिम वर्बर के नाम से सम्बोधन किया गया है। सिन्ध के समुद्दतट के बाद गंगए और अपरगंगए। नाम आये हैं जिनका पता नहीं लगता; पर ऐसा लगता है कि, उनका सम्बन्ध पूर्वी अफिका के समुद्द-तट से रहा हो। गंगए। और जंजीवार शायद एक हो सकते हैं तथा अपरगंगए। का अजानिया के समुद्द-तट से शायद मतलव हो सकता है। योन से यहाँ खास युनान से मतलब है और परमयोन शायद एशिया-माइनर का द्योतक है। अल्लसन्द तो सिकर्वरिया का बन्दरगाह है। महकान्तार से शायद वेरेनिके से सिकर्वरिया तक के रेगिस्तानी मार्ग का मतलब है। इस रेगिस्तानी पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इसपर उनके ठहरने और खाने-पीने का प्रवन्य होता था।

मरुकान्तार के बाद महानिद्देस में पथों का वर्गांकरण आता है। उनके नाम है— जरुगुपथ (पाठमेद सुवरुण या वरुगु), अजपथ, मेराडाथ (मेंद्रे का रास्ता), शंकुपथ, छत्तपथ (छतरी का रास्ता), वंसपथ, शंकुपथ (चिड़ियों का रास्ता), मुसिकपथ (चूहों का रास्ता), दरीपथ (गुकाओं का रास्ता) और वेताचार (वेंतों का रास्ता)।

हम एक जगह कह आये है कि अजपथ और शंउपथ प्राचीन व्याकरण-साहित्य में मित्तते हैं। इनका उल्लेख बृहत्कथाश्लोकसंग्रह में सातुदास की कहानी में हुआ है ।

सानुदास चम्पा के एक व्यापारी मित्रवर्मा का पुत्र था। वचपन मे उसने अच्छी शिक्षा पाई थी; पर जवानी में, कुसंगित में पड़कर, वह एक वेश्या के फेरे में फैंस गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे महाजनों का चौबरी (श्रेष्ठिपद) नियुक्त किया गया। पर वह अपनी पुरानी आदतें न छोड़ सका और कुछ ही दिन में कंगाल हो गया। अपने परिवार की गरीबी से दुखी होकर उसने यह प्रण किया कि बिना धन पैरा किये वह वापस नहीं लौडेगा।

चम्पा से सानुदास नाम्नितित श्राया । रास्ते में उस फर्ट जूते श्रोर छाते शले अछ यात्रियों से भेंट हुई जिन्होंने कंद-मूल-फत्त से उसकी लातिर की । इस नरह यात्रा करते हुए, वह सिद्धकच्छप पहुँचा जहाँ उसकी श्रपने एक रिश्ते दार से भेंट हुई । उसने उसकी वही गानिर की श्रोर उसे ताम्रितिति की यात्रा करने के लिए रुपये देकर एक सार्थ के साथ कर दिया ।

ताम्रिलिप्ति के रास्ते में सानुरास ने वडा शोरगुन सुना। पता लगान पर उने मानूम हुया कि धातमीमंगप्रितज्ञा पर्वत के खएडचर्मसुगड रक्त प्रयमी वहादुरी की गण्यें मार रहे थे। उनमें से एक ने तो यहां तक कहा कि डाकुयों के मिनने पर वह कानी मेंया को विनदान चढ़ावेगा। इसी वीच में पुतिन्दों ने सार्थ पर धावा कोत दिया जिससे धनरामर टींग मारनेवान चम्पत हो गये। सार्थ तितर-वितर हो गया और बड़ी सुरिकत से सानुरान नामिति पहुँच सका। वहीं उसकी अपने मामा गंगदत से सुताकात हुई। गंगदन ने परे रापे देकर रोहना चाहा; पर सानुरास दान का भिखारी नहीं था और इसिए उन्ने एक संप्राप्तिक ने नह रहमर कि में रत्नपारखी हुँ, अपने को जहाज पर साथ से चतने के निए इसे तैयार पर दिया। एक शुभ में दिन देवतायाँ, ब्रासको और सुरुयों की पूजा करके एसुर्यादी चत निक्ते।

१ बृह्त्क्यारलोक्संप्रह, अध्यात १८, रलोक १ से

२ बही, १७१

#### [ १३४ ]

वेसुंग की पहचान के बाद वेरापथ की पहचान टाल्मी के वेरावाई से की जा सकती है जो तवाय के आस-पास कहीं था।

तकोल के बाद आनेवाली तकसिला पंजाब की तक्तिशाला नहीं हो सकती। टाल्मी, चडगॉव के दिन्खन में स्थित कतबेदा नदी के मुहाने के दिन्छन तोकोसन्ना नदी का मुहाना रखते हैं। यहीं कहीं तकसिला की खोज करनी चाहिए।

महानिद्देस में, तक्किता के वाद कालमुख श्राता है जो शायद किरातों का एक कवीला था। कालमुखों का नाम रामायण (४।४०।२८) श्रीर महाभारत में सहदेव की दिग्विजय में श्राना है। इसके वाद मरणगर का ठीक पता नहीं चलता।

जावा के बाद, महानिद्देस में, तमलिम् (पाठमेद कमलिं, तम्मलिं, तम्मुनि ताम्ब्रलिंग) है। कमलिं हमें वसुदेवहिराडी के कमलपुर की याद दिलाता है। पर श्री लेवी इसकी पहचान राजेन्द्र चोल के मा-दामलिंगम् से करते हैं। यह देश मलाया में पाहंग के पास कहीं होना चाहिए?।

ताम्बलिंग के बाद महानिद्दे से बंग (पाठभेड़, बंकम्) श्वाता है। इसका बंगाल से मतलव न होकर समात्रा से लगा पॉलेमबेंग के इस्टुअरी के सामने बंका द्वीन से है। बंका का जलडमरुमध्य मत्ताया और जावा के बीच का साधारण पय है। बंका की रॉगे की छदानें मशहूर थीं । संस्कृत में बंग के माने रॉगा होता है और सम्भव है कि इम धातु का नाम उसके उद्गमस्थान पर पड़ा हो। एलबद्धन का ठीक पता नहीं लगता। संस्कृत में एल या एड के मानी दुम्बे होते हैं; पर इसका पता हिन्द-एशिया में नहीं चलता। टाल्मी (७१२१३०) के श्रनुसार, जावा के पूर्व में सटायर नाम के तीन टापू थे जिनके रहनेवाजों के दुम होने की बात कही गई है। श्री लेवी का विश्वास है कि भारतीयों ने इसी दुम की बात की लेकर उन टापुओं का एलबद्धन नाम-करण किया था ।

महानिहें स के सुवर्णकूट श्रीर सुवर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिए। सुर्गणभूमि, वंगाल की खाड़ी के पूरव सब प्रदेशों के लिए, एक साधारण नाम था; पर सुवर्णकूट एक भौगोलिक नाम है। श्रर्थशारत्र के श्रवसार (२।२।२०), सुवर्णकृष्या से तैनपणिक नाम का सकेट या लाल चन्द्रन श्राता था। वहां का श्रगर पीने श्रीर नान रंगों के बीन का होता था। सबसे श्रन्छा चन्द्रन मैकासार श्रीर तिमोर से, श्रीर सबसे श्रन्द्रा श्रगर चम्पा श्रीर श्रनाम से श्राता था। सुवर्णकृष्या से दुकून श्रीर पत्रोण भी श्राते थे। मुवर्णकृष्या की पदनान चीनी किन्तिन से की जाती है जो धनान के परिचम में था ।

उपयुक्ति वन्दरगाहों के बाद महानिहें स के भारतीय वन्दर शुर होते हैं। नाप्रपणी (तम्यपणी ) के बाद सुपारा श्राता था, किर भक्कच्छ श्रीर उनके बाद सुपार जिएने शप्य हारका के वन्दरगाह का ताप्पर्य हो। महानिहें से पूर्वी समुद्रत के बन्दरों के नाम नहीं श्राते ; पर दूसरे श्राधारों पर यह कहा जा सकता है कि उन युग में ताम्रीचिन, वित्र पुर, कारीपरन्य तथा की नपहनम् पूर्वी नमुद्रत के सुप्त बन्दरगाह थे। मातापर के बन्दरगाहों में मुग्नीपरन

१ यही, १८-११

३ वही, २६२७

५ यही, ए० २७-३=

२ बदी, ए॰ २२

४ वही, ए०, २०-२-

द सङ्गी, एक देश-वेद

थोड़ी-सी पूँजी लगाकर अधिक लाभ कठाने की सोची। उसने बड़े तन्तु (गुणवान् ) की कपास खरीदकर उसकी सात ढेरियाँ लगा दीं; पर अभाग्यवश्च कपास में आग लग गई । मदुरा के लोगों में यह रवाज था कि जिस घर में आग लगती थी उसमें रहनेवाले आग में कूइकर जान दे देते थे। अपनी जान के डर से सानुदास एक जंगल में भागा। वहाँ उसकी एक गौड भाषा बोलनेवाले से मुलाकात हुई। उसने उससे सानुदास का समाचार पूछा; पर उसने उससे कह दिया कि वह पाएड्यों द्वारा आग में फूँका जाकर जल गया। उसके मामा गंगदत्त ने यह समाचार मुनकर जल मरना चाहा; पर इतने ही में सानुदास चम्पा पहुँच गया और इस तरह उसके मामा की जान बच गई।

श्रपने घुमक इस्वभाव श्रीर रुपया पैदा करने की इच्छा से सानुदास बहुत दिनों तक श्रपने मामा के यहाँ नहीं ठहर सका। थोड़े ही दिन बाद उसने सुवर्णद्वीप जानेवाते श्राचेर के जहाज को पकड़ तिया। सुवर्णद्वीप पहुँचकर जहाज ने लंगर डाल दिया श्रीर व्यापारियों ने खाने का सामान थैलियों (पाथेय-स्थिगका) में भरकर श्रपनी पीठों से वॉध लिया तथा श्रपने गलें से तेल के कुष्पे लटकाकर ने वेत्रलता के सहारे पहाड पर चढ़ गये। यही वेत्रपथ था।

श्री लेवी ने वेत्रलता से यहाँ लाठी का तात्पर्य सममा है। पहाड़ पर चढ़ते हुए यात्री लाठी के सहारे सुककर नहीं, तनकर चलते थे। निद्देस के वेत्ताचार का भी यही तात्पर्य है।

सोने की खोज में यात्रियों ने जो उनसे कहा गया, वही किया। पर्वत की चोटी पर पहुँचकर वे रात भर वहीं ठहर गये। सबेरे उन्होंने एक नदी देखी जिसके किनारे वैलो, वकरों श्रीर भेड़ों की भीड़ थी। आचेर ने यात्रियों को नदी छूने की मनाही कर दी थी; क्योंकि उस छूनेवाला पत्थर वन जाता था। नदी के उस पार खड़े वॉस हवा चलने से इस पार सुक जाते थे। उनके सहारे नदी पार उतरने की आज्ञा दी गई। यही वेणुपथ था<sup>3</sup> जिसे निद्देस में वंशपथ कहा गया है।

पत्थर बना देनेवाली नदी का 'सद्धर्मस्पृत्युपस्थानसूत्र' में भी उल्लंख हैं । उसके किनारे कीचक नामक बॉस होते थे जो हवा चलने पर एक दूसरे से टक्कर लेते थे। रामायण (४।४४।००-०००) में उसी नदी का उल्लेख हैं। यह मुश्किन से पार की जा सकती थी श्रीर इसके दोनों किनारे खड़े कीचक नामक बॉसों के सहारे सिद्धगण नदी पार करते थे। महाभारत (२।४०।२) में भी शैंजोदा नदी श्रोर उसके तीर के कीचक नेणुश्रों का उल्लेख हैं। टान्मी से हमें पता चलता है कि सिनाई के बाद सेर (चीन) प्रदेश पड़ता था। उसके उत्तर में एक श्रज्ञात प्रदेश था जहाँ दलदल थे जिनमें उगनेवाले नरकरडों के सहार लोग यूगरी श्रीर पहुँच सकते थे। उस प्रदेश को बलख से ताशक्ररगन होते हुए तथा पानिबोधा (पाटिनपुत्र) होते हुए सबकें श्राती थीं (१।६०।४१)। यहाँ हम उस पौराणिक श्रनुश्रुति का स्रोन पाने हैं जिसने चीन श्रीर पिथम की सड़क पर लोगनोर के दलदलों को एक लोकक्या में परिवर्तिन कर दिया। यह श्रनुश्रुति सार्थों की कहानी के श्राधार पर यूनानी श्रीर भारतीय टाहिन्य में पुत्र गई। क्टेसियन श्रीर मेगास्थनीज एक नवी का उन्होंज करते हैं जिन्नें जीर कर्नी पर नदीं

१ वही, ३७७-३०६

र लेवी, वही, पृ० ३६-४०

३ वृहत्क्यारलोक-संप्रह, ४६०,४४४

४ जूर्नोब भासियातीक, १६१८, २, १० १४

श्रभाग्यवरा, राह में जहाज टूट गया और सानुदास एक तख्ते के सहारे वहता हुआ किनारे पर आ लगा। यहाँ एक दूसरी कहानी आरम्भ हो नी है जिससे पता लगता है कि सानुदास की मेंट समुद्दिता नाम की एक स्त्री से हुई जो भारतीय व्यापारी सागर और यवनी माता की, जिसकी जन्मभूभि यवनदेश में थी, पत्री थी। सानुदास को बिना पहचाने, उस स्त्री ने उसे यह भी बतलाया कि बचपन में उसकी सगाई सानुदास से हो चुकी थी; पर उसके बदमाश हो जाने के कारण, शादी न हो सकी। दुखी होकर अपनी स्त्री के साथ सागर यवनदेश की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में ही जहाज टूट गया। समुद्दित्रा किसी तरह बहती हुई किनारे आ लगी। समुद्दित्रा को जब सानुदास का पता मातृम हुआ तो उसने उसे बताया कि उसने बहुत-से मोती इकट्ठे कर जिये हैं। उस निर्जन द्वीप पर मछली, कछुए और नारियन खाकर वे दोनों रहने लगे। वहाँ लवंग, कपूर, चन्द्रन और पान बहुतायत से मिलते थे।

एक दिन समुद्रिशा न अपने पित से, हूटे जहाजों के न्यापारियों की प्रधा के अनुसार (भिन्नपोत-विश्वज-वृत्त), पक पेड़ पर एक मंडी लगा देने और आग जला देने की प्रार्थना की जिससे समुद्र पर चलनेवाले जहाज उन्हें देखकर उनका उद्धार कर सकें। समुद्रिशा की अक्ल काम कर गई और सबेरे एक उपनौका उन्हें एक जहाज पर लें गई। समुद्रिश्ना द्वारा एकत्र मोती भी जहाज पर लाये गये और यह तै पाया कि उन्हें वेचकर जो फायदा हो उसमें आया सांयात्रिक का होगा। सांयात्रिक ने समुद्रिश्ना और सानुदास का विवाह भी करा दिया।

श्रभाग्यवश जहाज ह्व गया श्रोर समुद्दिचा वह गई। सानुदास किसी तरह बहता हुआ किनारे लग गया। उस समय उसकी पूँजी फेंटे श्रोर जूड़े में वँधे हुए कुछ मोती थे। किनारे पर केले, नारियल, कटहल, मिर्च श्रोर इलायची के पेड़ श्रोर पान की लत्तरें बहुतायत से होती थीं। एक गॉव में पहुँचकर उसने उसका पता पृद्धा; पर लोगों ने उत्तर दिया—"धारिण चोलिलित' जो ह्रटी-फ्रटी तामिल है श्रोर जिसके मानी होते हैं, तुम्हारी वात समक में नहीं श्राती। सानुदास ने एक दुमापिये (द्विभाप) की मदद ली श्रोर श्रपने एक रिस्तेदार के पस पहुँच गया जहाँ उसे पता लगा कि वह पारा देश में श्रा पहुँचा है जिसकी राजधानी मदुरा एक योजन पर थी।

दूसरे दिन संबरे केलों के घने जंगल से होकर दो कोस चतने के बाद सानुदाय ने एक धर्मशाला (सत्रम्) देखी जहाँ कुछ विदेशियों की हजामत बन रही थी, किसी का अभ्यंग हो रहा था और किसी की मालिश ( उत्सादन )। इस तरह सब लोगों की खातिर हो रही थी । रात में सत्रपति ने सानुदास की खबर पूछी और बताया कि उसका मामा गंगदत उसके जहाज टूटने के समाचार से दुखी है। उसने तमाम जंगलों, घाटों (तर ), सत्रों और बन्दरों (वेलानटपुर ) में इस बात की खबर करा दो थी। सानुदास ने फिर भी उसे अपना पता नहीं दिया।

दूसरे दिन उसने पाराज्य-मधुरा के जौहरी-वाजार की सेर की। वहां उसने एक गहने का दाम कूतकर उसके वदले कुछ रुपये पाये। उसकी ख्याति सुनकर राजा ने उसे अपना रतन-परीलक नियुक्त कर लिया। एक महीने तो वह अपना काम ईमानदारी से करना रहा; पर बाद में उसने

१ वही, दे१ ह

२ वही, ३४५-३४६

जवान लड़के ने सानुदास से अपनी जान वचाने की प्रार्थना की; पर कठोर-हृद्य आचेर ने अपने दल की रज्ञा के लिए सानुदास को उसे भी नीचे नदी में गिरा देने के लिए वाध्य किया ।

इस घटना के बाद आचेर का दल विष्णुपदी गंगा पर पहुँचा और वहाँ मृतात्माओं के लिए तर्पण किया । खाने और विश्राम करने के बाद आचेर ने व्यापारियों से अपने वकरे मार ढालने और उनकी खालें अपने उत्पर ओढ़ लेने को कहा । ऐसा ही किया गया । इसके बाद बड़े पत्ती उन्हें मांस के लोथड़े सममकर सुवर्णभूमि ले गये । इस तरीके से सानुदास सुवर्णभूमि पहुँचा और वहाँ से बहुत-सा धन इकट्ठा करके खुशी-खुशी अपने घर लौट आया । शायद यहाँ शकुनपथ की ओर इशारा है ।

सानुदास की कहानी समाप्त करने के पहले यह बता देना आवश्यक है कि वसुदेविहराडी की चार्दत की कहानी से उसका गहरा साहश्य है। यह बात साफ है कि उपयुक्त दोनों कहानियों का आधार गुणात्य की वहत्कथा की कोई कहानी थी। वसुदेविहराडी में इस घटना का स्थल मध्य-एशिया रखा गया है; पर बहत्कथाश्लोक-संग्रह के अनुसार, यह स्थान मलय-एशिया था। सानुदास की कहानी के कुछ अंशो से—जैसे, शैलोड़ा नदी, वकरों और भेड़ो के विनिमय इत्यादि से—यह बात साफ हो जाती है कि सानुदास की यात्रा वास्तव में मध्य-एशिया में हुई। गुप्त-काल में जब सुवर्णद्वीय का महत्त्व बढ़ा नो कहानी का घटनास्थन भी मध्य-एशिया से सुवर्णभूमि में आ गया।

महानिद्दे स में मेंडो का रास्ता और अजपथ एक ही है। वर्गणुपथ, शंकुपथ, छत्तपथ, म्सिकपथ, दरीपथ इत्यादि के सम्बन्ध में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए।

महानिद्दे स के सिवा इन पथों का उल्लेख पालि-बौद्ध-साहित्य में भी श्राता है। वेत्तचर या वेत्तचार, संकुपथ धौर श्रजपथ का उल्लेख मिलिन्इप्रश्न में एक जगह श्राता है। पर इन पथों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वर्णन विमानवत्थु ( = ४ ) में श्राता है। श्रंग श्रोर मगध के व्यापारी एक समय सिन्धु-सोवीर में यात्रा करते हुए रेगिस्तान के बीच श्रपना रास्ता भून गये (वरण्युपथस्समज्मों; महानिद्देस का जवरण्युपथ)। एक यन्न ने श्रवतरित होकर उनमें पूछा, तुम सब धन की खोज में समुद्र के पार वरण्युपथ, 'वेत्तचार, शंकुपथ, निद्यों, श्रीर पर्वतों की यात्रा करते हो।''

पुराणों में भी महानिद्दे के पथों की श्रीर कुछ इशारा है। मत्स्यपुराण, (१९%। %६-%६) में कहा गया है कि पूर्व दिशा की श्रीर बहती हुई निननी ने प्राथा, इन्द्रयुन्न के सरो, खरपथ, वेत्रपथ, शंखपथ, उज्जानकमरु तथा कुथ प्रावरण की पार किया श्रीर इन्द्रद्रीप के ग्रभीप वह लवण असुद्र से मिल गई। वायुपुराण (४०।%४ से) में भी वही श्लोक हैं, पर उनमें द्राथ की जगह अपय, वेत्राथ की जगह इन्द्रशंद्रपथान श्रीर उज्जानकमरून की जगह मध्येनोयान-मस्करान पाठ है। इस तरह निजनी पूर्व भी श्रीर बहनी हुई तराव रास्तों (अपयान ), इन्द्र-य मनसरों, खरपथ, वेत्र श्रथवा इन्द्रपथ, शंख श्रथवा शंद्रपथ पार करनी हुई, उपजान के रेगिस्तान से होनी हुई, कुथ प्रावरण हो कर इन्द्रद्रीप के पाल लवण उन्दर से मिलती थी। इस नरह हम देव सकते हैं कि मतस्यपुराण में वेत्रपथ पाठ ठीक है श्रीर व शुपुराण में शंदरथ। परपथ

९ वही, ४६२-४म४

२ सिलिन्द्रप्रस्न, पृ० रून०

### ि १३८ ]

सकती थी। भेगास्थनीज द्वारा दिये गये इस नहीं के सिल्लास अधवा सिलियस नाम की पहचान श्री लेवी शैलोदा से करते हैं।

सद्धम्मपण्जोतिका (लेबी, वही, ४३१-३२) के अनुसार वंशपथ में बॉसों को काटकर उन्हें पेड़ से बॉध दिया जाता था। पेड़ पर चढ़कर एक बाँस दूसरी वँसवारी पर डाल दिया जाता था। इस प्रक्रिया को दुहराते हुए बॉस का जंगल पार कर लिया जाता था।

भारतीय और यूनानी प्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैलोदा नदी मध्य-एशिया में थी, सुवर्णभूमि में नहीं। रामायण और महाभारत उसे मेर और मन्दर के मध्य में रखते हैं। इसके पड़ोस में खस, पारद, कुलिन्द और तंगण रहते थे। मेर की पहचान श्री लेवी पामीर और मन्दर की पहचान उपरली इरावदी पर पड़नेवाली पर्वतश्वें खला से करते हैं; पर महाभारत से तो मन्दर की पहचान शायद क्वेन-लुन पवर्तश्रें भी से की जा सकती है। मत्स्य-पुराण (१२०।१६-२३) शैलोदा का उद्गम अरुण पर्वत में रखता है, पर वागुपुराण (४०।२०-२१) के अगुसार, वह नदी मुझवत पर्वत के पाद में स्थित एक दह से निकलती थी। वह चलुस् और सीता के बीच बहती थी और लवणसमुद में गिरती थी। चलुस् बंजु नदी है और सीता शायद तारीम। इसलिए, श्री लेबी को राय में शैलोदा नदी को पहचान खोतन नदी से की जा सकती है । उस नदी में गिरकर चीजों के पत्थर हो जाने की कहानी खोतन नदी में यशव के ही के मिलने से तथा उनके दूर-दूर तक ले जाने की बात से निकली होगी।

शैलोदा के साथ की चक-वेग्रु का उल्लेख पुरागों के लिए एक नया शब्द है। श्री सिलवॉ कीची कीचक की व्युत्पत्ति चीनी भाषा से करते हैं। चीन के क्वांग्रसी श्रीर सेचवान प्रदेश से भारत में श्रासाम के रास्ते बॉस श्राने की बात ई० पू० दूसरी सदी मे चाड़ किएन भी करता है ।

शैतीदा पार करने के बाद सानुदास दो योजन आगे बढ़ा और एक पनले रास्ते के दोनों ओर गहरा खड़ें (रसातल) देखा। आचेर ने गीली और सुखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उन्हें जलाकर धुओं कर दिया। धुएँ को देखकर चारों ओर से किरात इकट्ठे हो गये। उनके पास बकरों और चीतों के चमड़े के बने जिरह-नखनर और वकरे थे। व्यापारियों ने उन वस्तुओं का विनिमय केसरिये, लाल और नीले कपड़ों, शक्कर, चावल, सिन्दर, नमक और तेल से किया। इसके बाद किरात हाथ में लकड़ियाँ लिये हुए अपने वकरों पर चढ़कर पतले और पचदार रास्ते से रवाना हो गये। जिन व्यापारियों को सोने की खान से सोना लेना था, वे उसी रास्ते से आगे बढ़ें। रास्ता इतना कम चाँड़ा था कि व्यापारी एक की कतार में एक भालेंबरदार के अथिनायकत्व में आगे बढ़ें

खरीर-फरोख्त के दाद वह दल वापस लौटा | कतार में सानुदास का सानवीं स्थान था श्रीर श्राचेर का छठा | बद्ते हुए दल ने दूसरी श्रीर से लकड़ियों की खट-एट सुनी । दीनों दलों में सुठमेड़ हो गई श्रीर आचेर के दलवालों ने दूसरे दलवालों की गढ़े में ढकेत दिया । एक

<sup>।</sup> सेवी, वही, ए० ४२

२ वही, पृ॰ ४२-४३

३ वहीं, ए० ४३-४४

४ वृहत्कथारकोकसंप्रह, ४५०-४६ १

#### [ 888 ]

को दीना दी। वहाँ से वे कुन्तिनगर पहुँचे जहाँ वच्चों को खानेत्राली कुन्ती यन्तिणी का पराभव किया। खर्ज रिका में उन्होंने वच्चों को मिट्टी के स्तूपों से खेलते देखा श्रौर यह भविष्य-वाणी की कि उनकी मृत्यु के पाँच सौ वरस बाद किनष्क एक बहुत वड़ा स्तूप खड़ा करेंगे ।

बुद्ध की श्रूरसेन-जनपद की यात्रा उस प्रदेश पर काफी प्रकाश डाजती है। अपनी यात्रा में वे पहले आदि-राज्य, यानी बरेली जिले में अहिच्छत्र। पहुँचे। यहाँ से वे कासगंज-मधुरा की सड़क से भद्राश्व होते हुए मधुरा पहुँचे। यहाँ उन्होंने भिक्य-नाणी की कि उनकी मृत्यु के सौ बरस बाद नट और भट नाम के दो भाई उक्सु एड (गोवर्धन) पर्वत पर उनके लिए एक स्तूप बनावेंगे। उपगुप्त के जन्म की भी उन्होंने भिक्य-वाणी की। यहाँ ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया; पर ब्रह्मण नीलभूति ने बुद्ध की स्तुति करके इस विरोध को समाप्त किया?।

घुद्ध नक्तरात्र में मथुरा पहुँचे थे। मथुरा की नगर-देवता (देवी) ने उनका आना अपने काम में बाधक सममकर उन्हें नंगी होकर डराना चाहा, पर खुद्ध ने माता के लिए यह अनुचित कार्य वताकर उसे लिजित किया । मथुरा के नगर-देवता के होने का नया प्रमाण हमें टाल्मी से मिलता है। अभी तक टाल्मी द्वारा मथुरा को देवताओं का नगर कहा जाना माना गया है; पर श्री टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उसका वास्तिविक अर्थ देवकन्या है । अगर यह बात सही है तो मथुरा में नगर-देवता को बात पक्की हो जाती है। पुष्कजावती की तरह मथुरा में नगर-देवता का शायद यह पहला प्रमाण है। टार्न के अनुसार शायद उस नगर-देवता का नाम मथुरा रहा हो।

बुद्ध ने मथुरों के पाँच दुर्गुण कहे हैं; यथा, किनारों के ऊपर चले जानेवाला पानी ( उत्कूलनिकूलान् ), खूँटो और काँटों से भरा देश ( स्थूलकराटकप्रधानाः ), बलुही और कँकरीती भूमि, रात के अन्तिम पहर में खानेवाले ( उच्चन्द्रभक्ताः ) श्रीर बहुत-सी त्रियों ।

मथुरा अपने यत्तों के लिए मशहूर था। बुद्ध ने वहाँ लड़कों को खानेव ले गर्दभ यत्त (भागवत का धेनुकासुर) तथा शर और वन को तथा श्रालिका, बेन्दा, मवा, तिभिसिका (शायद ईरानी देवी अर्तेभिस) को शान्त किया ।

मधुरा से बुद्ध श्रोतला पहुँ चे श्रीर वहाँ से दिल्ए पांचाल में चैरम्य जो पालि-साहित्य का वेरंजा है। यहाँ उन्होंने कई ब्राह्मणों को दीचित किया।

पांचाल से साकेत तक के रास्तों पर कुमारवर्धन, कोशानम्, मणिवती, सालयता, सालिवला, सुवर्णित्रस्थ श्रीर साकेत पड़ते थे। साकेत से युद्ध ने श्रावस्ती का रास्ता पकड़ा। र

१ गिलगिट मेनेसिफिएस्, १, भा• १, ए० १-२

२ वही, पृ० ३-१३

३ वही, ए० १४

४ टार्न, वही, ए० २४१-४२

४ गिलगिट टेक्स्ट्स, वही, ए॰ १४-१४

६ वही, ए० १५-१७

७ वही, १० १ म से

म वही, ए० ६ द-६ ह

६ वही, पृ० ७३

की तुलना हम महानिद्दे स के श्रजपथ से कर सकते हैं। जिस रेगिस्तान से नलिनी का बहाव था वही तकलामकान रेगिस्तान है।

महानिद्दे स के मार्गी पर उसकी टीका सद्धम्मपञ्जीतिका (१००० ई०) से काफी प्रकाश पड़ता है। उस टीका के अनुसार यात्री, शंकुपथ बनाने के लिए, पर्वतपाद पर पहुँचकर एक अंकुश (अयिख् घाटक) की फन्दे से बॉधकर उसे ऊपर फेंकता या और उसके फेंस जाने पर नह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। नहाँ पर नह हीरा-लगे बरमे से (विजरागेन लोहदराडेन) चट्टानों में एक छेद करता या और उसमें एक खूँटा गाड़ देता था। इसके बाद अंकुश छुड़ाकर उसे फिर ऊपर फेंकता था और उसके लग जाने पर रस्से के सहारे फिर ऊपर चढ़कर एक गढ़ा बनाकर बायें हाथ से रस्सा पकड़ता था और दाहिने हाथ की मुंगरी से नह पहला खूँटा निकाज देता था। इस उपाय से पर्वत की चोटी पर चढ़कर नह उतरने का उपाय सोचता था। इसके लिए नह पहले चोटी पर खूँटा गाड़ता था जिसमें नह एक डोरीहार चमड़े की बोरी बाँवता था, फिर उसमें खुद बैठकर चरखी खुजने के क्रम से धीरे-धीरे नीचे उतर आता था।

यहाँ यह जान लेने योग्य बात है कि हीरे की कनी के बरमे का श्राविष्कार सन् १८६२ में हुआ, जब श्राल्स में एक सुरंग खोदने की जहरत हुई। इंजीनियरों ने एक घड़ी बनानेंबाले से सलाह ली श्रीर उसने डायमंड ड्रिल से पत्थर तोड़नें का श्रादेश दिया?। पर ऊपर के उद्धरण से तो इस बात का साफ पता चल जाता है कि भारतीयों को ११वीं सदी में भी डायमण्ड-ड्रिल का पता था।

सद्धम्मपञ्जोतिका में छत्तपथ का श्रर्थ श्राधुनिक पेरार्ट्य से है। छत्तपथ का यात्री एक चमड़े का छाता लेता था। उसके खुलने पर हवा भर जाती थी और इस तरह वह एक पची की तरह नीचे उतर श्राता था।

२

इस अभ्याय के पहले भाग में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि भारतीयों का पय-शान कितना विस्तृत था। पर संस्कृत-बौद्ध-साहित्य में बहुत-सा ऐसा मताला है जिसके आधार पर हम देश की पथ-पद्धित और जज तथा थल के अनुभवों की बात पाते हैं। यह सब सामग्री हमें कहानियों से मिलने के कारण उसकी ऐतिहासिकर्ता सिद्ध नहीं हो सकती, गोकि इसमें संदेह न्ति इन कहानियों में वास्तविकता का गहरा पुर है। व्यापारी अपनी यात्राओं से लौटकर घड़े-बड़े नगरों में अपने अनुभव सुनाते थे और उन्हीं अनुभवों का आश्रय लेकर अनेक कहानियों प्रचलित हो गई।

गिलिगिट से मिले विनयवस्तु में भारत की भीतरी पथ-पद्धित पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। पहला मार्ग कश्मीरमंडल में बुद्ध की यात्रा का है। ग्रानी यात्रा में बुद्ध श्रष्टाला, कन्या, धान्यपुर श्रीर नैतरी गये। इन स्थानों का पता नहीं लगता। शाहला में उन्होंने पातितकोट नाग को दीना दी; निन्दवर्धन में अश्वक श्रीर पुनर्वसु नागों श्रीर नानी तथा उद्यों यिन्णियों

१ खेवी, वही, ए० ४३१-३२

र जे॰ भार० मेकाथी, फायर इन दि अर्थ, ए॰ २३६-३३७, संदन, १६४६

बढ़ा कि घरडा वजने लगा जिससे शुक्का पत्त को पता लग गया कि शुक्क पूरी तौर से वसूल नहीं हुआ था। उसने सबके माल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुछ न निकला। अन्त में उसने एक-एक करके व्यापारियों को छोड़ना शुक् किया और इस तरह ब्राह्मण देवता का पता चल गया; क्यों कि उनकी बारी आते ही घरडा बजने लगा। फिर भी छिपे माल का पता नहीं चलता था। अन्त में शुक्क इसूल न करने का वादा करने पर ब्राह्मण ने खों बली डराडी से यमली निकाल कर दिखला दी।

हम देख चुके है कि ईसा की पहली सिदयों में पूर्व और पश्चिम में जहाजरानी की कितनी उन्नित हुई और भारतीय व्यापारियों ने किस तरह इसमें योगदान दिया। सुवर्णभूमि की यात्राओं से उन्हें खूद दौलत मिली। दौलत पैदा करने के साथ-ही-साथ उन्होंने हिन्दचीन, मध्य-एशिया और बर्मा में भारतीय संस्कृति की नीत्र डाल दी। इस संस्कृति-प्रसार में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही का हाथ था। महात्रस्तु में इस सम्बन्य की एक रोचक कहानी है। कहा गया है कि प्राचीन युग में वारवालि में एक ब्राह्मण गुरु ये जिनके पाँच सौ शिष्य थे। उनकी श्री नाम की एक बड़ी सुन्दरी कन्या भी थी। एक बार ब्राह्मण के उनाध्याय ने उन्हें यहा कराने के लिए सभुद्रपट्टन भेजना चाहा। स्वयं जाने अथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दिल्ला की पूरी आशा थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि समुद्रपट्टन जानेवाले को वे अपनी कन्या ब्याह देंगे। श्री का श्रेमी एक युवा शिष्य इस बात पर समुद्रपट्टन पहुँचा। यज कराने के बाद यजमान सार्थवाह ने उसे सोना और रुपये दिये।

उपयुक्त कहानी से कुछ नई वातें मातूम पड़ती हैं। जहां प्राह्मण गुरु रहते थे, उन स्थान का नाम वारवाित कहा गया है। बहुत सम्भव है कि यह कािठयावाड़ का वेरावल वन्दर हो। जहां यह होनेवाला था उसे समुद्रपट्टन कहा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, समुद्री वन्दर हो सकते है; पर यहाँ बहुत सम्भव है कि समुद्रपट्टन सुमात्रा के लिए आया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है; क्यों कि वोनियों और दूसरी जगहों में भी यह के प्रनीक यूप मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश के बाह्मण यज कराने के लिए हिन्द एशिया जाते थे।

कपड़े, मसले और सुगिन्यन लकड़ियों भारत और हिन्द-एशिया के न्यापार में सुख्य वस्तुएँ थीं। महावस्तु में एक बड़ी िक्किन तालिका में सादे और रंगीन कपड़ों में काशी का दुकूत, बंगाल का रेशमी कपड़ा (कीशि (श) करके), जीए, केन्नन की नरह मनमन (त्रला-काचिलिन्दिक) और चमड़ा बटकर बनी कोई चटाई (अजिनपंगिल) थे। इसके बाद उन बन्दरी और प्रदेशों के नाम आते हैं जिनसे कपड़े बाहर जाते थे और हम देश में आते थे। बनहस्ता से शायद यहां बनवास (उत्तर कनारा) का मनत्त्र है। तमकूट का पाठ यहां हेमकूट सुधारा जा सकता है। जैसा हम स्वप्त कह आये हैं, हेम उत्त्रा का दुकून प्रतिद्ध था। सुभूमि से यहाँ सुवर्णभूमि का नात्पर्य है और नोपत्त से बड़ीसा को नोननी या। कीन से वहीं पीड्य रेश के सुपिद बन्दरगाह कोरके का मतलब है और मिनर तो निर्चार्युक पेरियन का मुजीरिस और महाभारत का मुजीरीपटन है।

१ सहावस्तु, २, ८६-६०

१ सहावस्तु, १, २१४-२६

#### [ १४२ ]

जीवक कुमारमृत्य, तत्त्विशिला में शिला प्राप्त करने के बाद, भदं कर (सियालकोट), उदुम्बर (पठानकोट), रोहीतक (रोहतक) होते हुए मधुरा पहुँचे श्रीर वहाँ से उत्तरी रास्ते से वैशाली होते हुए राजगृह पहुँचे।

उपयुक्त पथों से पता चलता है कि ईसा की पहली सिरयों में भी रास्ते में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका बुद्ध के समय में पता नहीं था।

हमें संस्कृत-शौद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। ईसा की पहली सिद्यों में भी यात्रा में उतनी ही किठनाइयों थीं जितनी पहले। रास्तों में डाकुओं का भय रहता था। रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक किठनाइयों थीं। रास्ते में निद्यां पार करनी होती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तर्पर्य) वसूल करते थे। कभी-कभी नदी पार उतरने के जिए नावों का पुत्त भी होता था। दिन्यावदान में कहा गया है कि राजगृह से आवस्ती के राजमार्ग पर अजातशत्र ने एक नाव का पुत्त (नीसंकमण) वनवाया। विच्छितयों के देश में गंडक पर भी एक पुत्त था। अवदानशतक के अनुसार में गंग के पुत्त के पास बदमाश-गुंडे रहते थे।

महापथ पर पंजाव और अफगानिरतान के घोड़ों के व्यापारी वरावर यात्रा करते रहते थे। कहा गया है कि तक्तिशाला का एक व्यापारी घोड़े वेचने (अश्वपण) की बनारस जाता था। एक समय डाकुओं ने उसके सार्थ को तितर-वितर कर दिया और घोड़े चुरा लिये। पे घोड़ों के व्यापार का मथुरा भी एक खास अड्डा था। उपगुप्त की कथा में कहा गया है कि मथुरा में एक समय पंजाव का एक व्यापारी पाँच सौ घोड़े लाया। वह इतना रईस था कि मथुरा पहुँचते ही उसने वहाँ की सबसे कीमती गणिका की माँग की। इ

्र श्रिषकतर व्यापारी राजशुक्त भर देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुक्त माल ले जाना चाहते थे। दिव्यावदान ७ में एक जगह कहा है कि चोर ऐसी तरकीव करते थे कि शुक्त अगाहनेवालों को, छानाचीन के बाद भी, पता नहीं लगता था।

कहानी यह है कि मगध और चम्पा की सीमा पर एक यज्ञ-मन्दिर था जिमका घग्टा चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब ब्राह्मण ने फिर भी निःशुलक माल ले जाने की ठान ली। उसने एक जोड़ी (यमली) अपने छाते की खोलली डग्डी में छिपा ली। राजगृह जानेवांत सार्थ के साथ जब वह शुल्कशाला में पहुँचा तो शुलकाध्यन्त ने सार्थ के माल पर शुलक वसूल लिया (शुलकशालिकेन सार्थ: शुल्कीकृत), पर जैसे ही सार्थ आगे

१ वही, २, २, ए० ३३-३४

२ अवदानशतक, १, पृ॰ १४८, जे॰ एस॰ स्पेयर हारा सम्पादित, सेंटपीटर्स-वर्ग, १६०६

३ दिव्यावदान, ३, ४४-४६

४ अवदानशतक, १, ए० ६४

४ महावस्तु, २, १६७

६ दिव्यावदान, २६, ३४३

७ वहीं, पृ० २७४ से

बढ़ा कि घरटा वजने लगा जिससे शुल्का भ्यत्त को पता लग गया कि शुल्क पूरी तौर से वसूल नहीं हुआ था। उसने सबके माल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुछ न निकला। अन्त में उसने एक-एक करके न्यापारियों को छोड़ना शुरू किया और इस तरह ब्राह्मण देवता का पता चल गया; क्योंकि उनकी बारी आते ही घरटा बजने लगा। फिर भी छिपे माल का पता नहीं चलता था। अन्त में शुल्क दसूल न करने का वादा करने पर ब्राह्मण ने खोडली डराडी से यमली निकाल कर दिखला दी।

हम देख चुके है कि ईसा की पहली सिहयों में पूर्व और पश्चिम में जहाजरानी की कितनी उन्नित हुई और भारतीय व्यापारियों ने किस तरह इक्ष्में योगदान दिया। सुवर्णभूमि की यात्राओं से उन्हें खूद दौलत मिली। दौलत पैदा करने के साथ-ही-साथ उन्होंने हिन्दचीन, मध्य-एशिया और बर्मा में भारतीय संस्कृति की नीव डाल दी। इस संस्कृति-प्रसार में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही का हाथ था। महावस्तु में इस सम्बन्ध की एक रोचक कहानी है। कहा गया है कि प्राचीन युग में वारवालि में एक ब्राह्मण गुरु थे जिनके पॉच सौ शिष्य थे। उनकी श्री नाम की एक बड़ी सुन्दरी कन्या भी थी। एक बार ब्राह्मण के उपाध्याय ने उन्हें यह कराने के लिए समुद्रपट्टन भेजना चाहा। स्वयं जाने अथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दिल्णा की पूरी आशा थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि समुद्रपट्टन जानेवाले को वे अपनी कन्या व्याह देंगे। श्री का प्रेमी एक युवा शिष्य इस बात पर समुद्रपट्टन पहुँचा। यज कराने के बाद यजमान सार्थवाह ने उसे सोना और रुपये विये।

उपयुक्त कहानी से कुछ नई वार्ते मातूम पड़ती है। जहां प्रायण ग्रह रहते थे, उस स्थान का नाम वारवालि कहा गया है। वहुत सम्भव है कि यह काठियावाड का वेरावल बन्दर हो। जहां यज्ञ होनेवाला था उसे समुद्रपट्टन कहा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, समुद्री बन्दर हो सकते हैं, पर यहाँ बहुत सम्भव है कि समुद्रपट्टन सुमात्रा के लिए श्राया है। इसमें कोई श्रास्चर्य की बान भी नहीं है; क्योंकि वोनियो और दूमरी जगहों में भी यज्ञ के प्रनिक यूप मिले हैं जिससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश के बाह्मण यज्ञ कराने के लिए हिन्ड एशिया जाते थे।

कपड़े, मसले और सुगन्यिन लकडियो भारत और हिन्द-एशिया के न्यापार में सुख्य वस्तुएं थीं। महावस्तु में एक वड़ी विकृत तालिका में सादे और रंगीन कपड़ों में काशी का दुकूल, बंगाल का रेशमी कपड़ा (कोशि (श) करके), लोग, केन्नुत की तरह मलमल (तूला-कासिलिन्दिक) और चमड़ा बटकर बनी कोई चटाई (श्राजिनपंगिण) थे। इसके बाद उन बन्दरों और प्रदेशों के नाम आते हैं जिनसे कपड़े बाहर जाते थे और इस देश में आते थे। वनहस्ता से शायद यहाँ बनवास (सत्तर कनारा) का मतला है। तमकूद का पाठ यहां हेमकूट सुधारा जा सकता है। जैसा हम कपर कह आते हैं, हेमट्या का दुहुत प्रतिस था। सुभूमि से यहाँ सुवर्णभूमि का तात्पर्य है और तोयल से उड़ीस की नापदी रा। कान में यहाँ पांड्य देश के सुविद्ध बन्दरगाह कीरके का मतला है और मियर तो निस्चार्य के पिरान का मुजीरिस और महाभारत का मुचीरीपटन है।

१ सहावस्तु, २, म१-६०

१ सहावस्तु, १, २३४-३६

जीवक कुमारमृत्य, तच्चिराला में शिचा प्राप्त करने के बाद, मदंकर ( सियालकोम्), उदुम्बर ( पठानकोम्), रोहीतक ( रोहतक) होते हुए मथुरा पहुँचे और वहाँ से उत्तरी रास्ते से वैशाली होते हुए राजग्रह पहुँचे।

उपयुक्त पथों से पता चलता है कि ईसा की पहली सिदयों में भी रास्ते में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका बुद्ध के समय में पता नहीं था।

हमें संस्कृत-शौद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। ईसा की पहली सिद्यों में भी यात्रा में उतनी ही किठनाइयाँ थीं जितनी पहले। रास्तों में लाकुत्रों का भय रहता था। रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक किठनाइयाँ थीं। रास्ते में निद्याँ पार करनी होती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तर्पर्य) वसूल करते थे। कभी-कभी नदी पार उतरने के जिए नावों का पुन भी होता था। दिन्यावदान में कहा गया है कि राजगृह से आवस्ती के राजगार्ग पर अजातशत्र ने एक नाव का पुल (नौसंकमण) वनवाया। लिच्छिवियों के देश में गंडक पर भी एक पुल था। अवदानशतक के अनुसार , गंगा के पुल के पास वदमाश-गुंडे रहते थे।

महापथ पर पंजाव और अफगानिस्तान के घोडों के व्यापारी बरावर यात्रा करते रहते थे। कहा गया है कि तक्तिशिला का एक व्यापारी घोड़े वेचने (अश्वपण) को बनारस जाता था। एक समय डाकुओं ने उसके सार्थ को तितर-वितर कर दिया और घोड़े चुरा लिये। पंचोड़ों के व्यापार का मथुरा भी एक खास अङ्डा था। उपगुप्त की कथा में कहा गया है कि मथुरा में एक समय पंजाव का एक व्यापारी पाँच सौ घोड़े लाया। वह इतना रईस था कि मधुरा पहुँ चते ही उसने वहाँ की सबसे कीमती गिणका की माँग की। इ

्र अधिकतर व्यापारी राजशुल्क भर देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुल्क माल ले जाना चाहते थे। दिव्यावदान भें एक जगह कहा है कि चोर ऐसी तरकीय करते थे कि शुल्क अगाहनेवालों को, छानाबीन के बाद भी, पता नहीं लगता था।

कहानी यह है कि मगध और चम्पा की सीमा पर एक यज्ञ-मन्दिर था जिसका घएटा चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब ब्राह्मण ने फिर भी निःशुंक माल ले जाने को ठान ली। उसने एक जोडी (यमली) अपने छाते की खोलली डएटी में छिपा ली। राजगृह जानेवांत सार्थ के साथ जब वह शुंकिशाला में पहुँ चा तो शुंक मध्य ने सार्थ के माल पर शुंक वसूल लिया (शुंक शालिकेन सार्थ: शुंक की कृत.), पर जैसे ही सार्थ आगे

१ वही, ३, २, ए० ३३-३४

२ श्रवदानशतक, १, ए॰ १६८, जे॰ एस॰ स्पेयर हारा सम्पादित, सेंटपीटसें-वर्ग, १६०६

३ दिन्यावदान, ३, ४४ ४६

४ अवदानशतक, १, ए० ६४

४ सहावस्तु, २, १६७

६ दिव्यावदान, २६, ३४३

७ वही. ए० २७१ से

ऐसा लगता है कि पूर्ण की अलौकिक शिक्त से प्रभाित होकर समुद्र के व्यापारी उसे समुद्र का सन्त मानने लगे थे। इस बात का पता हमें पूर्ण के भाई की यात्रा से लगता है। पूर्ण की सलाह न मान कर भी उसने रक्तचन्द्रन की तलाश में समुद्रयात्रा की। तिमोर में सबसे अच्छा चन्द्रन होता था। वहाँ पहुँचकर उसने चन्द्रन के बहुत-से पेड़ का द्र डाले जिससे कुद्ध हो कर वहाँ के यक्त ने एक त्र्पान खड़ा कर दिया जिसमें पूर्ण के भाई की जान जाते-जाते वची। पर पूर्ण का स्मरण करते ही त्रान हक गया और पूर्ण का भाई अपने साथियों-सहित कुशल-पूर्वक अपने घर लौट आया।

उपयुक्त घटना का चित्रण अर्जटा की दूसरे नम्बर की लेख के एक भित्तिचित्र में हुआ है। (आ॰ १५) इस चित्र में पूर्ण के जीवन की कई घटनाओं का—जैसे, उस की युद्ध के साथ भेंट और बौद्ध-धर्म में प्रवेश का—चित्रण हुआ है। लेकिन इस चित्र में जिस उल्लेखनीय घटना का चित्रण है वह है पूर्ण के बड़े भाई भिवल की चन्दन की खोज में समुद्दयाता। उसुद्द में मछितियाँ और दो मत्स्यनारियाँ दिखलाई गई हैं। जहाज मजबूत और बड़ा बना हुया है और उसमे रखे हुए बारह घड़े इस बात को सूचित करते हैं कि जहाज लम्बी यात्रा पर जानेवाला था। गलही और पिछाड़ी, दोनों पर ब्यालक बने हुए हैं। डॉड़ के पास निर्यामक के बैठने का स्थान है। पिछाड़ी में एक चौखटे में लगा हुआ स्तम्भ शायद एक जिवपाल वहन करना था।

जैसा हम ऊपर कह श्राये हैं, सबसे श्रच्छा चन्दन मलय-एशिया से भारत को श्राता था। एक जगह इस बात का उल्लेख है कि एक समुद्दी व्यापारी ने बौद्ध-क्षाहित्य में पृतिद्ध निशाला मगारमाता के पास चन्दन की लकड़ी की गही (चन्दन गएडीरक) भेजी। चन्दन के मूल श्रीर श्रम्भाग की जॉच करने की ठानी गई। उसके लिए विशाखा ने एक मामूली-सा प्रयोग बतलाया। चन्दन का छुन्दा पानी में भिंगो देने से जड़ तो पानी में बैठ जाती थी श्रीर किरा तैरने लगता था। यह चन्दन हमें श्रद्धों के ऊदवकों की याद दिलाता है।

वह गोशीर्ष चन्द्रन, जिससे पूर्ण ने बहुत धन पैदा किया, एक तरह का पीला चन्द्रन होना था जिसे इन्त-श्रत्त-नैतार (१९६७-१२४६) मकासिरी कहना है। मलाया में भी बहुत श्रन्छी किस्म का चन्द्रन होता था। सलाहत (जावा का एक भाग), तिमोर श्रीर चन्द्राद्वीप के चन्द्रन भी बहुत श्रन्छे होते थे। उपयुक्त मकासिरी चन्द्रन मकासार, यानी, सेलियीज में होनेपाता चन्द्रन था<sup>3</sup>।

संस्कृत-बोद्ध-साहित्य से पता लगता है कि नमुद्दयात्रा में अनेक भय थे। उन भयी ये त्रस्त होकर घर की लियां व्यापारियों को समुद्द-यात्रा के लिए नना करनी थीं, तेकिन ये अगर जाने से न मानते ये तो लिया उनके कुशल-पूर्वक लौटने के लिए देवनाओं की मनननें माननी में। अवदानशतक में कहा गया है कि राजगृह में एक समुद्दी व्यापारी की की ने दुव बात दा मजत मानी कि उसके पति के उसत-पूर्वक लौट आने पर वह नारायण को योने या एवं सत्र मेंट करेगी। अपने पित के लौट याने पर उसने वहीं धूमधाम से मानना उनारी।

१ याजदानी, श्रजंता, भा० २, ए० ४१ से, श्रेट ४२

२ गिलगिट सैनरिकप्ट्स, भा॰ ३, २, ५० ६४

र जै० ए०, १६१८, जनवरी-करवरी, पृ० १०० स

४ धवदानगतक १, १० १२६

यह भी उल्लेखनीय वात है कि समुद्र के व्यापारियों की श्रेणी से ही बुद्ध के सुशिस्द्र शिष्य सुपारा के पूर्ण निकले थे। जैसा हम देख आये है, बौद्ध-धर्म के आरम्भिक युग में पश्चिम भारत के समुद्रतट पर सुपारा एक प्रसिद्ध वन्दरगाह था। यहाँ से स्थलपथ सह्याद्वि को पार कर नानाघाट होता हुआ गोदावरी की घाटी और दिन्खन के पठार में पहुँ चकर उज्जैन और वहाँ से गंगा के मैदान में जाता था।

दिव्यावदान में व्यापारी श्रौर बाद में भिन्तु पूर्ण की बडी ही सुन्हर कहानी दी गई है। वह सुपारा के एक बड़े धनी व्यापारी का पुत्र था जिसके तीन स्त्रियाँ श्रौर तीन दूसरे पुत्र थे। वृद्धावस्था मे अपने परिवार से तिरस्कृत होकर उस बूढ़े व्यापारी ने एक दासी से शादी कर ली जो वाद में पूर्ण की माता हुई। वचपन से ही पूर्ण का व्यापार में मन लगता था। वह अपने बड़े भाइयों को दूर-दूर की समुद्र-यात्राएँ करते देवता था। उनसे प्रभावित होकर उसने अपने पिता से उनके साथ यात्रा करने की अनुमित मॉगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी वात न मानकर उसे दूकान-दौरी देखने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्थ करके उसने दूकान देखना आरम्भ कर दिया और उसका फायदा अपने भाइयों के साथ बॉटकर लेने लगा। उसके भाई उससे ईन्यों करते थे श्रौर इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे वन्दर के व्यापार में लगा दिया। इसमें भी उसने अपनी चतुराई दिखाई। कुछ समय के बाद, वह व्यापारियो की श्रेणी का चौधरी हो गया श्रीर तव उसने समुदयात्रा करके नये देशों श्रीर जातियों की देखने की ठान ली। उसकी यात्रा का धमाचार मुनारी से करा रिया गया। उसने सब लोगों से इस वात का एलान किया कि जो भी न्यापारी उसके साथ चलनेवाले होंगे उन्हें किसी तरह का कर ( शुलक-तर्पराय ) नहीं देना होगा। किसी तरह उसने कुशल र्विक छः यात्राएँ कीं। एक दिन उसके पास, सुपारा में. श्रावस्ती के व्यापारी पहुँचे श्रोर उक्षे सातवी बार समुदयात्रा की प्रार्थना की। पहले तो उसने अपनी जान खतरे में डालने के वहाने से यात्रा टालनी चाही, लेकिन जब उन लोगा ने उसे बहुत घेरा तो उसने उनकी वात मान ली। इस यात्रा में पूर्ण ने व्यापारियों से क्षुद्ध के बारे में सुना। यात्रा से लौट त्राने पर उसके वड़े भाई ने उसका विवाह करना चाहा। पर भित्तु होने के तिए सन्नद्ध पूर्ण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह एक सार्थ के साय श्रावस्ती पहुँचा श्रौर वहाँ पहुँचकर प्रसिद्ध व्यापारी श्रमाथपिग्टिक के पास श्रपना एक दूत भेजा। अनाथिपिरिडक ने पहले तो सरामा कि पूर्ण कोई सौटा करने आया है। पर जब सतने यह सुना कि पूर्ण भिष्फ होनेवाला है तो उसे बुद्ध से भिला दिया। बुद्ध-धर्म में पूर्ण की दीज्ञा हृदय को छूनी है; इसमें किसी तरह की श्रलांकिक वात नहीं श्राने पाई है। जिस तरह लहरें समुद की जुन्य कर देती हैं उसी तरह नाविकों का मन भी एकदम जुन्य हो जाता है और व पहुंचा श्रपना व्यवशाय छोड़कर धर्म के उपदेशक वन जाते हैं। ऐसा पना लगता है कि वहन दिनों का एकान्तवास श्रोर प्राकृतिक उथल-पुथल नाविक के हृदय में एक नरह की दीनता भर देनी है जो एकाएक धामिक चल्लास में फूट पड़ती है। पूर्ण के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। बुद्ध के साथ पूर्ण के वार्तालाप से यह पता लगता है कि रुद्धावटों के होने हुए भी वह श्रापना काम करने पर कमर कसे हुएँ था। जब बुद्ध ने उससे कार्यकेंत्र के बार्ट में पूछा तो पूर्ण ने श्रीणापरान्त श्रथवा वर्मा का नाम लिया। युद्ध ने वहीं के लोगों के करूर स्वभाव की श्रीर इशारा किया, लेकिन यह बात भी पूर्ण की वहीं जाने से न रोक सकी।

१ मेमोरियल सिलवाँ खेबी, पृ० १६७ से

गर्नतव्य स्थान की पहुँचा देता था। मिलिन्दप्रश्न मे एक जगह कहा गया है कि निर्यामक की श्रपने यन्त्र का वड़ा ख्याल रहता था। वह उसे दूसरों के छूने के भय से मुहरवन्द करके रखता था। यहाँ यह कहना कठिन है कि यन्त्र से पतवार का मतलव है या कुतुवनुमें का। जैसा हमें पता है, कुतुवनुमें का श्राविष्कार तो शायद चीनियों ने बहुत बाद में किया।

समुद्रयात्रा की सफत्तता जहाज के नािं कों चुस्ती पर बहुत-कुछ निर्भर होती थी।

मिलिन्द्प्रस्त से हमें पता लगता है कि भारतीय खलािं (कम्मकर) को अपनी जनावदेही का पूरा ज्ञान होना था। भारतीय नािं कि पायः सोचता था—"से नों कर (मृत्य)

हूँ और जहाज पर वेतन के लिए नों करी करता हूँ। इसी जहाज की वजह से मुक्ते खाना
और कपड़ा मिजता है। मुक्ते सुस्त नहीं होना चािहए, चुस्ती के साथ मुक्ते जहाज चलाना
चािहए।" लगता है कि उस युग में जहाज और नाव चलानेवाले कई तरह के नािंवक होते थे।
'आहार' नाम के नािंवक जहाज को किनारे पर ले जाते थे। खनािंस्यों को नािंवक कहते थे।
निदयों पर नाव चलानेवाले मां भी (कैवर्त) कहलाते थे। पतवार चलाने का काम कर्णवारों के सुप्रदें होता थां।

जैसा हम एक जगह देव त्राये है, लालसागर त्रीर फारस की खाडी के जहाजरानी में उतनी ही मुसीवतें थीं जितनी पहले। त्रार्यसुर ने जातकमाजा में के सुपारगजातक में जातकों के सुप्पारकजातक (नं ४६३) का एक नवीन काव्यमय हप दिया है। इस जातक में उसने निर्यामक का नाम सुपारग, यानी, 'जहाजरानी में कुशल' रखा है। जैसा हम उपर देव त्राये हैं, सुपारग एक कुशत निर्यामक था त्रीर निर्यामकसूत्र में उसने पूरी शिक्ता पाई थी। त्रार्यसूर ने कल्पना की है कि सोपारा के वन्दर का नामकरण भी उसी के नाम से हुत्रा था। समुद्र के व्यापारी (संयात्रिक) कुशल-पूर्वक यात्रा करने के उद्देश्य से उसकी खुशामड करते थे। एक समय सुवर्णभूमि के व्यापारियों ने त्रपने जहाज को चलाने के लिए (बाहनारोहणार्य) उससे प्रार्थना की, पर उसने, ग्रद्धावस्था के कारण त्राखें कमजोर पड जाने से, उनकी प्रार्थना त्रार्शकार कर दी। पर व्यापारी क्रय माननेवाले थे। सुपारग ने श्रपने भले स्वभाव के कारण बुद्धापे की कमजोरियों के होते हुए भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

जहाज कुछ दिनों में महितियों से भरे सगर में पहुँच गया। जुन्थ समुद्र के वेग से फेनिल लहरों पर रंगीन धारिया पड़ रही थीं तथा नूर्य की रोशनी में नीला समुद्र मानो श्राकाश हु रहा था। किनारे का कोई निशान नहीं था। नूर्यारत के बाद मौसम श्रार भी भयं कर रोग गया; लहरें फेनिल हो गईं, हवा गरजने लगी, श्रीर उछ उत्ते हुए पानी ने उमुद्र को श्रोर भी भीपण बना दिया। हवा से जुन्य समुद्र में भवर पड़ने लगे श्रोर ऐसा पना लगने लगा कि प्रलय नजदीक है। धीरे-धीरे बाइलों के पीछे नूर्य श्रम्त हो गया श्रीर चारों श्रीर श्रीरा दा गया। समुद्र से इवर-उधर फेंका जाकर, मानो भय ने जहाज काप रहा था। ऐसे समय, यादी यहत घवराये श्रीर श्रमने इष्टदेवनाश्रों ना स्मरण करने लगे।

९ मिलिन्डप्रस्न, ए॰ ३०२

२ वही, पृ० २०६

२ सवदानशतक, १, २०१

४ जातकमाला, पु॰ मन सं

चसुरयाता की किंदिनारों की देशने हुए भारतीय न्यागारी प्ययनी कियों की बाहर नहीं तो जाते थे, पर कभी-कभी में एंडा यर भी तेन में । दिलावशन' में कहा गया है कि अपने पति के साथ समुद्रयाता करती हुई एक भी की जहाज पर ही पत्रा पैत्र हुआ और उमुद्र में पैदा होने में उसका नाम उमुद्र रन दिया गया।

चय युग में भी भारतीय जहाजों की यनापट बहुत मजरून नहीं होनी थी, ह्यांचिए प्रपत्ती यात्रा में वे यहुंचा ह्रद-१८८ जाते थे। हार्र, हेनमार, तिम, तिमगा, शिशुमार प्रीर हरभीर के धर्मों की वे यह नहीं नकते थे। को नी तहने (पापतें) से भी जहाज ह्व जाते थे। समुद्र के पानतर्जनगत पर्वत पापालमय उनके नी एनोड़ हैंने थे। जनशाकू नीते कपने पहनकर ममुद्र में प्रपत्ने दिकार की तलाश में बरापर पूना करते थे। ही थे। जनशाकू नीते कपने पहनकर ममुद्र में प्रपत्ने दिकार की तलाश में बरापर पूना करते थे। ही थे। जनशाकू के बर्ट बहे साथ जहाजों पर पाकमण करके उन्हें नृह तेते थे। नी भी का पित्राय था कि ममुद्र के बर्ट बहे साथ जहाजों पर धाना कर देते हैं।

जहाज हटने के बार निराय प्रपंत इष्ट्री की प्रार्थना करने के खीर दूनरा कोई क्याय नहीं रह जाना था। महायस्तु के प्रतुशार, इनते हुए जहाज के साबी घड़ों, तस्ती खीर तुम्बों (खलायुक्षेणी) के के सहारे प्रपत्ती जान बनाने की कोशिश करते थे।

गंस्कृत-पीद-गिहित्य में भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध में श्रीर भी छोडी-मोटी वार्तें मिलती हैं। हमें पता तागता है कि जड़ाज लंगर जाजने के बाद एक खुँटे ( वेत्रपाश ) के बोंध दिया जाता था। लंगर जहाज को जुटन समुद्र में नीधा रखता था श्रीर गहरे समुद्र में उसे हिलने से रोकता था । जहां तक में जानता हू, समुद्री नम्रेंग श्रथवा लॉगड़क का सबसे पहला उन्लोस यहत्तकथारलोक-संग्रह में हुआ है । मनोहर ने श्रपनी समुद्रयात्रा में श्रीगवान पर्वत श्रीर श्रीक जनगर की मीगोलिक स्थिति का पता लगा कर उसे एक नम्शे श्रथवा वहीं पर लिख लिया ( सहसागरितगृदेश स्पष्ट संपुटकेऽजियन )।

निर्यामकों श्रोर नाविकों की श्रपनी-श्रपनी श्रे िएयो होती थीं। श्रार्थसूर ने सोपारा के निर्यामकों के चौधरी ग्रुपारगुम्मार को शिक्ता का विस्तृत वर्णन किया है। एक दुशल संचालक (सार्थि.) की हैंसियत से यह बहुत थोड़े समय में ही श्रपना सबक सीख लेता था। नक्त्रों की गित-विधि का ज्ञान होने से उसे कभी भी दिशाश्रम नहीं होता था। फिलित-ज्योतिप के ज्ञान से उसे श्रानेवाली विपित्तयों का भी ज्ञान हो जाता था। उसे श्रच्छे श्रीर खराव मौसम का सुरन्त भास हो जाता था। उसने महितयों, पानी के रंगों, किनारों की बनावटों, पित्तयों, पर्वतों इत्यादि की खोज-बीन से समुदों का श्रम्ययन किया था। जहाज चलाते समय वह कभी भी नहीं शिता था। गरमी, जाडा श्रीर वरसात में वह समान भाव से श्रपने जहाज को श्रागे-पोंछे (श्राहरणापहरण) ले जाता था श्रीर इस तरह श्रपने जहाज के यात्रियों को कुशल-पूर्वक

९ दिन्यावदान, २६, ३७६

२ दिव्यावदान, ५० ५०२

६ महावस्तु, ३, पृण ६म

४ दिन्यावदान, ए॰ ११२

४ मिलिन्द प्रश्न, पृ० ३७७

६ वृहत्कथा-श्लोक संग्रह, १६, १००

को खू य श्रच्छी तरह से परी हा करके उन्हें खरीदकर जहाज पर लाया। काम समाप्त होने के बाद अनुकूल हवा के सहारे वह भारत पहुँचा। समुद्र के किनारे उसका कारवाँ विश्राम करने लगा और कोश्किर्ण उसे छोड़कर आय-व्यय का लेखा-जोखा करने लगा। छछ देर के बाद उसने दासक को कारवाँ का हालचाल जानने के लिए भेजा। दासक ने सबको सोते देवा और खुद भी सो गया। दासक के वापस न लौटने पर कोश्किर्ण ने पालक को भेजा। पालक ने जाकर देवा कि कारवाँ लद रहा है, और यह सोचकर कि दासक लौट गया होगा, वह स्वयं उस काम मे जुट गया। माल लाइकर कारवाँ ने कूच कर दिया। सबेरे कारवाँ को पता लगा कि कोश्किर्ण गायव है, लेकिन तबनक वह इतनी दूर बढ़ चुका था कि उसके लिए वापस लौटना सम्भव नहीं था।

सबेरे जब कोश्किर्ण जागा तो उसने देखा कि सार्थ आगे वढ़ चुका है। गदहों की गाड़ी पर चढ़कर उसने कारवा का पीछा करना चाहा; पर आभाग्यवरा उसके निशान उस समय तक वानु से ढक चुके थे। पर गदहे अपने पथ-ज्ञान के वत से आगे वड़े। कोश्किर्ण ने उनकी धीमी चाल से कोशित होकर उन्हें चाहुक लगाई जिससे वे एक दूसरे ही रास्ते पर चल निक्ते। कोश्किर्ण को बाद में पानी के आभाव से गदहों को छोड़ देना पड़ा। इसके वाद कहानी का अलौकिक अंश आता है और हमें पता लगता है कि किस तरह कोश्किर्ण अपने घर पहुंचा।

हम ऊपर पूर्ण के वड़े भाई की समुद्रयात्रा की योर इशारा कर चुके हैं। उसका जहाज श्रमुकूल हवा के साथ चन्द्रन के जंगल में पहुँचा श्रौर वहाँ व्यापारियों ने श्रच्छे-से-श्रच्छे चन्द्रन के वृत्त काट डाले। श्रपने जंगल को कटा देखकर महेरवर यत्त ने महाकात्रिकान्त्र चता दिया श्रौर व्यापारी श्रपने प्राणों के डर से शिव, वहण, कुवेर, शक, त्रका, श्रमुर, उरग, महोरग, यत्त श्रौर दानवेन्द्र की प्रार्थना करने लगे। उन्नी समय पूर्ण ने श्रपनो श्रात्तीकिक शिक उनकी रत्ता की।

समुद्र में देवमास का भी कभी वड़ा डर रहता था। एक समय पाँच सी व्यापारी एक जहाज लेकर समुद्रयात्रा पर चले। समुद्र देवकर ने बहुत घवराये श्रोर निर्मामक से समुद्र के कालेपन का कारण पुत्रा। निर्मामक ने कहा—"जम्द्रद्वीप के वासिया। समुद्र तो मोनी, बर्झ, रांग, भूँगा, चादी, सोना, श्रकीक, जमुनिया, लोहितांक श्रीर दित्रणावर्त रावों का घर है। पर इन रत्नों के वे ही श्रिधकारी हैं जिन्होंने श्रपने माना-पिना, पुत्र-पुत्री, दास तथा खानों में काम करनेवां मजदूरों के प्रति श्रच्छा व्यवहार किया है श्रीर श्रमण तथा ब्राह्मणों को दान दिया है।" जहान पर वे ही लोग थे जिन्हों माल पैदा करने की तो इच्छा थी, पर वे किणी नरह का खनरा च्यांन को तैयार नहीं थे। निर्मामक ने जहाज पर भीड़ होने की शिकायत की, पर व्यापारियों को यह नहीं सूमा कि किस उपाय से वह भीड़ छूँउ जाय। बहुत छोचने-विचारने के बाद व्यापारियों ने निर्मामक से कहा कि वह भीड़ से समुद्र की तकलीकों की कथा कहे। निर्मामक ने भीड़ को सम्बेधन वर्श कहा—"यरे जम्बुद्रीप के निवासियों! नमुद्र में यनक श्रमजाने भय हैं। वहाँ निर्मा होर प्रीर वर्मा कमी के बड़े देवनाव रहते हैं और वर कहुए भी विचाह कमी-कमी दूर तक नने जाने हैं श्रीर कमी कभी किनारे पिर पड़ते हैं (स्थनचल्छोदन)। जहाज कभी-कमी दूर तक नने जाने हैं श्रीर कभी कभी पानो के नोचे छिपी चहानों से हरताकर चूर-चूर हो जाने हैं। यहाँ नुक्रनों (स्थी श्राप्त )

१ दिव्यावदान, पृ० ४०-४१

इस तरह जहाज कई दिनों तक रागुर में लुढ़कता रहा; पर यात्रिमों की किनारे का पता न चला। केर्र ऐसे लच्छा भी नहीं दिललाई त्रिय जिनसे वे छप एसुर की पहचान कर चकें। नये लच्छों को देनकर न्यापारी वहन चिन्तित हुए। उन्हें धीरज बंबाने के लिए सुपारम ने कहा -- "मे त्कान के लदाण है। निपत्ति से पार पान का रारता न होने पर क्लैब्य छोषिए। कर्तव्यनिरत मनुष्य हँसकर सकनीकों को उहा देते हैं।" सुपारम के उत्साहबद्ध क राब्द काम कर गणे और वे खपनी पनराइड भूनकर समुद की खोर देवने लगे। उनमें से कुछ ने रत्री-मत्रय देते, पर ने यह निधित न कर सके कि व तियों थीं प्रथवा किसी तरह की मछिलिया। उनके गन्देह दूर करने के लिए गुपारम ने उन्हें बताया कि वे गुरमाली एमुद फी सद्धितां भीं। व्यापारियों ने अपने जहाज का रास्ता वज्ल देना चाहा, पर लहरों की चपेट में पड़कर जहाज एक फैनिज समुद में पहुंच गया जिसका नाम सुपारम ने दिधमाल बतलाया । इसके बाद वे जिन्नाज नगुर में पहुँचे जिसका पानी घाँगारों की तरह लाल था। यहां भी जहाज रोका नहीं जा सका श्रीर वह बहते-बहते कमशः छुपमाल श्रीर नलमाल रमुदों में पहुंचा। यहा जब निर्यामक ने यात्रियों की वतलाया कि वे प्रथ्वी के प्रक्त में पहुँच गये हैं तो वे भयभीत हो गये। रामुद्र में शोर के कारण का पता लगने पर सुपारग ने उन्हें वताया कि वह शोर ज्वालामुखी पर्वत का था। श्रापना श्रान्त श्राया जानकर कुछ व्यापारी रोने लगे, कुछ इन्द्र, श्रादित्य, रुद्र, मस्त्र, वसु, तसुद्र इत्यादि देवताश्रों का श्रावाहन करने लगे श्रीर फुछ साधारण देवी-देवतायों की याद करने लगे। पर सुपारग ने उन्हें सान्तवना ही श्रीर उसकी प्रार्थना सं जहाज ज्वालामुधी पर्वत के मुख के पास जाकर फिर श्राया। वाद में सुपारग ने उनसे वहां की रेत श्रीर पत्यर जहाज में भर लेने को कहा। वापस लौटकर व्यापारियों को पता लगा कि वे रेत-पत्थर नहीं; विलक सोना चोंदी श्रौर रतन थे।

सुपारगजातक में श्रितिरायोक्ति का पुर होते हुए भी यह निश्चित है कि इस कहानी का श्राधार फारस की खाड़ी, लालसागर श्रीर भूमध्यसागर की यात्राएँ थीं।

दिन्यावदान में श्रीर कई उमुद्याता-सम्त्रन्वी कहानियों हैं जिनसे पता लगता है कि फायदे श्रीर सेर के लिए किस तरह लोग यात्राएँ करते थे।

कोटिकर्ण की यात्रा में कहा गया है कि एक बार उसने श्रयने ियता से माल के साथ एमुद्रयात्रा के लिए श्राज्ञा मॉगी। उसके ियता ने मुनादों करा दी कि उसके पुत्र के साथ जाने-व ले व्यापारियों को कोई मासुल नहीं देना होगा। कोटिकर्ण ने वन्दरगाह तक जाने के लिए होशियार खन्चर चुने। चतते समय उसके ियता ने उसे उपदेश दिया कि वह सार्थ के श्रागे कभी न चलें; क्योंकि उसमें लुटने का भय रहता है। सार्थ के पीछे चतना इसलिए ठीक नहीं कि थककर साथ छूट जाने का भय बना रहता है। इसलिए सार्थ के बीच में चलना ही ठोक है। उसके ियता ने दासक श्रीर पाजक नामक दो दासों को कोटिकर्ण के साथ बरावर रहने का श्रादेश दिया। कोटिकर्ण धार्मिक कृत्य करने के बाद श्रपनी माता के पास श्राज्ञा के लिए पहुँचा। माता ने बेमन से श्राज्ञा दी। इसके बाद कोटिकर्ण ने समुद्र यात्रा में जानेवाला माल बैलगाड़ियों मोटियों, बैलों श्रीर खच्चरों पर तथा पेटियों में लादा श्रीर यात्रा करते हुए बन्दरगाह पर पहुँच गया। वहाँ से वह एक मजबूत जहाज लेकर रत्नद्वीप (सिंहल) पहुँचा। वहाँ रत्नों

१ विज्यामदान, पृ० ४ से

ह्व जाते थे। ऐसी घटनाओं में अविकतर यात्री तो जान खो बैठते थे और जो थोडे बहुत-बचते थे वे द्वीपों पर जा लगते थे जहाँ से उनका उद्धार आने-जानेवाले जहाज ही करते थे। समुद्र के अन्दर पथरीजी चट्टानो तथा जल-डाकुओं का भी जहाजियों को सामना करना पड़ता था। इन यात्राओं की सफलता कर्णधार या निर्यामक की कार्यक्रशालता पर निर्मर होती थी। ये निर्यामक भेंजे हुए नाविक होते थे और उन्हें अपने काम का पूरा ज्ञान होना था। उन्हें समुद्र की मछलियों और तरह-तरह की हवाओं का भी पूरा ज्ञान होता था; समय पर वे व्यापारियों को भी सलाह देते थे।

संस्कृत-बौद्ध-साहित्य में हमें उस काल की श्रेणियों के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी निलती है। बुद्ध के समय से इस समय की श्रेणियों काफी सुगठित हो चुकी थीं और उनका देश के आर्थिक जीवन में अपना स्थान बन चुका था। ये श्रेणियों अपने कान्न भी बना सकती थीं; पर ऐसे निपमों की पावन्दी के लिए यह आवश्यक था कि वे सर्वसम्मत हों।

इन नियमों को लेकर कभी-कभी मुकद्दमें भी चल जाते थे। हम सुपारा के प्रसिद्ध व्यापारी पूर्ण की कहानी ऊपर पढ़ चुके हैं। एक समय उअने समुद्द-पार से पांच सौ व्यापारियो के त्राने का समाचार पाया। पूर्ण ने जाकर उनके माल (इव्य) के बारे में उनसे पूछा श्रीर उन लोगों ने उसे माल और उसकी कीमत बना की । माल के दाम, आठ लाख मुहरों के बयाने ( अवदंग ) में पूर्ण ने उन्हें तीन लाख मुहरें दीं और यह शत्त कर ली कि वाकी दाम वह माल उठाने के दिन चुका देगा। सौदा तै हो जाने पर पूर्ण ने माल पर अपनी मुहर लगा दी ( स्वमुदालिच नम् ) और चला गया । दूसरे व्यापारियों ने भी माल आने का समाचार सुना और उन्होंने दलालों ( अवचारका: पुरुषा. ) को माल की किस्म श्रौर वाम पुछने के लिए भेजा। दलालों ने दाम सुनकर माल का दाम कम कराने के ख्याल से व्यापारियों से कहा कि उनके कोठे (कोष्ठ-कोष्टागाराणि) भरे हैं। पर, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने सुना कि, चाहे उनके कोठे भरे हों या न हो, उनका माल पूर्ण खरीद चुका था। कुछ कहा-सुनी के वाद, जिसमें विकेताओं ने खरीदारों से कहा कि जितना पूर्ण ने वयाने की रकम दी थी उतनी रकम तो वे लोग पूरे माल के लिए भी नहीं दे सकते थे, दलाल पूर्ण के पास पहुंचे श्रीर उसपर डाकंजनी का श्रभियोग लगाकर उसे वतलाया कि श्रेणी ने कुछ नियम वनाये थे (कियाकारा: कृत: ) जिनके श्रवुसार श्रेणी का कोई एक सदस्य माल खरीदने का श्रधिकारी नहीं हो सकता था, उन मान को सारी श्रेणी ही खरीद सकती थी। पूर्ण ने इस नियम के निरुद्ध श्रापति उठाई, देनोकि यह नियम स्वीकृत करते समय वह श्रथवा उसके भाई नहीं बुनाये गये थे। उसके नियम न मानने पर श्रीणी ने उसपर साठ कार्पापण जुर्माना किया। मुकदमा राजा के पान गरा श्रीर पूर्ण दहीं है जीत गया।

कुछ दिनों के बाद राजा को उन वस्तुओं की प्रावश्यकता पठी जिन्हें पूर्ण ने गरीका था। राजा ने श्रेणी के चरस्यों से उन्हें भेजने की कहा पर वे ऐसा न वर सुने; क्योंकि मान उनहें प्रतिहन्ही पूर्ण के श्रिधकार में था। उन्होंने राजा ने प्रार्थना जी कि वे पूर्ण से मान उने में। पर राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। काव मारकर महाजनों ने पूर्ण के पाठ श्रवना प्रावधी भेजा; पर उसने माज वेचने से इनकार कर दिया। इस प्रावधी हर प्रावधी श्रवना पुरस्ता स्व

१ वही, ए० ३२-३३

का भी भन रहता है। उनुरी जान भीत कारे पहलकर जहाओं को लुटत रहते हैं। इसिलए तुममें है जो पपनी जान देने की तैनार है जीर खपना माज-मना लड़कों को भीव जुके है वे ही इस वाला पर क्लाने ही मी है। नेवार में भीर कम है, जरपोक बहुत है। ए निर्यामक की यह दिल पहलाने ताली बात मनकर भीत विद्यक गई। जहाजियों ने नेत्र काड़ दिया और पाने दीन दी। निर्यामक ज्ञानित (महाकर्णनारयमंगरित) उस नाम ने अनुकूल बायु से रफतार पक्षत ली प्रीर पीर-भीरे मह रस्तरीय पहला गई।

धिइत में बदाब के पहुंचने पर कर्णधार ने जापारियों से कह'-"इस द्वीप में ऐसी काचमित्रा विचनी है जो दे के में बिल्कुन अवली रहनों की नरह मातूम पड़नी है। इसलिए तुम लोगों को रतन गरीरने के लिए उनका पूरी जान-गातान करनी चादिए, नहीं तो घर लीडने पर केरल तुम अपने भाग ही हो कोशंगे। इस दीय में को न-कुपारि काएँ रहती है जो आदिभयों की पकड़क चन्द्रे सूत्र पीड़नी हैं। यहां ऐसे नशीज कत भी होते हैं जिन्दे साने से सात दिन तक आदमी सीना रहता है। यहां की प्रतिकृत हवा जहाज की अपने रास्ते से हटा देती है। ए इस तरह सवरदार किंगे जान के बाद ब्यापारियों ने सूब परसकर सच्चे रतन सरीदे और कुछ दिनों के बाद श्रतकुत्त ह्या में श्रपना जहाज भारत के लिए योल दिया। रारते में उन्हें बहुन बड़े-बड़े मच्छ मिले तथा बढ़ी मछितियां छोटी मछितियों की शानी हुई दिखाई दीं। व्यापारियों ने एक देवमास ( तिसिंगल ) को तैरते हुए देखा। उसके बदन का तिहाई भाग पानी के ऊपर उठा हुआ था। उसने जैसे ही अपने जबड़े खोले, रामुद का पानी उसके मुख से हरहरा कर निकलने लगा। पानी के जोर से कछुए, जल-अरव ( वल्लभक ), सूँस और दूसरे वहुत किस्म की मछलियाँ उसके भूँह में घुसकर पेट के श्रन्दर पहुँच गई । उसे देखकर व्यापारियों ने सीचा कि प्रलय नजदीक है। उन्हें इस घवराहट में पड़ा हुआ देखकर कर्णवार ने उनसे कहा-"तुम सबने पहले ही समुद्र में तिर्मिगल-भय के बारे में सुन लिया था, वहीं भय उपस्थित हो गया है। पानी से निकलती हुई एक चट्टान-सी जो तुम्हें दिखाई देती है वह तिमिंगल का सिर है और जो भाग तुम्हें माणिकों की कनार-सा दिखलाई देना है वह उसके ख्रोठ हैं, जबड़ों के भीतर सफेर रेखा उसके दॉत हैं ख्रौर जलते हुए गोले उसकी त्रांखें हैं ; त्रव हमें ग्रास्त्र मृत्यु से कीई नहीं बचा सकता। त्रव तुम सब मिलकर श्रपने इण्डदे उतात्रों की प्रार्थना करो।" व्यापारियों ने वहीं किया; किन्तु उसका की त्रसर नहीं हुआ ; पर जैसे ही बुद्ध की प्रार्थना की गई वैसे ही तिर्मिगल ने अपना मुँह बन्द कर लिया । इस तरह व्यापारियों की जान वच गई । 2

उपयु कि कहानियों में हम यथार्थ बाद श्रीर श्रलां िकता का एक विचित्र सिमश्रण देखते हैं श्रीर कुछ हद तक यह ठीक भी है; क्यों कि इन कथाश्रों का उद्देश्य वौद्धों की धर्मभावना को वढ़ाना था। उस प्राचीन काल में, श्राज की तरह, विज्ञान नहीं था। इसलिए, जब मनुष्य के सामने विपत्तियों श्राती थीं तब वे उनके प्राकृतिक कारणों को जाने विना ही उनके श्रलों कि कारणों को खोज करने लगते थे। पर इतना सब होते हुए भी संस्कृत-साहित्य की समुद्री कहानियों वास्तविक घटनाश्रों पर श्राश्रित थीं। हमें इस बात का पता है कि ये समुद्री व्यापारी श्रानेक कष्टों को सहते हुए भी विदेशयात्रा से कभी विमुख नहीं हुए। उनके छोटे-छोटे जहाज तूफान में पड़कर

१ वही, पृ० २२६-२३०

२ वही, पृ० २३१-२३२

#### [ १४३ ]

महावस्तु में कपिलवस्तु की श्रेणियों का उल्लेख है; साधारण श्रेणियों में सौर्वाणिक (हैरिण्यक), चादर वेचनेवाले (प्रावारिक), शंखका काम करनेवाले (शांखिक), हाथी-दॉत का काम करनेवाले (दन्तकार), मिनयारे (मिणकार), पत्थर का काम करनेवाले (प्रास्तिरिक), गन्धी, रेशमी और ऊनी कपढ़ेवाले (कोशाविक), तेली, घी वेचनेवाले (घृतकुरिडक), गुड़ वेचनेवाले (गौलिक), पान वेचनेवाले (वारिक), कपास वेचनेवाले (कार्पाक्षिक), दही वेचनेवाले (दिध्यक), पृथे वेचनेवाले (पृपिक), खॉड बनानेवाले (खएडकारक), लड्ड़ बनानेवाले (मोहकारक), कन्दोई (कराडुक), प्राटा बनानेवाले (सितकारक), सत्तू बनानेवाले (सितकारक), सत्तू बनानेवाले (सितकारक), फल वेचनेवाले (फलविणज), कन्द-मूल वेचनेवाले (मूलवाणिज), सुगन्धित चूर्ण और तेल वेचनेवाले (चूर्णकुट-गन्ध-तेलिक), गुड़ बनानेवाले (गुडणाचक), खॉड बनानेवाले (खएडपाचक), सोठ वेचनेवाले, शराव बनानेवाले (सीधुकारक) और शक्तर वेचनेवाले (शर्कर-वाणिज) थे।

इन श्रेणियों के श्रलावा कुछ ऐसी श्रेणियों होती थीं, जिन्हें महावस्तु में शिल्पायतन कहा गया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन शिल्पायतनों ने देश की श्राधिभौतिक संस्कृति के विकास में बहुत हाथ बँटाया होगा श्रीर इनके द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ देश के वाहर भी गई होंगी श्रीर इस तरह भारत श्रीर विदेशों का सम्बन्ध श्रीर भी दृढ़ हुश्रा होगा। इन शिल्पायतनों में लुहार, तॉवॉ पीटनेवालें, ठठेरे, पीतल बनानेवालें, रॉगे के कारीगर, शीशे का काम करनेवाले तथा खराद पर चढ़ानेवालें मुख्य थे। मालाकार, गिह्यों भरनेवालें (पुरिमकार) कुम्हार, चर्मकार, ऊन बिननेवालें, बँत बिननेवालें, देवता-तन्त्र पर विननेवालें, साफ कपंड़ धोनेवालें, रॅंगरेज, सुईकार, तॉती, चित्रकार, सोने श्रीर चोंदी के गहने बनानेवालें, समूरों के कारीगर, पोताई के कारीगर, नाई, छेद करनेवालें, लेप करनेवालें, रथपित, सूत्रधार, छएँ खोदनेवालें, लकडी-बॉस इत्यादि के ब्यापार करनेवालें, नाविक, सुवर्णधोवक इत्यादि प्रसिद्ध थे।

ऊपर हमने तत्कालीन व्यापार श्रीर उससे सम्बन्धित श्रेणियों का श्रोहा-सा हाल दे दिया है। जैसे-जैसे ईसा की प्रारम्भिक सिदयों में व्यापार बढ़ता गया, वैसे-वैसे, व्यापार के ठीक से चलने के लिए नियमों की श्रावश्यकता हुई। इसी के श्राधार पर सामेदारी, वादा पूरा न करने तथा माल न देने श्रीर श्रेणि-सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की गई। जिस तरह कौटित्य न श्रपने श्रर्थशास्त्र में तत्कालीन व्यापार-सम्बन्धी बहुत-से नियम दिये हैं उसी तरह नारदरमृति में भी बहुत-से व्यापार-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। सम्भव है कि नारदस्यित का संस्तान तो ग्राप्त-सम्बन्धी को नियम हैं वे शायद ईसा दी प्रारम्भिक शतादिक्यों में चातू रहे हो।

नारदस्मिति के श्रनुसार, भागीदार एक काम में बराबर श्रथपा पूर्व निश्चित रहम रागाते थे। फायदा, बुकसान श्रीर खर्च भागीदारी के हिस्से के श्रनुपात में बढ़ जाता था। स्टोर, भोजन, बुकसानी, इलवाई तथा बीमनी माल की स्ववाली का सब्चे एम्सरनामें के श्रनुपार निश्चित होता था। प्रत्येक भागीदार की श्रपनी लापरवाही से श्रयवा श्रपने भागीदार की

१ सहावस्त, भा० १, ए० १११; ए० ४४२-४४१

र नारदरमृति, १। र-७ इत्तु० जे० लोसी, झान्युकोई, १८६६

महाजनों का एक प्रतिनिधि-मंडल पूर्ण से मिला। खराने पूर्ण में दाम के दाम पर मान गरीहना चाहा; पर पूर्ण ने उनसे दला दाम वसुल करके ही छोड़ा।

जनर की कहानी से पता लगता है कि जिस नमय गह कहानी निशी गई, वस समय तक श्रे ियो काफी निकितत हो गई भी। ऐसा माजूग पहला है कि महाजनों की श्रेणी सामूहिक हम से सौरा सरीरती भी; श्रे ियो श्रापने नियम बना सकती भी, लेकिन इसके लिए यह श्रावण्यक भा कि नियम र-ीकार करने में श्रे की के सब सरस्य एकमत हों।

उगुदी व्यापार में भी कभी-कभी भिनित्र तरह के मुकटमें उपने श्राते थे। वृहत् हथा-रलोक-संप्रह (११४१२९-२६) में कहा गया है कि एक उमय उद्यन जब अपने दरवार में आये तो दो व्यापारियों ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। व्यापारियों के पिना ने उमुद्दगात्रा में अपनी जान हो। दी भी। गए भाई की भी वही दशा हुई। इसके बाद उनके भाई की रत्री ने सारी जायदाद पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापारियों ने राजा के पास माल के बँडवारे की दर्वारत दी। राजा ने उनकी भाभी को बुलवाया। उनकी भाभी ने कहा, "यद्यपि मेरे पित का जहाज इव गया, तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सबी है कि मेरा पित मर ही गया है। इस बान की सम्भावना है कि दूसरे सांयात्रिकों को तरह वह भी लौड आवे। इसके अतिरिक्त में गर्भ नती हूं और मुक्ते सन्तान होने की सम्भावना है। इन्हीं कारणों से मेने अपने देनरों को सम्पत्ति नहीं दी। राजा ने उसकी बात मान ली।"

हमे तत्कालीन साहित्य से यह भी जात होता हैं कि श्रे शियों का राजा के ऊपर काफी प्रभाव होता था। नगरंसठ, जो राज्य का मुख्य महाजन होता था, राजा के सत्ताहकारों में होता था थ्रौर समय पड़ने पर वह धन से भी राज्य की मदद करता था। श्रव प्रश्न यह उठता है कि उस युग में कितनी तरह की श्रेणियों थीं। इस सम्बन्ध में हमें बहुत नहीं पता लगता. फिर भी महावस्तु से हमें इस सम्बन्ध में कुछ थोडा-बहुत विवरण मिलता है। लगता है, नगरों में कुराल कारीगरों का विशेष स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीगर होते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। माजाकार महत्तर गजरे (कराठगुणानि), गन्यमुक्ट श्रीर तरह-तरह की, राजा के उपभोग-योग्य मालाएँ बनाता था। फ़ुम्भकार तरह-तरह के मिट्टी के वर्तन बनाता था। वर्षकी महत्तर तरह-तरह की कुर्यियाँ, मंच-पीठ वनाने में चतुर था। धोवियों का चौबरी श्रपने फन में सानी नहीं रखता था। रँगरेज महत्तर श्रच्छी-से-श्रच्छी रँगाई करता था। ठठेरों का सरहार सोने-चाँदी के श्रीर रत्न बचित वर्तन वनाता था। सुवर्णकार महत्तर सोने के गहने वनाता था। वह अपने गहनों की जिलाई, पालिश इत्यादि कामों में वड़ा प्रवीण होता था। मणिकार महत्तर को जवाहिरातों का वडा ज्ञान होता था और वह मोती, वैंड्य, शंख, म्रॅंगा, स्फिटिक, लोितांक, यशव इत्यादि का पारखी होता था। शंखवलयकार महत्तर, शंब श्रौर हाथीशॅत की कारीगरी में उस्ताद होत था। शंख श्रीर हाथीरॉत से वह ख्रंटियाँ, श्रंजनशताका, पेटियाँ, मृंगार, कडे, चूड़ियाँ श्रीर दूसरे गहने बनाता था। यंत्रकार महत्तर खराद पर चढ़ाकर तरह-तरह के खिलौने, पंखे, कुर्सियाँ, मूर्तियाँ इत्यादि बनाता था। तरह-तरह के फूलों, फलों और पिचयों की भी वह ठीक-ठीक नकल कर लेता था। वेत विननेवाला महत्तर तरह-तरह के पंखे, छाते, टोकरियाँ, मंच, पेटियाँ इत्यादि वनाता था।

१ महावस्तु, भा० २, पृ० ४६३ से ४७७

#### [ १४४ ]

व्यापारी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्थान और समय के अनुसार ठीक दाम रखे। नारदस्मृति के अनुसार, राजा नगर और जनपद में श्रे शियो, पूगों के नियमों की मानता था। राजा उनके नियम, धर्म, हाजिरी तथा जीवन-यापन की विधियों को भी मानता था। र

हिन्दुओं के राज्य में ब्राह्मणों को कुछ खास हक हासिल थे। ब्राह्मण विना मासूल दिये हुए, सबसे पहले, पार उत्तर सकते थे; उन्हे अपना मात्त ढोने के लिए, घटही नाव का किराया भी नहीं भरना पड़ता था। 3

१ वही, मार्र-१०

२ वही, १०१२-३

३ वही, १८।३८

### [ 888 1]

बिना अनुमित के काम करने से हुए घाटे को गुर उठाना पष्ता था। भागीदारी के माल की ईरवरकोप, राजकोप, तथा उाक्रयों से रखा करने नालों को माल का दसवों हिस्सा मिलता था। िक्सी भागीदार की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी भागीदार बन जाना था, पर उत्तराधिकारी न होने से उसके बाकी सांभेदार उथके माल के उत्तराधिकारी हो जाते थे।

व्यापती को शुलकशाला में पहुँचकर अपने माल पर शुलक देना पहना था। राज्यकर होने से इसका भरना जहरी होना था। व्यापारी के शुलकशाला जाने पर, नियुक्त समय के बाद मान बेच्दने पर खीर माल का ठीक दाम न बताने पर माल-मालिक की माल की कीमत का अठारह गुना दगड़ में भरना होता था। किसी परिज्त ब्राह्मण के घरेलू सामान पर तो शुलक नहीं लगता था; पर व्यापारी माल पर उसेभी शुलक देना होता था। उसी तरह ब्राह्मण की दान में पाई रकम, नहों के साज-सामान और पीठ पर लदे हुए अपने सामान पर भी शुलक नहीं देना पड़ता था।

अगर किमी राज्य में यात्री-व्यापारी मर जाता था तो उसका माल उसके उत्तराधिकारियों के लिए दस वर्ष तक रख लिया जाता था। र शायद, इसके वाद राजा का उसपर कव्जा हो जाता था।

जो लोग पूर्व-निश्चित स्थान तक माल पहुँनाने से इन्कार करते थे उन्हें मजदूरी का छठा भाग दएड में भरना पहता था। श्रगर कोई व्यापारी लद्दू जानवर श्रथवा गाहियों तय करके मुकर जाता था तो उसे किराये की रकम का एक चौथाई दएड भरना पहता था; पर उन्हें भी श्राघे रास्ते में छोड़ देने से पूरा किराया भरना पहता था। माल ढोने से इन्कार करने पर वाहक को मजदूरी नहीं मिलती थी। चलने के समय श्रानाकानी करने पर उसे मजदूरी का तिगुना दएड में भरना पहता था। वाहक की लापरवाही से माल को नुकसान पहुँचने पर उसे जुकसानी की रकम भरनी पहती थी; पर नुकसान यदि दैवको। या राजकोप से हुआ हो तब वह हरज़ाने का इकदार नहीं होता था। व

माल न लेने-देने पर सजा मिलती थी। खरीदे हुए माल का वाजार-भाव गिर जाने पर शिहक माल और घाटे की रकम, दोनों का अधिकारी होता था। यह कानुन देशवासियों के जिए ही था, पर विदेश के व्यापारियों की तो वहाँ के माल पर फायदा भी प्राहक को भरना पड़ता था। खरीदे हुए माल की पहुँच न देने पर, आग अथवा चोरी की नुकसानी वेचनेवाले को भरनी पड़ती थी। अच्छा माज दिखाकर बाद में खराब माज देकर ठगने पर वेचनेवाले को माल का दुना दाम और उतना ही दराड भरना पड़ता था। खरीदा माल दूसरे की दे देने पर भी वही दराड लगता था। पर, खरीदार के माल न उठाने पर वेचनेवाला उसे बिना किसी दराड के बेच सकता था। पर यह नियम तभी लागू होता था जब दाम चुकता कर दिया गया हो। दाम चुकता न करने पर बेचनेवाला किसी तरह जिम्मेदार नहीं होता था। व्यापारी लाभ के लिए ही माल खरीदते-बेचते थे। पर उनका फायदा दसरी तरह के माल के दामों के अनुपात में होता था। इसलिए

१ वही, ३ । १२-१४ २ वही, ३ । १६-१८ ३ वही, ६ । ६-६

#### [ १४७ ]

दिचिए-भारत में श्राती थीं तथा उस श्रानेवाले माल पर मुहर होती थी। राजमार्गा तथा राज्यों की सीमाश्रों पर व्यापारियों से चुंगी भी वसूल की जाती थी ।

तामिल-साहित्य से हमें दिन्नण-भारत के उन बन्दरों के नाम मिलते हैं जिनमें विदेशों के लिए जहाज खुलते थे। एक जगह इस बात का उल्लेख हैं कि महुरा के समुद्रतद से जावा जानेवाले जहाज मिणपिल्लवम्, में जिसकी राजधानी नागपुर थी, रुकते थे। पेरियार नदी के पास मुचिरी का बन्दरगाह था, जिसका महाभारत और पेरिश्वस में भी उल्लेख ख्राता है। इस बन्दर का वर्णन एक प्राचीन तामिल किव इस प्रकार करता है—"मुचिरी का वह बन्दरगाह जहाँ यवनों के सुन्दर और बड़े जहाज केरल की सीमा के अन्दर फेनिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए सीना लाते हैं और वहाँ से ख्रपने जहाजों पर मिर्च लादकर ले जाते हैं 3।" एक दूसरे किव का कथन है—"मुचिरी में धान और मछली की ख्रदला-बदली होती है, घरों से वहाँ बाजारों में मिर्च के बोरे लाये जाते हैं, माल के बदले में सीना जहाजों से डोंगियों पर लादकर लाया जाता है। मुचिरी में लहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता। वहाँ चेरराज छुद्दू वन अतिथियों को समुद श्रीर पहाडों की कीमती वस्तुएँ मेंट करते हैं।"

भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर माक्कक्ल नदी पर थोिएड नामक एक वड़ा वन्दरगाह था, जिसकी पहचान किलन्दी नगर से पॉच मील उत्तर पिल्लिकर गॉव से की जाती है । बौद्ध-संस्कृत-साहित्य में तुंडिचेर वस्त्र का नाम शायद इसी वन्दर को लेकर पड़ा ।

कावेरी उस समय इतनी काफी गहरी थी कि उसमें बड़े जहाज आ सकते थे। उसके उत्तर किनारे पर कावेरीपट्टीनम् का वन्दरगाह था। नगर दो भागों में वैंटा था। समुद्र से सटे भाग को मरुवरपाक्षम् कहते थे। पष्टितपाक्षम् नगर के परिचम में पड़ता था। इन दोनों के बीच में एक खुली जगह में वाजार लगता था। नगर की खास सड़कों का नाम राज-मार्ग, रथ-मार्ग, आपण-मार्ग इत्यादि था। व्यापारी वैंद्य, ब्राह्मण और किसानों के रहने के अलग-अलग राजमार्ग थे। राजमहल, रिथकों, घुड़सवारों तथा राजा के अंगरत्वकों के मकानों से घिरा था। पष्टिनपाक्षम् में भाट, चारण, नट, गायक, विद्यक, शंबकार, माली, मोतीसाज, हर घड़ी चिल्लाकर समय बतानेवाले तथा राजदरवार से सम्यन्धित दूसरे कर्मचारी रहते थे। मरुवरपाक्षम् के समुद्रतट पर ऊँचे चवृतरे, गोजम और कोठे माल रखने के लिए धने थे। यहाँ माल पर चुंगी अदा कर देने पर शेर के पंजे की जो चोलों की राजमुदा थी, छाप लगती थी। इसके वाद माल उटाकर गोदामों मे भर दिया जाता था। पान ही में यवनों की बहती थी। यहाँ बहुत तरह के माल विकते थे। इसी भाग में व्यापारी भी रहते थे।

६. कनक्समें, वही, ए० ११

१. बी॰ कनकसमें, दी टैमिलस् एद्दीन हंड्रेड इयस एतो, ए॰ ११२, सदास १६०४

२. मणिमेखलै, २४, १६४ - १७०

२. क्नक्सभे, वही, ए० १६

४ वही, पृ० १६-१७

र दिग्यावदान, पृ• २२१

# ष्याखाँ यध्याय

### दिच्ए-भारत के यात्री

ईसा के पहले की सदियों में दिनिण-भारत की पथ-पद्धित श्रीर यात्रियों के बारे में हमें श्रिथक पता नहीं लगता। पर इतना कहा जा सकता है कि तामिलनाड के व्यापारियों का विदेशों से बड़ा सम्बन्ध था श्रीर सास कर बाबुल सं। टिन्ए-भारत के इतिहास का श्रिथेरा ईसा की प्रारम्भिक शतादियों में कुछ दूर हो जाता है। इस साहित्य के समय के बारे में विद्वान एक-मत नहीं हैं; कुछ उसे ईसा को श्रारम्भिक सिद्यों में रखते हैं श्रीर कुछ उसे ग्रुप्त-युग तक खींच लाते हैं।

दिल्ल भारत के इस सुवर्णयुग की संस्कृति की कहानी हमें संगमयुग की प्रसिद्ध कथाओं शिलप्पिकारम् और मिलमेखले तथा और फुटकर किवताओं से मिलती है। हमें इस युग के साहित्य से पता लगता है कि दिल्ल भारत की संस्कृति उत्तर-भारत की संस्कृति से किसी तरह कम न थी। विदेशी व्यापार से दिल्ल में इतना अधिक धन आता था कि लोगों के जीवन का घरातल काफी के चा उठ गया था। इस युग में समुद्दी व्यापार खूब चलता था, जिससे दिल्ल भारत के समुद्दी तट का सम्बन्ध पश्चिम में सिन्ध तक, और पूर्व में ताम्रलिप्ति तक था। दिल्ल के व्यापारी अपना माल सिंहल, सुवर्णद्दीप और अफिका तक ले जाते थे। रोम के व्यापारी भी बरावर विज्ञा बन्दरगाहों में आते रहते थे और यहाँ से मिर्च और दूसरे मसाले, कपने तथा कीमती रत्न रोम-साम्राज्य में ले जाया करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि रोम के व्यापारियों को इस युग में दिल्ल भारत के समुद्द-तटों का अच्छा ज्ञान हो गया था और इस ज्ञान का तात्कालिक भौगोलिकों ने अच्छा उपयोग किया।

संगमगुग के साहित्य से हमें पता चलता है कि दिल्ल भारत के मुख्य नगरों में जल श्रीर स्थल से यात्रा करनेवाले बड़े-बड़े सार्थवाह रहते थे। शिलप्पिकारम् के श्रजुसार, पुहार में, जो कावेरीपट्टीनम् का एक दूसरा नाम था, एक समुद्री सार्थवाह (मानायिकन्) और एक स्थल का सार्थवाह (मासानुवान्) रहते थे। तामिल-साहित्य से दिल्ल भारत के पर्यो पर प्रकाश नहीं पड़ता। इसमें सन्देह नहीं कि पैठन होकर उसका मड़ोच श्रीर उज्जैन से श्रवश्य सम्बन्ध रहा होगा। उज्जैन होकर तामिलनाड के व्यापारी श्रीर यात्री काशी पहुँचते थे। मिणिमेखलें में तो काशी के एक ब्राह्मण की श्रपनी पत्नी के साथ कन्याकुमारी की यात्रा का उल्लेख है न। शिलप्पदिकारम् से पता लगता है कि उत्तर-भारत से माल से लदी हुई गाहियाँ

१. शिलप्पदिकारम्, श्री वी॰ शार॰ रामचंद्र दीन्नित द्वारा श्रन्दित, ए० मम, श्रॉक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३६

२, एस० कृष्णस्वामी आयंगर, मणिमेखले इन इट्स हिस्टौरिकल सेटिंग, ए॰ १४३, मदास, १६२म

३ शिक्षपदिकारम्, ए० २६म

### [ १46 ]

कानेरीपट्टीनम् के रहनेवाले लोगो में मच्छीभार लोगो का एक विशेष स्थान था। वे समुद्र के किनारे रहते थे श्रीर उनका मुख्य भोजन मछली श्रीर कछुए का उनला मांस था। वे फूलो से श्रपने को सजाने के शौकोन थे श्रीर उनका प्यारा खेल मेढ़ों की लड़ाई था। छुट्टी के दिनों में वे श्रपना काम वन्द करके श्रपने घरों के श्रागे सुवाने के लिए जाल फैला देते थे। समुद्र में श्रीर उसके बाद ताजे पानी में नहाकर वे श्रपनी स्त्रियों के साथ एक खर्मों के चारों श्रीर नाचते थे। वे मूर्तियाँ बनाकर श्रथवा दूसरे खेलों से भी श्रपना मन बहलाते थे। छुट्टीवाले दिनों में वे शराब नहीं पीते थे श्रीर घर पर ही ठहरकर नाच-गान श्रीर नाटक देखते-सुनते थे। चॉदनी में कुछ समय बिताकर वे श्रपनी स्त्रियों के साथ श्राराम करने चले जाते थे।

पुहार की कई मंजिलोवाली इमारतों में सुन्दर हित्रयों इकट्ठी होकर सड़क पर मुहग का महोत्सव देखती थीं। उस दिन इमारतें पताकाश्रों से सजा दी जाती थीं। परिडत लोग भी श्रपने घरों पर पताका लगाकर प्रशिद्धन्द्वियों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते थे। जहाज भी उस दिन मारिडयों से सजा दिये जाते थे।

जैसा हम ऊपर देल श्राये हैं, जहाजो की हिफाजत के लिए दी नगृहों की व्यवस्था थी। ये दी नगृह पक्के वने होते थे। रात में इनपर तेज रोशनी कर दी जाती थी, जिससे श्रासानी के साथ जहाज वन्हरों में घस सकें ।

मिणिमेखले में शादुवन की कहानी से दिल्ण-भारत के समुद्द-यात्रियों की विपित्तयों का पता चलता है । कहानी यह है कि शादुवन के निर्धन हो जाने पर उसकी स्त्री उसका अनादर करने लगी। अपनी गरीबी से तंग आकर उसने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। अभाग्यवश, जहाज समुद्द में टूट गया। मस्तूल के सहारे वहना हुआ शादुवन नागद्वीप में जा लगा। इसी बीच में उसके कुछ सायी वचकर कावेरीपट्टीनम् पहुँचे और वहां शादुवन की मृत्यु की खबर दे दी। यह सुनकर शादुवन की स्त्री ने सती होने की ठाने, पर उसे एक अलीकिक शिक्ष ने ऐसा करने से रोका और वताया कि शादुवन जीवित है और जन्दी ही व्यापारी चन्द्रदत्त के वेड़े के साथ लीटनेवाला है। यह शुभ समाचार पाकर शादुवन की स्त्री उसकी बाट जोहने लगी।

इसी वीच में शादुवन समुद्र से निकलकर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे देवकर नागा उसके पास पहुंचे और मारकर खा जाने की इच्छा से उसे जगाया। लेकिन शादुवन उनकी भाषा जानता था और जब उसने उनकी भाषा में उनसे वात-चीत शुरू कर दो तो उन्हें गया त्याञ्चर्य हुआ और वे शादुवन को अपने नेता के पान ले गये। शादुवन ने नेना को अपनी पतनी के पाय एक गुफा में भालू की तरह रहते देवा। उसके आस-पास शराब बनाने के बरतन और बद्दूदार सुखी हिट्टियो पड़ी थीं। शादुवन की वातचीत का उत्पर अव्छा अवर पदा। नायक ने शादुवन के लिए मास, शराब और एक स्त्री की व्यवस्था करने की आजा ही, पर शादुवन के श्वरार पर पर उसे पद उसे वहा आसचर्य हुआ। इसपर बातचीत में शादुवन ने आहिंसा की महिना बनाई और नायक से वचन ले जिया कि वह हुटे हुए जहांजों के यात्रियों को भित्य में आपन देगा। उदने

१. कनक्सभे, वही, ए० २६

२. मिण्मेखलें, १० १५०-१४६

शिलप्यिकारम् मं पुहार श्रथमा कारिराय्ट्रीनम् का बहुत स्यामितिक वर्णन श्राया है। वहां के न्यापारियों के पासं इतना धन था कि उसके लिए बरे-बरे प्रतापशाली राजे भी ललचाया करते थे। सार्थ, जन श्रार थन-मार्गों से, वहाँ इतने-इतने किस्न के मान लाते थे कि मानो वहीं सारी दुनिया का माल-मता इकट्ठा हो गया हो । जहाँ देखिए वहीं, खली जगहों में, वन्दरगाह श्रोर उपके चाहर, माल-ही माल देख पड़ना था। जगह-जगह लोगों की श्रोखें श्रल्य सम्पत्तिवाले यवनों के मकानों पर पड़ती थीं। वन्दरगाह में देश-देश के नाविक देख पड़ते थे, पर उनमें बड़ा सद्भाव दिसाई पड़ता था। शहर की गनियों में लोग ऐपन, स्नानचूर्ण, फूल, धूप श्रोर श्रवर बेचते हुए दीख पड़ते थे। कुछ जगहों में बुनकर रेशमी कपड़े श्रोर बढ़िया सूती कपड़े बेचते थे। गित्रयों में रेशमी कपड़े, मूँगे, चन्दन, मुरा, तरह-तरह के कीमती गहने, बे-ऐव मोती तथा सोना विकता थार। नगर के बीच, खली जगह में, माल के भार, जिन पर तौल, संख्या श्रीर मालिकों के नाम निखे होते थे, दीख पड़ते थे।

एक दूसरी जगह कानेरीपटीनम् के उमुद्दतट का वहा स्वामाविक चित्रण हुआ है । मादिव और कीवलन्, नगर के घीच के राजमार्ग से होकर उमुद्दतट के चेरिमार्ग पर पहुँचे जहाँ केरल से माल उतरता था। यहाँ पर फहराती पताकाएँ मानी कह रही थीं,—'हम इस खेतवालुकाविस्तार में यहाँ बसे हुए विदेशो व्यापारियों का माल देवती है।' वहाँ रंग, चन्दन, फूल, गन्व तथा मिठाई वेचनेवालों की दूकानों पर दीपक जल रहे थे। चतुर सीनारों, पंक्तिबद्ध पिट्ट वेचनेवालों, इडली वेचनेवालों की दूकानों पर दीपक जल रहे थे। चतुर सीनारों, पंक्तिबद्ध पिट्ट वेचनेवालों, इडली वेचनेवालों तथा फुटकर सामान वेचनेवाली लड़िक्यों की दृकानों में भी प्रकाश हो रहा था। मलुखों के दीपक जहाँ-तहों लुपलुपा रहे थे। किनारे पर जहाजों को ठीक रास्ता दिखलाने के लिए दीपगृह भी थे। जाल से मड़िलयों फैंसाने के लिए समुद्द में आगे बढ़ी मलुखों की नावों से भी दीपक टिमिटिमा रहे थे। भिन्न-भिन्न भाषाएँ वोलनेवाले विदेशियों तथा मालगोदाम के पहरेदारों ने भी दीपक जत्ता रखे थे। इन असंख्य दीपकों के प्रकाश में वन्दरगाह जगमगा रहा था। बन्दरगाह में समुद्दी और पहाडी मालों से भरे जहाज खड़े थे।

समुद्दतट का एक भाग केवल सैतानियों के लिए सुरिच्चत था। यहाँ अपने साथियों के साथ राजकुमार और बड़े-बड़े व्यापारी आराम करते थे। खेमों में कुशत नाचने-गानेवालियों होती थीं। रंग-विरंगे कपडे और मिन्न-मिन्नं भाषाएँ कावेरी के मुहाने पर की भीड़ से मिलकर अजीव छटा पैदा करती थीं।

पष्टिनप्पालि हैं से कावेरीपट्टीनम् के जीवन पर कुछ छोर छिषक प्रकाश पड़ता है। उसमें कहा गया है कि वहाँ सन्नों से भात मुफ्त में बॉटा जाता था। जैन छौर बौद्ध-मिन्दर शहर के एक भाग में स्थित थे। शहर के दूसरे भाग में ब्राह्मण यज्ञ करते थे।

१. शिलप्यदिकारम्, पृ० ६२

२. वही, पृ० ११०-१११

रै. वही, पृ• ११४

४, वही, ए० १२८-११६

४. वही, ए० १२६-१३०

E बरिस्टान ग्रेगिटकोडी, १६१२, पुर १४८ से

व्यापार के सम्बन्ध में जैन-साहित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ आई है जिन्हें जानना इसिलए आवश्यक है कि दूसरे साहित्यों में प्राय: ऐसी व्याख्याएँ नहीं मिलतीं। इन व्याख्याओं से हमें यह भी पता चलता है कि माल किन-किन स्थानों में विकता था तथा प्राचीन भारत में माल खरी इने-बेचने तथा लेजाने-लेआने के लिए जो बहुत-से बाजार होते थे उनमें कौन-कौन-से फरक होते थे।

जलपट्टन तो समुद्री वन्दरगाह होता था, जहाँ विदेशी माल उतरता था और देशी माल की चलान होती थी। इसके विपरीत, स्थलपट्टन उन वाजारों को कहते थे जहां वैलगाहियों से माल उतरता था। दोणमुज ऐसे वाजारों को कहते थे, जहां जल और थल, दोनो से माल उतरता था, जैसे कि ताम्रलिप्ति और भरुकच्छ। निगम एक तरह के व्यापारियों, अर्थात, उधार-पुरजे के व्यापारियों की वस्ती को कहते थे। निगम दो तरह के होते थे, साम्रहिक और असंप्रहिक। टीका के अनुसार, साम्रहिक निगम में रेहन-वट्टे का काम होता था। असाम्रहिक निगमवाले व्याज-वट्टे के सिवा दूसरे काम भी कर सकते थे। इन उल्लेखों से यह साम हो जाता है कि निगम उस शहर या वस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन और व्याज-वट्टे का काम करनेवाले व्यापारी रहते थे। निवेश सार्थ की वस्तियों को कहते थे। इतना हो नहीं, सार्थों के पडाव भी निवेश कहलाते थे। पुरमेदन उस बाजार को कहते थे जहाँ चारो स्त्रोर से उतरते माल की गाँठें खोली जाती थीं। शाकल (आधुनिक स्यालकोट) इसी तरह का पुरमेदन था।

जैसा हम ऊपर कह श्राये हैं, जैन-साधुश्रों को तीर्थ-रर्शन श्रथना धर्म-प्रचार के लिए यात्रा करना श्रावश्यक था। पर उनकी यात्रा का ढंग, कम-से-कम श्रारम्भ में, साधारण यात्रियों से श्रलग होना था। वे केवल श्रावेशन, सभा, (धर्मशाला) तथा कुम्हार श्रथना लोहार की कर्मशालाश्रों में पुत्राल डालकर पढ़ रहते थे। उपर्युक्त जगहों में स्थान न मिलने पर वे सूने पर, स्मशान श्रथना पेड़ों के नीचे पढ़े रहते थे। वर्षा में जैन-भिक्तुश्रों को यात्रा की मनाही है, इसलिए चौमासे में जैन-साधु ऐसी जगह ठहरते थे जहाँ उन्हें प्राय भिक्ता मिल सकती थी श्रौर जहाँ श्रमण, ब्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण, श्राह्मण से के वह ऐसा मार्ग न पकड़े जिसपर लुटेरों श्रौर म्लेच्ट्रों का भग हो श्रथना जो श्रनायों के देश से होकर गुजरे। साधु को श्रराजंक देश, गण-राज्यों, योवराज्यों, द्विराज्यों श्रौर विराज्यों में होकर यात्रा करने की भी श्रनुमित नहीं थी। साधु जगल पनाते थे। नदी पड़ने पर वे नाव हारा उसे पार करते थे। ये नावें मरम्मत के लिए पानी के भादर निकान ली जाती थीं। जैन-साहित्य में नाव के माथा (प्रस्थों), गलही (मरगन्ने) श्रौर मन का उल्लेख है। नाविकों की भाषा के भी कई उदाहरण दिये गये हैं, यथा—'नाव श्रों राविंशों राविंशों की भाषा के भी कई उदाहरण दिये गये हैं, यथा—'नाव श्रांग राविंशों

१ वृहत्कल्पसूत्र भाष्य, १०६०, सुनि पुषयविजय जी हारा सम्यादित १६६६ हो।

२ वही, १०६०

र वही, १११०

४ वही, १०११

४ वही, १०६३

६ काचारांगसूत्र, १, म, २, २-१

<sup>♥</sup> बही, २, ३, ३, ⊏

# नवाँ अध्याय

### जैन-साहित्य में यात्री श्रीर सार्थवाह

( पहली से छठी सदी तक )

जैन श्रंगों, उवांगो, छंरो, सूत्रों, चूिणयों श्रीर टीकाश्रों में भारतीय संस्कृति के इतिहास का मसाला भरा पड़ा है, पर श्रभाग्यवश श्रभी हमारा ध्यान उधर नहीं गया है। इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य तो है जैन-प्रन्यों की दुष्प्राप्यता और दुर्वीयता। थोड़े-से प्रन्यों के सिवा. अधिकतर जैन-प्रन्थ केवल भक्तों के पठन-पाठन के लिए ही छापे गये हैं। उनके छापने में न तो शुद्धता का ख्याल रखा गया है, न भूमिकायों श्रीर श्रनुकमिणकाश्रों का ही। भाषा-सम्बन्धी टिप्पिएयों का इनमें सदा अभाव होता हैं जिससे पाठ समभाने में वही कठिनाई होती है। संस्कृति के किसी अंग के इतिहास के लिए जैन-साहित्य में मसाला ढूँढ़ने के लिए अन्यों का आदि से अन्त तक पाठ किये बिना गति नहीं है, पर जी कहा करके एक बार ऐसा कर लेने पर हमें पता लगने लगता है कि विना जैन-प्रन्थों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती: क्योंकि जैन-साहित्य भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे श्रंगों पर प्रकाश डालता है जिनका बौद्ध श्रथवा संस्कृत-साहित्य में पता हो नहीं लगता. श्रीर पता लगता है भी तो उनका वर्णन केवल सरसरी तौर पर होता है। उदाहरण के लिए, सार्थवाह के प्रकरण को ही लीजिए। ब्राह्मण-साहित्य, दृष्टिकोण की विभिन्नता से, इस विषय पर बहुत कम प्रकाश डालता है। इसके विरुद्ध मौद्ध-साहित्य श्रवस्य इस विषय पर श्रिधिक विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है, फिर भी उसका उद्देश्य कहानी फहने की श्रोर श्रधिक रहता है इसीलिए वौद्ध-साहित्य में सार्थवाहों की कथाएँ पदकर हम यह ठीक नहीं घतला सकते कि आखिर वे कौन-से व्यापार करते थे और उनका संगठन कैसे होता था। पर जैन-साहित्य तो बाल की खाल निकालनेवाला साहित्य है। उसे कवित्वमय गद्य से कोई मतलब नहीं। वह तो जिस विषय को पकड़ता है उसके बारे में जो कुछ भी उसे जात होता है. उसे लिख देता है: फिर चाहे कथा में भले ही असंगति आवे। जैन-धर्म मुख्यतः व्यापारियों का धर्म था श्रौर है इसीलिए जैन-धर्मग्रन्थों में व्यापारियों की चर्चा श्राना स्वाभाविक है। साथ-ही-साथ. जैन-साधु स्वभावतः धुमक्कड होते थे श्रीर इनका धूमना श्रींख बन्द करके नहीं होता था। जिन-जिन जगहों में वे जाते थे वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का वे श्रध्ययन करते थे तथा स्थानीय भाषा को इसलिए सीखते थे कि उन भाषाश्रों में ने उपदेश दे सकें। श्रागे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि जैन-साहित्य से व्यापारियों के संगठन, सार्थवाहों की यात्रा इत्यादि प्रकरणों पर क्या प्रकाश पहता है। जैन श्रज्ज श्रौर उपांग-साहित्य का काल-निर्णंय तो कठिन है: पर अधिकतर अज्ञ-साहित्य ईसा की आरंग्भिक शताब्दियों अथवा उसके पहले का है। भाष्य श्रीर मूर्णियों गुप्तथुग अथवा उसके कुछ नाद की हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसमें संग्रहीत मसाला काफी प्राचीन है।

### ि १६४ ]

में वे बड़े-बड़े जैनाचार्यों से मिलकर उनसे सूत्रों के ठीक-ठीक श्रर्थ समभते थे। श्राचार्यों का उन्हें श्रादेश था कि जो कुछ भी उन्हें भिन्ना में मिले उसे वे राजकर्मचारियों को दिखला लें जिससे उनपर चोरी का सन्देह न हो सके। 2

जैसा हम ऊपर कह आये है, साधु अपनी यात्राओं में जनपदों की अच्छी तरह परीचा करते थे। वे इस बात का पता लगाते थे कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न उपजाने के लिए किन-किन तरहों की सिंचाई आवश्यक होती है। उन्हें पता लगता था कि कुछ प्रदेश खेती के लिए केवल वर्षा पर अवलम्बित रहते थे (टीका में, जैसे, लाट, यानी गुजरात), किसी प्रदेश मे नदी से सिंचाई होती थी (जैसे, सिन्ध); कहीं सिंचाई तालाव से होती थी (जैसे, इतिंड देश); कहीं कुँ ओ से सिंचाई होती थी (जैसे उत्तरापध); कहीं बाढ़ से (जैसे बनास में बाढ़ का पानी हट जाने पर अन्न बो दिया जाता था); कहीं-कहीं नावो पर धान बोया जाता था (जैसे काननद्वीप मे)। ये यात्री मथुरा जैसे नगरों की भी जॉच-पड़ताल करते थे, जिनके जीविकोपार्जन का सहारा खेती न होकर ज्यापार हो गया था। वे ऐसे स्थानों को भी देखते थे जहाँ के निवासी मास अथवा फल-फूल खाकर जीते थे। जिन प्रदेशों में वे जाते थे, उनके विस्तार का वे पता लगाते थे और स्थानीय रीति-रस्मों (कल्प) से भी वे अपने को अवगत करते थे; जैसे सिन्ध में मांस खाने की प्रधा थी, महाराष्ट्र में लोग धोवियों के साथ भोजन कर सकते थे और सिन्ध में कलवारों के साथ।

श्रावश्यकचूिं के श्रनुसार, अजैन-साधु देश-कथा जानने में चार विपयों पर—यथा छन्द, विधि, विकल्प श्राँर नेपथ्य पर—विशेष ध्यान देते थे। छन्द से भोजन, श्रलंकार इत्यादि से मतलब है। विधि से स्थानीय रिवाजों से मतलब है—जैसे, लाट, गोल्ल (गोदावरी जिला) श्रीर श्रंग (भागलपुर) में ममेरी यहिन से विवाह हो सकता था, पर दूसरी जगहों में यह प्रधा पूर्णतः श्रमान्य थी। विकल्प में खेती-वारी, घर-दुश्रार, मन्दिर इत्यादि की वात श्रा जाती थी तथा नेपथ्य में वेषभूषा की बात।

श्रराजकता के समय यात्रा करने पर साधुश्रों श्रोर न्यापारियों को छुत्र नियम पानन करने पढ़ते थे। उस राज्य में, जहां का राजा मर गया हो ( वैराज्य ), साधु जा सकते थे। पर शत्रु-राज्य में वे ऐसा नहीं कर सकते थे भा गौलिमक, बहुधा द्यावश, माधुश्रों को श्रागे जाने देते थे। ये गौलिमक तीन तरह के होते थे; यथा संयतभदक, गृहिभदक श्रीर उंगत-गृहिभदक। श्रागर पहला साधुश्रों को छोड़ भी देता था नो दूसरा उन्हें पकड़ लेता था। पर दन नीगों ने छुटकारा मिल जाने पर भी राज्य में धुसते ही राजकर्मचारी उनसे पृष्ठता था—'श्राप मिन्न पगडणड़ी ( उत्पथ ) से श्राये हैं १० श्रगर साधु इन प्रश्न का ठीक उत्तर देने तो उन्हें जी ग्रारतों है श्राप्ता न पकड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कहने पर कि वे छोपे रास्ते हैं श्राये हैं, वे श्रपने को तथा गौलिमकों को कठिनाई में उग्र सकते थे। गौलिमगों को निर्दाष्ट

३ वही, १२३४

२ वही, १२३म

३ वही, १२३३

४ भावस्यक्चृणि, ए० ४५%, भ तथा ४५% रतकास, १६३८

५. वृ० क्र स्० सा०, रण्६१

#### [ १६४ ]

( संचारएधि ), पीछे पींची ( उक्काधितए ), ढकेली ( श्राक्रितिए ), गीन खींची ( श्राहर ), डॉइ ( श्रालितिण )'। पतवार ( पीढएण ), बीछ ( वंश्रेण ), तथा पूसरे उपादानों ( बलयेण, श्रवलुएण ) द्वारा नाव चलाने का उल्लेश है। श्रावस्थकता पढ़ने पर, नाव के छेद शरीर के किसी श्रज्ञ, तसले, कपड़े, भिट्टी, दुश श्रथवा कमल के पत्तों से बन्द कर दिये जाते थे। प

रास्ते में भिन्तुओं से लोग वहुत-से सार्थक श्रथवा निर्थिक प्रश्न करते थे। जैसे—'श्राप कहाँ से श्राये हें १' 'श्राप कहाँ जाते हैं १' 'श्राप का क्या नाम है १' 'क्या श्रापने रास्ते में किसी को देला था १' (जैसे, श्रादमी, गाय-भेंस, कोई चौपाया, चिहिया, सोंप श्रथवा जलचर)। 'किहिए, हमें दिलाइए १' फल-एल श्रीर चुनों के बारे में भी वे प्रश्न करते थे। साधारण प्रश्न होता था—'गॉव या नगर कितना वहा है या कितनी दूर है १' साधुश्रों को श्रक्सर रास्ते में डाकुश्रों से मेंट हो जाती थी श्रीर उनसे सताये जाने पर उन्हें श्रारन्तको के पास फिरयाद करनी पड़ती थी। व

जैन-सिहत्य से पता चलता है कि राजमानों पर टाउआं का वहा उपद्रव रहता था। विपाकसूत्र में विजय नाम के एक चड़े साहसी डाकू की कथा है। चोर-पिल्लयों प्राय: वनों, खाइयों और वसवाहियों से थिरी और पानीवाती पर्वतीय घाटियों में स्थित होती थीं। डाकू बड़े निर्भय होते थे, उनकी आंखें चड़ी तेज होती थीं और वे तलवार चलाने में बड़े सिद्धहस्त होते थे। डाकू-सरदार के मातहत हर तरह के चोर और गिरहकट उन इच्छानुसार यात्रियों को लूटते-मारते अथवा पकड़ ले जाते थे। विजय इतना प्रभावशाली डाकू था कि अक्सर वह राजा के लिए कर वसूला करता था। पकड़े जाने पर डाकू बहुत कप्ट देकर मार डाले जाते थे।

लम्बी मंजिल मारने पर यात्री बहुत थक जाते थे, इसिलए उनकी थकावट दूर करने का भी प्रवन्य था। पैरों को घोकर उनकी ख्र अच्छी तरह मालिश होती थी। इसके बार उनपर तेल, घी अथवा चर्वा तथा लोध-चूर्ण लगाकर उन्हें गरम और ठंडे पानी से घो दिया जाता था। अन्त में, आलेपन लगा कर उन्हें धूप दे दी जाती थी।

छठी सदी में जैन-साधु केवल धर्म-प्रचार के लिए ही बिहार-यात्रा नहीं करते थे। वे जहाँ जाते थे, उन स्थानों की मली-भाँति जॉच-पड़ताल भी करते थे। इसे जनपद-परीचा कहते थे। जनपद-दर्शन से साधु पितृता का बोध करते थे। इस प्रकार की विहार-यात्राओं से वे अनेक भाषाएँ सीख लेते थे। उन्हें जनपदों को अच्छी तरह से देखने-भालने का भी अवसर मिलता था। इस ज्ञानलाभ का फल उनके शिष्यवर्गों को भी मिलता था। अपनी यात्राओं में जैन-भिन्तु तीर्थं करों के जन्म, निष्क्रमण और केवली होने के स्थानों पर भी जाते थे।

संचरणशील जैन साधुत्रों को श्रानेक देशी भाषात्रों में भी पारंगत होना पड़ता था। अ श्राजनबी भाषात्रों का ज्ञान प्राप्त करके वे उनमें ही लोगों को उपदेश देते थें। अध्यात्रात्रों

१ वही, २, ३, १, १०-२०

र वहीं, १, १, १४-१६

३ वि० सू०, ३, ४६-६०

४ षाचारांगसूत्र, २, १३, १, ६

४ वृहत्कल्पसूत्रभाष्य, १२२६

६ वही, १२२७

७ वही, १२३०

म वही, १२३३

कभी-कभी दो मार्थवाह भिलकर तय कर लेते थे कि जंगल में श्रथवा नदी या दुर्ग पड़ने पर वे रात-भर ठहर कर सबेरे साथ-साथ नदी पार करेंगे।

सार्पवाह यात्रियों के आराम का ध्यान करके ऐसा प्रवन्य करते थे कि उन्हें एक दिन में यहुत न चत्रना पड़े। चेत्रतः परिशुद्ध सार्थ एक दिन में उतनी ही मंजिल मारता था जितनी बच्चे और चूढ़े आराम से तय कर सकते थे। सूर्योदय के पहले ही जो सार्थ चल पड़ता. था उसे कालतः परिशुद्ध सार्थ कहते थे। भावतः परिशुद्ध सार्थ में बिना किसी भेद-भाव के सब मतों के साधुओं को भोजन मिलना थारे। एक अच्छा सार्थ बिना राज्य-मार्ग को छोडे हुए धीमी गति से आगे बढ़ना था। रास्ते में भोजन के समय वह ठहर जाता था और गन्तव्य स्थान पर पहुँच-कर पड़ाव डाल देता था । वह इस बात के लिए भी सर्वदा प्रयत्नशील रहता था कि वह उसी सड़क को पकड़े जो गोवों और चरागाहों से होकर गुजरती हो। वह पड़ाव भी ऐसी ही जगह डालने का प्रयत्न करता था जहाँ साधुओं को आसानी से भिन्हा मिल सके ।

सार्थ के साथ यात्रा करनेवाजों को एक अथवा दो सार्थवाहों की आज्ञा माननी पड़ती थी। उन दोनो सार्थवाहों में एक से भी किसी प्रकार अनवन होने पर यात्रियों का सार्थ के साथ यात्रा करना उचित नहीं माना जाता था। यात्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे उन शक्तनों और श्रपशक्तनों में विश्वास करें जिन्हें सारा सार्थ मानता हो। सार्थवाह द्वारा नियुक्त चालक की आजा मानना भी यात्रियों के लिए आवश्यक था ।

सार्थों के साय साधुत्रों की यात्रा बहुधा सुत्रकर नहीं होती थी। कभी-कभी उनके भिज्ञाटन पर निकल जाने पर सार्थ त्रागे वढ़ जाता था और उन वेचारों को भूते-प्यासे इधर-उधर भटकना पड़ता था । एक ऐसे ही भूले-भटके साधु-समुद्राय का वर्णन है जो उन गाड़ियों के, जो राजा के लिए लकड़ी लाने त्राई थीं, पड़ाव पर पहुँचा। यहाँ उन्हें भोजन मिला और ठीक रास्ते का भी पता चला। लेकिन साधुत्रों को ये सब कष्ट तभी उठाने पड़ते थे जब सार्थ उन्हें स्वयं भोजन देने को तैयार न हो। आत्रस्यकचूर्णि में इस बात का उल्लेख है कि जितिश्रतिष्ठ और वसन्तपुर के बीच यात्रा करनेवाले एक सार्थवाह ने इस बात की मुनादी करा दी कि उसके साथ यात्रा करनेवालों को भोजन, वस्त्र, बरतन और दवाह्याँ मुफ्त में मिलेंगी। पर ऐसे उदारहृदय भक्त थाड़े ही होते होंगे, साधारण व्यापारी श्रगर ऐसा करते तो उनका दिवाला निश्चित था।

हमें इस बात का पता है कि जैन साधु खाने-पीने के मामते में काफी विचार रखते थे। यात्रा में गुड, घी, केले, खजूर, शक्कर तथा गुड-घी की पिन्नी उनके विहित खाद्य थे। घी न मिलने पर वे तेल से भी काम चला सकते थे। वे उपयुक्त भोजन इसलिए करते थे कि

१. वही, ४८७३-७४

२ वही, ३०७६

रे. बही, २०७६

४ वही, ३०७३

४. वही ए० ३०८६-८७

६. झावश्यकचूर्शि, पृ० १०८

७. वही, ए॰ ११४ से

यात्रियों की चोरों से रत्ता करने के लिए होती थी। स्थानपात्तक (थानेदार) लोगों की बिना श्राज्ञा के श्राने-जाने नहीं देते थे। यही कारण था कि घुमावदार रास्ते से श्राने शता वड़ा भारी श्रपराधी माना जाता था। कभी-कभी रधानपालक सोते रहते थे श्रीर उनकी शालाश्रों में कीई नहीं होता था। श्रगर ऐसे समय साधु धीरे से असक जाते तो पकड़े जाने पर वे श्रपने साथ-ही-साथ स्थानपालकों को भी फैंसा सकते थे ( २० क० मू० भा०, २७७२-७५ )।

सार्थ पांच तरह के होते थे, मंडीपार्थ, ग्राथीत् माल होनेवाते सार्थ, --बहितका, इस सार्थ में ऊँट, खच्चर, बेल इत्यादि होते थे, 3—भारवह, इस सार्थ में लोग स्वयं श्रपना माल ढोते थे, ४—श्री इरिका, यह उन मजदूरों का सार्थ होता था जो जीविका के लिए एक जगह से दृषरी जगह घूमते रहते, "-कार्पटिक सार्थ, इसमें अधिकार भिन्नु श्रीर साध

सार्थ द्वारा ले जानेवाले माल की विधान कहते थे। मात चार तरह का होना था, यथा—(१) गणिम—जिसे गिन सकते थे, जैसे हर्रा, सुपारी इत्यादि। (२) धरिम—जिसे तौल होते थे। सकते थे, जैसे शम्कर । (३) मेय—जिसे पाली तथा सेतिका से नाप सकते थे, जैसे चावल श्रीर घी । (४) परिच्छेय — जिसे केवल श्रॉबों से जॉच सकते थे, जैसे, कपड़े, जवाहिरात, मोनी इत्यादि । सार्थ के साथ अनुरंगा (एक तरह की गाड़ी), डोती (यान), घोड़े, भैंसे, हाथी श्रीर बैल होते थे जिनपर चलने में श्रममर्थ वीमार, घायल, बची, बूढ़े श्रीर पैरल चढ़ सकते थे। कोई-कोई सार्थवाह इसके लिए कुछ किराया वसूल करते थे, पर किराया देने पर भी जो सार्थवाह वचों त्रौर वृढ़ों को सत्रारियों पर नहीं चढ़ने देते थे, वे करूर समभे जाते थे त्रौर लोगों को ऐसे सार्थवाह के साथ यात्रा करने की कोई राय नहीं देना था3। ऐसा सार्थ, जिसके साथ दंतिक (मोरक, मगडक, अशंकवतीं-जैसी मिठाइयाँ), गेहूं, तिल, गुड़ और घी हो, प्रशंसनीय सममा जाता था, क्योंकि आपितकाल में, जैसे बाढ़ आने पर, सार्थवाह पूरे सार्थ और साधुओं

यात्रा मे अक्सर सार्थी की आकरिमक विवित्तियों का, जैसे घनघोर चर्वा, बाढ़, डाऊओं तथा को भोजन दे सकता था । जंगली हाथियों द्वारा मार्ग-निरोध, राज्यचीम तथा ऐसी ही दूसरी त्रिपतियों का, सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसे समय, सार्थ के साथ खाने-पीने का सामान होने पर वह विपत्ति के निराकरण होने तक एक जगह ठहर सकता था । सार्थ त्राविकतर कीमती सामान ले श्राया श्रीर ले जाया करता था। इनमें केशर, श्रागर, चोया, कस्तूरी, इंगुर, शंख श्रीर नमक मुख्य थे । ऐसे साथों के साथ व्यापारियों ख्रीर खास करके साधुख्रों का चलना ठीक नहीं सममा जाता था, क्यों कि इनके लु में का वरावर भय बना रहता था है। रास्ते की कठिनाइयों से बचने के लिए छोटे-छोटे सार्थ बड़े साथों के साथ मिलकर त्रागे बढ़ने के लिए एके रहते थे।

१. वही, ३०६६

२. वही०, ३०७०

६. वही ०, ३०७१

४. वही०, ३०७३

४. वही०, ३०७३

६. वहीं ७, ३०७४

### ि १६६ ]

में प्रपना डेरा नहीं डाल सकती थी। आगमनगृह में सब तरह के यात्री टिक सकते थे। मुसाफिरों के लिए प्राम-सभा, प्रपा (बावडी ) श्रीर मन्दिरों में ठहरने की व्यवस्था रहती थी । साध्वयाँ यहाँ इसलिए नहीं ठहर सकती थी कि पेशाव-पाखाना जाने पर लोग उन्हें वेशरम कहकर हँ सते थे १ । कभी-कभी आगमनगृह में चोरी से कुत्ते घुसकर वरतन उठा ले जाते थे। गृहस्थों के सामने साध्वियों अपना चित्त भी निश्चय नहीं कर पाती थीं । इन श्रागमनगृहों में बहुधा बदमाशों से घिरी बदमाश श्रीरतें श्रीर वेश्याएँ होती थीं। पास से बारात श्रथवा राज-यात्रा निकलती थी जिसे देखकर साध्वयों के हृदय में प्ररानी बातों की याद ताजी हो जाती थी। श्रागमनगृह में वे युवा पुरुषों से नियमानुसार बातचीत नहीं कर सकती थीं श्रीर ऐसा न करने पर लोग उन्हें घुणा के भाव से देखते थे। यहाँ से चोर कभी-कभी उनके कपड़े भी उठा ले जाते थे। इसी तरह रएडी-भड़ु श्रो से विरकर उनके पतन की सम्भावना रहती थी । तीन बार बिहित स्थान खोजने पर भी न मिलने से, साध्वियाँ श्रागमनगृह श्रथवा बाड़े से घिरे मन्दिर में ठहर सकती थी, लेकिन उनके लिए ऐसा करना तभी विह्नत था जब वे स्थिर बुद्धि से विधर्मियों से श्रपनी रत्ता कर सकें। पास में भले ब्राटिमियों का पड़ोस ब्रावश्यक था। मन्दिर में भी जगह न मिलने पर वे ब्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं है।

ऊपर हम देख श्राये हैं कि जैन-साहित्य के श्रनुसार व्यापारी श्रीर साधु किस तरह यात्रा करते थे श्रीर उन्हे यात्राश्रों में कौन-कौन-सी तकलीफें उठानी पड़ती थीं श्रीर सार्थ का संगठन किस प्रकार होता था। स्थलमार्ग में कौन-कौन रास्ते चलते थे, इसका जैन-साहित्य में अविक विवरण नहीं मिलता। श्रहिच्छत्रा ( श्राधुनिक रामनगर, वरेली ) को एक रास्ता था जिससे उत्तर-प्रदेश के उत्तरी रास्ते का बोध होता है। इस रास्ते से धन नाम का व्यापारी माल लाइकर व्यापार करता था। ७ उज्जैन और पम्पा के बीच भी, लगता है, कोशाम्बी और बनारस हाकर व्यापार चलता था। इसी रास्ते पर धनवसु नामक सार्थवाह के लुटने का उल्लेख है। द मधुरा प्रसिद्ध न्यापारिक केन्द्र था और यहाँ से दिल्ला मथुरा के साथ बरावर न्यापार होता था। ° शूर्पारक से भी व्यापार का उल्लेख है। १° स्थल-मार्ग से व्यापारी ईरान (पारसदीव) तक की यात्रा करते थे। १९ रेगिस्तान की यात्रा में लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। १९ रेगिस्तानी रास्तों में सीध दिखलाने के लिए कीलें गड़ी होती थीं। १३

श्रपने धार्मिक श्राचारों की कठिनता के कारण जैन साधु तो समुद्रयात्रा नहीं करते थे : पर जैन धार्थवाह श्रीर व्यापारी, वौद्धों की तरह, समुद्रयात्रा के कायल थे। इन

१ वहीं, २४म६

३ वही, ३४६४

४ वही, ३४०४

७ ज्ञाता धर्मकथा, १४, १४६

१ भावश्यकचूिया, ए० ४७२ से

११ श्रावश्यकचृिंगं, पृ० ४४८

२ वही, ३४६०

४ वही, ३४६४-६६

६ वही, ३४०७, = श्रावश्यक निर्युक्ति, १२७६ से

१० वृ० क० सु० भा०, २१०६

१२ वही ए० ४४३

वह थोड़े ही में ज़ुन। शान्त कर देनेशता होना था श्रीर उससे प्याप्त भी नहीं लगनी थो। पर ऐसा तर माल तो सदा मिलनेनाना नहीं था श्रीर इसीतिए वे चना, चथेना, मिटाई श्रीर शांतिचूर्ण पर भी गुजर कर लेते थे । यात्रा में जैन साधु श्रपनी दवाश्रों का भी प्रवन्य करके चलते थे। उनके साथ वात-पित्त-कफ सम्बन्धी बीमारियों के लिए दवाएँ होती थीं श्रीर घाव के लिए मलहम की पिट्टियाँ। र

सार्थ के तिए यह आवश्यक था कि उसके सदस्य वन्य पशुओं से रक्षा पाने के लिए सार्थवाह द्वारा बनाये गये बाडों को कभी न लॉघें। ऐसे बाड़े का प्रबन्ध न होने पर साधुओं को यह अनुमित थी कि वे कैंटीली माडियों से स्वयं अपने लिए एक बाडा तैयार कर लें। बन्य पशुओं से रक्षा के लिए पड़ावों पर आग भी जलाई जाती थी। जहां डाकुओं का भय होता था वहां यात्री आपस में अपनी बहादुरी की डींगें इसलिए मारते थे कि डाकू उन्हें सुनकर भाग जायें; लेकिन डाकुओं से मुकायला होने पर सार्थ इधर-उधर छितराकर अपनी जान बचाता था 3।

ऐसे सार्थ, जिसमें बच्चे श्रोर वृढे हों, जंगल में राहता भूल जाने पर साधु वन-देवता की कृपा से ठी क राहता पा लेते थें ४। वन्य पशुश्रों श्रथवा डाकुश्रों द्वारा सार्थ के नष्ट हो जाने पर श्रगर साधु विलग हो जाते थे तो सिवाय देवताश्रों की प्रार्थना के उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था ।

भिलमंगों के सार्थ का भी वृहत्कल्पसूत्र-भाष्य में सुन्दर वर्णन दिया गया है। खाना न मिलने पर ये भिलमंगे कन्द, मूल, फल पर अपना गुज़ारा करते थे; पर ये सब वस्तुएँ जैन साधुओं को अभन्य थीं। इन्हें न खाने पर अक्सर भिलमंगे उन्हें डराते भी थे। वे भिन्तुओं के पास एक लम्बी रस्सी लाकर कहते थे—'अगर तुम कन्द, मूल, फल नहीं खाओगे तो हम तुम्हें फॉसी पर लटकाकर आनन्द से भोजन करेंगे ।'

सार्थ के दूसरे सदस्य तो जहाँ कहीं भी ठहर सकते थे, पर जैन साधुओं को इस सम्बन्ध में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए इन नियमों का पालन करना बड़ा कठिन था। सार्थ के साथ, सन्ध्या-समय, गहरे जंगल से निकलकर जैन साधु श्रपने लिए विहित स्थान की खोज में जुट पड़ते थे श्रीर ठीक जगह न मिलने पर कुम्हारों की कर्मशाला श्रथवा दूकानों में पड़े रहते थे।

यात्रा में जैन साधु तो किसी तरह अपना प्रबन्ध कर भी खेते थे पर साध्वियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी। बृहत्कलपसूत्र (भा० ४, पृ० ६७२) के एक सूत्र में कहा गया है कि साध्वी आगमनगृह में, छाये अथवा बेपर्द घर में, चबूतरे पर, पेड़ के नीचे अथवा खुले

१. वृ० क॰ सू० भा०, ३०१३-१४

२. वही, ३०१४

३ वही, ३१०४

४. वही, ३१०म

४. वही, ३११०

६. वही, ३११२-१४

७. वही, ३४४२-४४

श्रीपियाँ तथा वीमारों के लिए पथ्य भी लाद दिये जाते थे। समय पर काम याने के लिए पुत्राल, लकड़ी, पहनने के कपड़े, यज, शस्त्र तथा और वहुत-सी वस्तुएँ यौर कीमती माज भी साथ रख लिये जाते थे। जहाज छूटने के समय व्यापारियों के मित्र और सम्बन्धी शुभकामनाएँ तथा व्यापार में पूरा फायदा करके छुशजपूर्वक लौट आने की हार्दिक इच्छा प्रकट करते थे। व्यापारी, समुद्र श्रोर वायु की पुष्प और गन्धदव्य से पूजा करने के बाद, मस्त्नों (वज्यवाहाम्र) पर पताकाएँ चढ़ा देते थे। जहाज छूटने के पहले वे राजाज्ञा भी ले लेते थे। मंगजवायों की तुमुत्तव्विन के बीन जब व्यापारी जहाज पर सवार होते थे तो उस बीच बन्दी और चारण उन्हें यात्रा के शुभ महूर्त का ध्यान दिलाते हुए, यात्रा में सफल होकर छुशल-मंगल-पूर्वक वापस लौट श्राने के लिए, उनके प्रति श्रपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते थे। कर्णधार, छुन्दिवार (डॉइ चलानेवाले) श्रीर खलासी (गिभेजकाः) जहाज की रिस्सियों ढीली कर देते थे। इस तरह बन्धन-मुक्त होकर पाल हवा से भर जाते थे श्रीर पानी काटता हुआ जहाज आगे चल निकलता था अपनी यात्रा सकुशल समाप्त करके जहाज पुनः वापस लौटकर बन्दर में लंगर डाल देता था। व

एक दूसरी कहानी में भी जहाजी न्यापारियो द्वारा सामुद्रिक विपत्तियों का सामना करने का अच्छा चित्र आया है। इस कहानी के नायक एक समय समुद्यात्रा के लिए हित्थसीय नगर से व दरगाह को रवाना हुए। रास्ते में तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा, जिससे घवराकर निर्यामक किंकत्त व्यित्रमूढ़ हो गया, यहाँ तक कि जहाजरानी की विद्या भी उसे विस्मृत हो गई। गड़वड़ी में उसे दिशा का भी ध्यान नहीं रहा। इस विकट परिस्थिति से रक्ता पाने के लिए निर्यामक, कर्णधार, कुच्चिधार, गर्भिज्जक और न्यापारियों ने नहा-धोकर इन्द्र और स्कन्द की प्रार्थना की । देवताओं ने उनकी प्रार्थना छन ली और निर्यामकों ने बिना किसी विष्न-वाधा के कालियद्वीप में अपना जहाज लाकर वहाँ लंगर डाल दिया। इस द्वीप में व्यापारियो को सोने-चॉदी की खदानें, हीरे श्रौर दूसरे रत्न मिले। वहाँ घारी दार घोड़े यानी जेने भी थे। सुगन्धित काष्ठों की गमगमाहट तो बेहोशी जानेवाली थी। व्यापारियों ने श्रपना जहाज सोने-जवाहरात इत्यादि से खून भरा श्रौर श्रनुकूल दिल्या-त्रायु में जहाज चलाते हुए सङ्ग्राल वन्दरगाह में लौट आये और वहाँ पहुँचकर राजा कनककेतु को सौगात देकर भेंट की। कनककेतु ने उनसे पूरा कि उनकी यात्राओं में सबसे विचित्र देश कौन-सा देव पड़ा। उन्होंने तुरन्त कालियद्वीप का नाम लिया। इसपर राजा ने व्यापारियों की वहाँ से जेब्रे लाने के लिए राजकर्म चारियों के साथ कालियद्भीप की यात्रा करने को कहा। इस वात पर व्यापारी राजी हो गये श्रौर उन्होंने व्यापार के लिए जहाज में माल भरना शुरू किया। इस माल में बहुत-से बाजे भी थे जैसे. वीणा, भ्रमरी, कच्छपवीणा, भण, पट्भ्रमरी श्रौर विचित्र वीणा। माल में काठ श्रौर मिट्टी के खिलौने (कट्ठकम्म, पोत्थकम्म ), तसवीरें, पुते खिलौने (लेप्पकम्म ), मालाएँ (प्रंथिम), गुँथी वस्तुएँ (बेडिम ), भरावदार खिलौने (पृरिम ), वटे सूत से वने कपड़े (संघाइम ) तथा श्रीर भी बहुत-सी नेत्र-सुखद वस्तुएँ थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने जहाज में कोण्ठ (कोट्ठपुडाग), मोंगरा, केतकी, पत्र, तमालपत्र, लायची, केसर और खस के सुगन्यित तेल के कुष्पे भी भर लिये। कुछ व्यापारियों ने खाँड, गुड, शक्कर, बूरा (मत्स्यगडी) तथा पुष्पोत्तरा श्रीर पद्योत्तरा नाम की शक्करें श्रपने माल में रख लीं। कुछ ने रोएँ दार कम्बल (कोजन), मलयवृत्त की छाल के रेशे से बने कपड़े, गोत तिकये इत्यादि विदेशों में विकी के सामान भर

१ ज्ञाताधर्मकथा, म, ७४।

यात्राओं का बड़ा सजीव वर्णन प्राचीन जैन-साहित्य में श्राया है। श्रावरयक्ष्मुणि से पता चलतां है कि दिल्लिण-महुरा से सुराष्ट्र की वरावर जहाज चला करते थे। एक जगह कथा श्राई है कि पण्डु मधुरा के राजा पण्डुसन की मित श्रीर सुमिन नाम की दो कन्याएँ जब जहाज से सुराष्ट्र की चलीं तो रास्ते में तूफान श्राया श्रीर यात्री इनसे बचने के लिए रुद्र श्रीर स्कन्द की प्रार्थना करने लगे। हम श्रागे चलकर देखेंगे कि चम्पा से गम्भीर, जो शायद ताम्रलिप्ति का दूसरा नाम था, होते हुए सुवर्णादीप श्रीर कालियद्वीप को, जो शायद जंजीवार का भारतीय नाम था, बराबर जहाज चला करते थे।

समुद्द-यात्रा के बुरालपूर्वक समाप्त होने का बहुत कुछ श्रेय श्रमुकूल वायु की होता था। विश्विमकों को समुद्दी हवा के रुखों का कुराल ज्ञान जहाजरानी के लिए बहुत श्रावस्यक माना जाता था। हवाएँ सोजह प्रकार की मानी जाती थीं; १ प्राचीन वात (पूर्वी), २ उदीचीन वात (उतराहर), ३ दान्तिणात्य वात (दिश्वनाहर), ४ उत्तरपौरस्त्य (समने से चलती हुई उत्तराहर), ४ सत्वासक (शायद चौत्राई), ६ दिन्तिण-पूर्वतुंगार (दिन्खन-पूरव से चलती हुई जोरदार हवा को तु गार कहते थे), ७ श्रपर दिन्य बीजाप (पश्चिम-दिन्य से चलती हवा को बीजाप कहते थे), ६ श्रपर वीजाप (पश्चिम-दिन्य से चलती हवा को बीजाप कहते थे), ६ श्रपर वीजाप (पश्चम), ६ श्रपरोत्तर गर्जम (पश्चमोत्तरी तूफान), १० उत्तरसत्वासक, ११ दिन्य स्वासक, १२ प्रवेतुंगार, १३ दिन्य बीजाप, १४ पश्चिम बीजाप, १४ पश्चिम गर्जम श्रीर १६ उत्तरी गर्जम।

समुद्री हवाओं के उपर्युक्त वर्णन में सत्वासुक, तुंगार तथा वीजाप शब्द नाविकों की भाषा से लिये गये हैं और उनकी ठीक-ठीक परिभाषाएँ मुश्किल हैं, पर इसमें उन्देह नहीं कि इनका सम्बन्ध समुद्र में चलती हुई प्रतिकृत और अनुकृत हवाओं से है। इसी प्रकरण में आगे चलकर यह बात खिद्र हो जाती है। सेलह तरह की हवाओं का उल्लेख करके चूणिकार कहता है कि समुद्र में कालिकावात (तूकान) न होने पर तथा साथ-ही-साथ अनुकृत गर्जभ वायु के चलने पर निपुण निर्यामक के अधीन वह जहाज, जिसमें पानी न रसता हो, इच्छित बन्दरगाहों को सकुराल पहुँच जाता था। तूकानों से, जिन्हें कालिकावात कहते थे, जहाजों के इबने का मारी खतरा बना रहता था।

ज्ञातावर्म की दो कहानियों से भी प्राचीन भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है। एक कथा में कहा गया है कि चम्पा में समुद्दी न्यापारी (नाव विश्वयगा) रहते थे। ये न्यापारी नाव द्वारा गिएम (गिनती), धरिम (तौल), परिच्छेद तथा मेथ (नाप) की वस्तुत्रों का विदेशों से न्यापार करते थे। चम्पा से यह सब माल देलगाड़ियों पर लाद दिया जाता था। यात्रा के समय मित्रों श्रौर रिश्तेदारों का भोज होता था। न्यापारी सबसे मिल-मिलाकर शुभ मुहूर्त में गम्भीर नाम के बन्दर (पोयपत्तरा) की यात्रा पर निकल पड़ते थे। बन्दरगाह पर पहुँचकर गाड़ियों पर से सब तरह का माल उतारकर जहाज पर चढ़ाया जाता था श्रौर उसके साथ ही खाने-पीने का भी सामान जैसे चावल, श्राटा, तेल, धी, गोरस, मीठे पानी की दोिएयों,

<sup>🤋</sup> प्रावश्यकचृ्या, पृ० ७०६ अ

२ वही, पृ० ६

३ आवश्यकचृित्ति, ३८६ और ३८७ अ॰

जैन-साहित्य से पता सगता है कि इस देश में उत्तर, पथ के घोड़ों का व्यापार खूब चलता था और सीमाप्रान्त के व्यापारी, घोड़ों के साथ, देश के कोने-कोने में पहुँचते थे। कहानी है कि उत्तरापथ से एक घोड़े का व्यापारी द्वारका पहुँचा। यहाँ और राजकुमारों ने तो उससे क चे-पूरे और मोटे-ताजे घोड़े खरीदे; पर कृष्ण ने सुलच्चण और दुवले-पतले घोड़े खरीदे। विवालिया के खच्चर भी प्रसिद्ध होते थे। विजन-साहित्य से पना चलता है कि ग्रप्त-युग में भारत का ईरान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध काफी बढ़ गया था। इस व्यापार में आदान-प्रदान की सुख्य वस्तुओं में शंख, सुपारी, चंदन, अगर, मजीठ, सोना, चॉदी, मोती, रतन और मूँगे होते थे। माल की उपयुक्त तालिका में, शंख, चन्दन, अगर और रत्न तो भारत से जाते थे और ईरान इस देश को मजीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगे भेजता था।

जैन-प्राकृत कथाश्रों में एक जगह एक ईरानी व्यापारी की सुन्दर कथा श्राई है। ईरान का यह व्यापारी वेन्नयड नामक बन्दर को श्रपने बड़े जहाज में शंख, सुपारी, चन्दन, श्रगर, मजीठ तथा ऐसे ही दूसरे पदार्थ भरकर चला। हमें कहानी से पता चलता है कि जब ऐसा जहाज किसी टापू श्रथवा बन्दरगाह में पहुँचता था तो वहाँ उसपर लदे माल की इसलिए जाँच होती थी कि उसपर वही माल लदा है जिसके निर्यात के लिए मालिक को राजाज्ञा प्राप्त है श्रथवा दूसरा माल भी। वेन्नयड में जब ईरानी जहाज पहुँचा तो वहाँ के राजा ने जहाज पर के माल की जॉच के लिए एक श्रेष्टि को नियुक्त कर दिया श्रीर उसे श्राज्ञा दी कि श्राधा माल राजस्व में लेकर वाकी श्राधा व्यापारी को लौटा दे। बाद में, राजा को कुछ शक हो गया श्रीर उसने माल को श्रपने सामने तालने की श्राज्ञा दी। श्रेष्टि ने राजा के सामने माल तौला। माल की गाँठों को मकक्मोरने श्रीर परखी लगाने पर पता चला कि मजीठ की गाँठों में कुछ वेशकीमती वस्तुएँ छिपी है। राजा का सन्देह श्रव विश्वास में परिस्तत हो गया श्रीर उसने दूसरी गाँठ भी खोजने की श्राज्ञा दी। सब गाँठों की जॉच के बाद यह पता चला कि ईरानी व्यापारी सोना, चाँही, रतन, मूँगे श्रीर दूसरी कीमती वस्तुएँ जहाँ-तहाँ छिपाकर निकाल ले जाना चाहता था। व्यापारी गिरफतार कर लिया गया श्रीर न्याय के लिए श्रारचको के हाथ सौंप दिया गया। है

जैन-साहित्य से पता चलता है कि उस समय के सभी व्यापारी ईमानदार नहीं होते थे। विदेशों से कीमती माल लाने पर बहुत-से व्यापारी यही चाहते थे कि किसी-न-किसी तरह, उन्हे राजस्व न चुकान। पड़े। रायप सेणिय में श्रंक, शंब श्रौर हाथीदोंत के उन व्यापारियों का उल्लेख है जो राजमार्ग छोड़कर कच्चे श्रौर बीहड़ रास्ते इसलिए पकड़ते थे कि शुल्क-शालाओं से बच निकलें। पकड़ लिये जाने पर ऐसे व्यापारियों को कठिन राजदण्ड मिलता था।

१ वही, पृ० ४२४ स

र दशवैकालिक चूर्णि, ए० २१३

३ उत्तराध्ययन टीका, ए० ६४ झ

४ मेयर, हिन्दू टेल्स, पृ० २१६-१७

४ रायपसेणियस्त्र, ४०

६ उत्तराध्ययन टीका, पृ० २४२ झ

#### [ १७२ ]

लिये। फुछ जौहरियों ने इंसगर्भ इत्यादि रस्न रख लिये। खाने के लिए जहाज में चावल भर लिया गया। कालियद्वीप में पहुँचकर छोटी नावों (श्रास्थिका) से माल नीचे उतारा गया। इसके वाद जेन्ना पकड़ने की बात खाती है।

कालियद्वीप का तो ठीक-ठीक पता नहीं चलता, पर वहुत सम्भव है कि यह जंजीबार हो, क्योंकि जंजीबार के वही अर्थ होते हैं जो कालियद्वीप के। जो कुछ भी हो, जेबा के उल्लेख से तो प्राय: निश्चित-सा है कि कालियद्वीप पूर्वी अफिका के समुद्रतट पर ही रहा होगा।

उपयुंकि विवरणों से हमें पता चल जाता है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष का भीतरी श्रीर वाहरी व्यापार बड़े जोर से चलता था। इस देश से सुगन्धित द्रव्य, कपड़े, रत्न, खिलौंने इत्यादि बाहर जाते थे श्रीर बाहर से बहुत-से सुगन्धित द्रव्य, रत्न, सुवर्ण इत्यादि इस देश में श्राते थे। दालचीनी, सुरा (लोबान), श्रनलद, बालछड़, नलद, श्रगर, तगर, नख, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, बुठ, जटामांसी इत्यादि का इस देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। कपड़ों का व्यापार भी काफी उन्नत श्रवस्था में था। रेशमी वस्त्र बहुधा चीन से श्राता था। गुजरात की बनी पटोता साड़ियाँ काफी विख्यात थीं। मध्य-एशिया श्रीर बलख से समूर श्रीर परमीने श्राते थे। इस देश से मुख्यतः सूती कपड़े बाहर जाते थे। काशी के वस्त्र इस युग में भी विख्यात थे तथा श्रपरान्त (कोंकण), सिन्ध श्रीर गुजरात में भी श्रव्छे कपड़े बनते थे। यहत्रकल्पसूत्र-भाष्य के श्रनुसार, नेपाल, ताम्रलिप्ति, सिन्धु श्रीर सोवीर श्रव्छे कपड़ों के लिए विख्यात थे।

जैन-साहित्य से यह भी पता चलता है कि इस देश में विदेशी दास-दासियों की भी सूव खपत थी। श्रन्तगडदसाश्रोभ से पता चलता है कि सोमालीलैंगड, वंजुपदेश, यूनान, सिंहल, अरव, फरगना, बलख और फारस इत्यादि से इस देश में दासियों श्राती थीं। ये दासियों श्रपने-अपने मुलक के कपड़े पहनती थीं और इस देश की भाषा न जानने के कारण, इशारों से ही बातचीत कर सकती थीं।

देश में हाथीदॉत का व्यापार होता था और वह यहाँ से विदेशों की भी भेजा जाता था। हाथीदॉत इकट्ठा करने के लिए व्यापारी पुलिंदों को वयाना दे रखते थे। इसी तरह शंख इकट्ठा करनेवाले मॉ मिन्यों को भी वयाने का रुपया दे दिया जाता था।

उत्तरापथ के तंगण नाम के म्लेच्छ, जिनकी पहचान तराई के तंगणों से की जा सकती है, सोना और हाथी हॉत बेचने के लिए दिल्लापथ आया करते थे। किसी भारतीय भाषा के न जानने से वे केवल इशारों से सौदा पटाने का काम करते थे। अपने माल की वे राशियाँ लगा देते जानने से वे केवल इशारों से सौदा पटाने का काम करते थे। अपने माल की वे राशियाँ लगा देते जानने से वे केवल इशारों से हैंक देते थे और उन्हें तबतक नहीं उठाते थे जबतक पूरा सौदा नहीं पट जाता था। अ

१ वही, १७, पृ० १३७ से

र जे॰ आई॰ एस॰ झो॰ ए॰, म ( १६४० ), ए॰ १०१ से

३ वही, म (१६४०), पृ० १मम से

४ यु० क० सू० भा०, ३६१२

प्र अन्तराहदसाओ, वारनेट का अनुवाद, ए॰ २८ से २६, लंदन, १६०७

६ भावश्यकचूचि, पु॰ म२६

७ वही, ए० १२०

सुंबार-साम्राज्य के उत्तरी भाग के धोतक थे, जीत लिया। आर्देशर और उसके उत्तराधिकारियों का शकस्तान पर भी अधिकार हो गया। उस समय शकस्तान में सीस्तान, अरखोितया और भारतीय शकस्तान शामिल थे। इस वृहद् ईरानी-साम्राज्य का पता हमें सासानी निकों से लगता है जो हमें वतलाते है कि कुछ ईरानी राजे कुराणशाह, कुपाणशाहानुशाह और शकानशाह की पदवी धारण करते थे।

हमें समुद्दग्रस के प्रयाग के स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि उसका दैवपुत्र शाहानु शाहियों से दौरय सम्बन्ध था। समुद्रग्रुप ने उत्तर-पश्चिमी भारत की सीमा को अपनी विजय-यात्रा से बाहर छोड़ दिया था। ग्रुप्तों और भारतीय ससानियों के अच्छे सम्बन्ध की मलक हम उत्तर-भारत के एक नये पहलू पर पाते हैं जिसके अनुसार भारतीय, शकों को अपने में मिलाकर, हिन्दूकुश के रास्ते मध्य-एशिया में उपनिवेश बनाने लगे। उस थुग मे ग्रुप्तयुग के व्यापारी मध्य-एशिया के सब रास्तों का व्यवहार करते थे। तारीम की घाटी के उत्तरी नखिलस्तानों में भारतीय प्रभाव बहुत मजबूत या। वहां स्थानोय ईरानो बोली के अिरिक्त भारतीय प्राकृत का व्यवहार होना था तथा वहां की कला पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप है।

समुद्रग्रप्त की दिल्ला में विजय-यात्रा, मातूम होना है, दिल्लाकोष्ठल, उड़ीसा (विलासपुर, रायपुर और सम्भलपुर) आर इसकी राजधानी श्रीपुर (सीरपुर, रायपुर से चालीस मील पूर्व), महाकान्तार (पूर्वी गोडवाना), एरएडपल्ली (चीकाकोल के पास गंजम जिले में), देवराष्ट्र (येल्लम् चिलि) विजगापटास् , गिरिकोट्ट्र (कोट्टर, गंजम जिला), अवसुक्त (गोदावरी जिले में शायद नीलपल्ली नामक एक पुराना वन्दर), पिष्टपुर (पीठपुरस्), कौराज (शायद पीठपुरस् के पास कोलतूर भील), पलक्क (पलकड, नेलोर जिला), कुस्थलपुर (उत्तरी आर्कट में कुटलूर) और कांची तक पहुँचकर उसकी सेनाओ ने विजय की।

पर समुद्रगुप्त के साथ भारत की प्राचीन पथ-पद्धित पर ग्रुप्त-युग् की विजय-यात्राएँ समाप्त नहीं होतीं। समुद्रगुप्त के यशस्वी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विकमादित्य ने भी इन रास्तों पर अपनी विजय का चमस्कार दिखलाया। इस बात के मानने के कारण हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मधुरा में अपनी विजय को मजरूत किया। लगता है कि मधुरा में अपनी शिक्त मजरूत हो जाने पर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३८० ई० के बीच मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र को जीता। इन सब विजय-यात्राओं से चन्द्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य काफी बढ़ गया। अभी तक यह ठीक-ठीक पता नहीं लगा है कि महरौली-स्तम्भ का राजा चन्द्र कौन था। पर अधिकतर विद्वान उसे चन्द्र-गुप्त द्वितीय ही मानते हैं। अगर यह बात सही है तो महाप्रतापशाली चन्द्रगुप्त ने बाह्वीक तक अपनी विजय-पताका उड़ाई थी। इतना ही नहीं, प्रतीत होता है कि एसकी सेना ने सिन्य को भी विजित कर लिया था। मीरपुर खास में गुप्त-कालीन एक बहुत बड़े स्तूप का होना ही इस बात का परिचायक है कि गुप्तों की शिक्त वहाँ तक पहुँच गई थी। विष्णुपरिपरि यानी शिवालिक की पहाड़ियों पर विजय-स्तम्भ खड़ा करने के भी शायद यही मानी होते हैं कि चन्द्रगुप्त को सेनाएँ महापथ से होकर वलत में घुर्सी।

कुमारगुप्त प्रथम (४१४-४४६) की, सबसे पहले, हूगों के घावे का धक्का लगा, पर उसके उत्तराधिकारी रकन्दगुप्त (४५८-४७८) की ती उनका भयंकर सामना करना पड़ा। लगता

१ फ्लीट, गुस इन्सिक्षप्शनस ४, पृ० ३७

# दसवाँ श्रध्याय

#### गुप्तयुग के यात्री खीर सार्थ

गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इस युग में भारतीय संस्कृति भारत की सीमाओं को पार करके मध्यएशिया और श्रीर मलय-एशिया में छा गई। इस संस्कृति के संवाहक व्यापारी, बौद्ध भिन्नु श्रीर बाह्मण पुरोहित थे जिन्होंने जल श्रीर स्थलमार्ग की श्रानेक कठिनाइयों को भेलते हुए भी विदेशों से कभी सम्पर्क नहीं छोड़ा।

हिन्द-ऐशिया में, गुप्तयुग के पहले भी, भारतीय उपनिवेश वन चुके थे, पर गुप्तयुग में भारत श्रीर पूर्वी देशों का संस्कृतिक श्रीर व्यापारिक सम्बन्ध श्रीर वढ़ा। इस युग के संस्कृत-साहित्य में पूर्वी द्वीपपुंज के लिए, जैसा कालिदास से पता चलता है (द्वीपांतरानीत लवंगपुष्पैः), द्वीपांतर शब्द चल निकला था। मार्कराडेयपुराण (५०१५-०) में समुद्र से श्रावेष्टित इन्द्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रपर्ण (ताम्रपर्णी १), गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्वर्च श्रीर वारुण (वोनियो १) द्वीप का उल्लेख है। वामनपुराण के श्रवसार, इन नव द्वीपों को भारतीयों ने युद्ध श्रीर वाणिज्य द्वारा पावन किया (इज्यायुद्धवाणिज्य।भिः कर्मभिः कृतपावनाः)।

उस युग में व्यापारियों श्रोर धर्म-प्रचारकों की कहानी जानने के पहले हमें उस युग का इतिहास भी जान लेना श्रावश्यक है; क्योंकि इतिहास जानने से ही यह पता चल सकता है कि किस तरह इस देश में एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जिसने संस्कृति के सब झंगों को, चाहे वह कला हो या साहित्य, धर्म हो श्रथवा राजनीति, व्यापार हो श्रथवा जीवन-का सुख, सभी को समान रूप से प्रोत्साहन दिया। सम्राट् समुद्रगुप्त की विजयों ने देश की विभिन्न शिक्तयों को एक सूत्र में प्रथित करने का प्रयत्न किया। उसकी विजय-यात्राश्रों से पुनः भारत के राजमार्ग जाग-से उठे। पहले धक्के में, पश्चिम युक्तग्रदेश तक उसकी विजय का उका बज गया। इसके बाद पद्मावती श्रोर उत्तर-पूर्वी राजपुताने की बारी श्राई श्रीर उसकी फीजों ने मारवाइ में पुष्करणा (पोखरन) तक फतह कर ली। पूर्वी भारत में उनकी विजय-यात्रा से समत2, डवाक ( ढाका १ ), कामरूप श्रीर नेपाल उसके बस में श्रा गये। मध्य-भारत में उसकी विजय-यात्रा कौशाम्बी से शुरू हुई होगी। वहाँ से डाहल जीतने के बाद उसे पूर्व-मध्य प्रदेश में कई जगली राज्यों को जीतना पड़ा।

अपनी पंजाव की विजय-यात्रा में समुद्रगुप्त ने पूर्वी पंजाव और राजस्थान के योधेयों को जीता। जलन्धर और स्यालकोट के मद्र लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। अन्त में उसकी शाहानुशाहियों से भी मुठभेड़ हुई। यहाँ इसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इतिहास के अनुसार, किनष्क के वंश की, तीसरी सदी में, समाप्ति हो गई जिसका कारण ईरानियों का पूनर्जीवन था। आर्देशर प्रथम (२२४-२४१ ई०) ने खरासान यानी मर्ग, बलख और खारिजम, जो

१ जर्नेज ऑफ दि घेटर इचिड्या सोसाइटी, ( १६४०), ए० १६

इस यात्रा में वह उदभारड से लम्पक पहुँचा। यहाँ से खुर्रम की ही घाटी से होकर वह घन्नू पहुँचा। उस युग में वन्तू की सीमा वजीरिस्तान से वड़ी थी श्रीर उसमें गोमल, भोव (यव्यावती) श्रीर कन्दर की घाटियाँ श्रा जाती थीं। वहाँ से चलकर उसने तोवा काकेर की पर्वतश्रेणी पार की श्रीर गजनी श्रीर तर्नाक की घाटी पहुँचा। यहाँ से भारतीय सीमा पार करके वह केजात-ए-गजनी के रास्ते से साश्री-क्यू-त, यानी, जागुड पहुँचा (जिसका श्राधुनिक नाम जगुरी है)। जागुड के उत्तर में वृजिस्थान था, जिसका नाम उजिस्तान श्रथवा गिंजस्तान है। यहाँ के बाद हजारा लोगों का प्रदेश पड़ता था। युवानच्वाङ् के श्रवतार, इस प्रदेश का श्रधिकारी एक तुर्क राजा था। यहां से उत्तर चलता हुश्रा वह दस्त-ए-नादूर श्रीर वोकान के दरों से होकर लोएर की ऊँची घाटी पर पहुँचा। यहां से चलकर उसका रास्ता हेरात कावुल के रास्ते से जलरेज पर श्रथवा कन्धार-गजनी-कावुल के रास्ते से मैदान में मिलता था। किपशा से पगमान होते हुए, उसने किपश की सीमा पर बहुत-से छोटे-छोटे राज्य पार किये श्रीर खावक होते हुए श्रन्दराव की घाटी से खोस्त पहुँचा श्रीर वहां से बद्धशाँ, वखाँ होते हुए वह पामीर पहुँच गया।

इतिहास बतलाता है कि गुप्तयुग में राजनीतिक एकच्छत्रता की वजह से भारतीय व्यापार की वड़ी उन्नित हुई श्रीर उज्जैन तथा पाटलिपुत्र श्रपने व्यापार के लिए मशहूर हो गये। पद्मत्रामृतकम् में, उज्जैन में घोड़े, हाथी, रथ श्रीर सिपाहियों तथा तरह-तरह के माल से भरे बाजारों का उल्लेख है। उभयाभिसारिका में छुसुमपुर की, माल से खचाबच भरी दकानों श्रीर लेने-वेचनेवालों की, भीड़ का उल्लेख है। पादताडितकम् के श्रवसार, सार्वभौम-नगर (उज्जैन) के बाजारों में देशी श्रीर समुद्द-पार से लाये माल का ढेर लगा रहता था ।

इस रोजगार की चलाने के लिए सराफे होते थे जिनके चौधरी (नगरश्रेष्ठि) का नगर में वड़ा मान होता था। जैसा हमें मुद्राराचस से पता चलता है, नगरसेठ व्यापार और लेन-देन के सिवा श्रदालत में कानुनी सलाह भी देता था। हमें कुमारगुप्त श्रीर बुधगुप्त के लेखों से पता चलता है कि कोश्विष विषय का राज्यपाल वेत्रवर्मन, एक समिति की सहायता से (जिसके सदस्य नगरश्रेष्ठि, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम शिल्पी श्रीर प्रथम कायस्थ होते थे) राज्य करता था। 'नगरसेठ' नगर का सबसे बड़ा व्यापारी श्रीर महाजन होता था तथा 'सार्थवाह' एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने श्रीर ले श्राने का काम करता था। उभयाभिसारिका में तो धनदत्त सार्थवाह के प्रत्र समुददत्त को उस ग्रुग का कुनेर कहा गया है। एक दूसरी जगह, धनिमत्र सार्थवाह के वर्णन से पता चलता है कि ग्रप्तकाल के सार्थवाह खूव माल खरीदकर देशावर जाते थे। कभी-कभी चोर उन्हें लुट लेते थे श्रीर यदा-कदा राजा

१. चतुर्भाणि, श्री एम० झार० के० कवि और श्री एस० के० झार० शास्त्री द्वारा सम्पादित १, ५० ४-४, पटना, १६२२

२, वही, ३, ए० १-३

३, वही, ४, पृ० १०

४. फ्लीट, वही, पृ० १३१

४. चतुर्भाखि, ३, ५० ४

#### [ १७६ ]

है, हूण पंजाब श्रोर उत्तर-प्रदेश से होते हुए सीचे पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे श्रीर उस नगर की लूटकर नए-अप कर दिया। कुम्हरार के पास की खुदाई से बात की पुष्टि होती है कि स्कन्दगुत के समय पाटलिपुत्र पूरा तहस-नहस कर दिया गया था, पर लगता है, हूणों का श्रधिकार बहुत दिनों तक इस नगर पर नहीं रह सका। स्कन्दगुत ने फिर उन्हें श्रपनी सेनाश्रों से खदे हिया। हटती हुई हूण-सेना के साथ बढ़ते हुए स्कन्दगुत का, गाजीपुर के नजदी के, भीतरी सेरपुर के पास, प्रिख विजय-स्तम्भ है। लगता है, हूण-सेना परास्त की गई श्रीर इस तरह थोड़े दिनों तक गुप-साम्राज्य समाप्त होने से बच गया, किन्तु उसमें हास के लक्षण प्रकट हो गये थे श्रीर इसीलिए वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। सातवीं सदी की श्रराजकता से उत्तरभारत का श्रीहर्ष ने उद्धार किया श्रीर गुत-संस्कृति की परम्परा कायम रखी। इसके बाद का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाता है।

हूणों का श्राक्रमण इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। चीनी ऐतिहासिकों के श्रवसार, हूणों ने वाम्यान, कापिशी, लम्पक श्रौर नगरहार जीतने के बाद गन्धार जीता। उन्होंने भागते हुए किदार-कुषाणों को कश्मीर में ढकेल दिया श्रौर पंजाब में घुसकर गुमों को हराया। भारतीय राजाश्रों द्वारा ५२६ ई॰ में हराये जाकर हूण दिल्लिण की श्रोर घूम गये जहाँ सासानी लोग केवल तुकों की मित्रता से बच सके। खगान तुकों द्वारा हूणों की शिक्त तोड़ दिये जाने पर, खुसरो नौशीरवाँ बलख का मालिक बन बैठा। बाद में, ईरानियों श्रौर बाइजेिएटनों की दुश्मनी से तुकों का प्रभाव बढ़ गया।

इस थुग में बहुत-से चीनी बौद्ध भिन्नु भारत-यात्रा को श्राये। इनमें से फाहियान (करीब ४०० ई०) ने भारत की भौगोलिक श्रोर राजनैतिक श्रवस्थाश्रों का कम वर्णन किया है। सोंगयुन, गन्धार में, करीब ५२१ ई० में पहुँचा, जब हूणों का उपद्रव बहुत जोरों से चल रहा था, पर उसके यात्रा-विवरण में भी जनता की तकली कों का कोई उल्लेख नहीं है। फाहियान श्रीर सोंगयुन, दोनों ही भारत में उद्दीयान के रास्ते घुसे; पर सातवीं सदी के मध्य में, युनानच्वाह ने बलख से तच्चिशला का रास्ता पकड़ा। लौटते समय उसने कन्यारवाला रास्ता पकड़ा। उस समय तुर्फान श्रीर कियश के बीच का प्रदेश तुर्कों के श्रधीन था। इसिककील में खगान तुका ने युनानच्वाह की बड़ी खातिर की। तांशकुर्गन पर पहुँचकर वह ईरान श्रीर पामीर के बीच फैले हुए प्राचीन कुषाण-साम्राज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक वर्णन करता है ।

उस समय तुर्कों के साम्राज्य की सीमा ताशकुरगन तक थी; पर हिन्द्कुश के उत्तर श्रीर दिच्छा से सासानियों की सत्ता गायव हो चुकी थी। उत्तर में तुखारिस्तान छोटे-छोटे बीस राज्यों में बँट चुका था। ये राज्य खगान तुर्क के खॉ के सबसे बड़े भाई के श्रिधकार में थे। युनानच्वाह ताशकुर्गन में कुछ दिन तक ठहरने के बाद कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुरुषतावती, उदभागड होते हुए तच्हिशला पहुँचा। बाम्यान पहुँचने के पहले वह तुखारिस्तान की सीमाएँ छोड चुका था। कापिशी के राजा के श्रिधकार में दस छोटे-छोटे राज्य थे।

चौरह वरस वार, जब युवानच्वाड भारत से वापस लौटा, तब भी, श्रकगानिस्तान की राजनीतिक श्रवस्था वही थी। इस यात्रा में कापिशी के राजा ने उसकी वड़ी खातिर की।

की अनुमति घी. एक ही जगह नहीं। श्रे णियों के सदस्यों को शायद घाजार का कर नहीं देना पहता था। राजकर केवल महल में राजा के पास अथवा उस काम के लिए नियुक्त किसी कर्मचारी के पास लाया जाता था, दूसरे के पास नहीं । दूसरे देश से श्राये हुए व्यापारी को, कानृन की निगाह में, वे श्रधिकार नहीं थे जो उस देश के व्यापारियों को थे। हैं उस चलानेवाले श्रौर नील निकालनेवाले को कोई कर नहीं देना पड़ता था। वावली भरनेवाले श्रीर ग्वाले से किसी तरह की वेगारी नहीं ली जा सकती थी। घर में श्रथवा दकान पर काम करनेवाले व्यक्ति श्रदालत की मुहर, पत्र श्रीर दूत से तभी बुलवाये जा सकते थे जबिक उनपर फौजदारी का मुकद्दमा हो। देवरूजा, यज्ञ श्रीर विवाह में लगे हुए लोगों को जबरदस्ती श्रदालत में नहीं बुलवाया जा सकता था। कर्जदार की जमानत हो जाने पर उसे हथकड़ी नहीं लग सकती थी, न उसे श्रदालत के पहरे में ही रखने की अनुमित थी। आषाद और पूस में उन गोदामों की जॉच होती थी जहाँ श्रन्त भरा जाता था। लगता है कि इनपर सवा रुपया धर्मादा देना पड़ता था। बिना राजकर्मचारियों को सूचना दिये हुए श्रगर पोतेदार धर्मादा वसूल करके श्रन्न बेच देता था तो उसे शुल्क का श्रठगुना दराड भरना पड़ता था। लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी हर पाँच दिन पर राजकर की वसूली जमा करता था। ऐसा न करने पर उसे छ रुपये का दराड लगता था श्रीर शायद चवन्नी धर्मादा । ऐसा माजूम पड़ता है कि प्रथम कुलिक ( जिसे लेख में उत्तर-कुतिक कहा गया है), जब नापने श्रौर जोखने के सम्बन्ध का कोई मुकदमा होता था तब अदालत के बाहर नहीं जाने पाते थे। उन्हें यह भी आवश्यक होता था कि अदालत के तीन धार बुलाने पर वे अवश्य वहाँ हाजिर हों। ऐसा न करने पर सवा दो रुपये दराड लगते थे। नकली रुपये बनानेवाले को सवा छ: रुपये दराङ लगते थे। लगता है कि नील बनानेवाले को तीन रुपये कर में भरने पड़ते थे और उतना ही तेलियों को भी। जो व्यापारी एक वरस के लिए बाहर जाते थे उन्हे अपने देश में वापस आने पर कोई कर नहीं देना पड़ता था, पर बार-वार बाहर जाने पर उन्हे बाहर जाने का कर भरना पड़ता था। माल से भरी नाव का किराया और भारत वारह रुपये होता था और उसपर धर्मादा सवा रुपये लगता था। भैंस और ऊँट के वोक पर सवा पाँच रुपया धर्मादे के संग लगता था। वैल के बोम पर ढाई रुपया, गदहे के बोम पर सवा रुपया धर्मादे के साथ और गठिरयों पर सवा रुपये कर लगता था और जिन श्रॅंकुड़ों पर वे लटकाई जाती थीं उनपर चार आना । सौ फल की गठरियों पर दो विंशोपक मासूल धर्मिद के साथ लगता था। एक नाव धान का कर तीन रुपया लगता था। सूखी-गीली लकड़ी से भरी-पूरी नान का मासूल सना रुपये धर्मादे के साथ होता था। वॉस-भरी नान का धर्मादे के संग मासूल सवा रुपया होता था। अपने थिर पर धान चठाकर ले जानेवाले को किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। जीरा, धनिया, राई इत्यादि दो पसर, नम्ने के लिए, निकाल लिये जाते थे। विवाह, यंज्ञ, उत्सव के समय कोई शुल्क नहीं लगता था। मद्य-भरी नाव पर पॉच रुपया मासूल श्रौर सवा रुपये धर्मादा लगता था। शायद लाल-भरी नाव पर धर्मादे सहित सवा रुपया मासूल लगता था। सीधु नाम की मदिरा पर उसका एक चौथाई भाग मासूल भरना होता था। छीपी, कोली, श्रीर मोचियों को श्रपनी वस्तुश्रों के मुल्य का शायद श्राधा, कर में दे देना पड़ता था। लोहार, रथकार, नाई श्रौर कुम्हार से जवरदस्ती वेगारी ली जा सकती थी।

उपयुक्त श्राचारपात्रस्थिति से हमें व्यापार के कई पहलुओं का ज्ञान होता है। लगता है, व्यापारियों ने श्रदालत से श्रपनी रचा करने का पूरा वन्दोवस्त कर लिया था। हमें यह भी पता

#### [ 205 ]

भी उनका धन हर लेता था? । प्रथम छिलक भी नगर का कोई बड़ा व्यापारी होता था। शायद इस युग में नगर का द्वितीय छिलक भी होता था। श्रभिलेखों से तो उसका पता नहीं चलता; पर महावस्तु के श्रनुसार, वह नगरसंठ के लिए काम करता था। नगरसेठ, सार्थवाह श्रीर निगम के सदस्यों के मान का पता इस बात से भी चलता है कि वे खास-दास श्रवसरों पर राजा के साथ होते थे 3।

गुप्तकाल के व्यापार श्रीर लेन-देन में निगम का भी बड़ा हाथ रहता था। इसमें शक नहीं कि निगम मध्यकालीन सराफे का द्योतक था। वृहत्कलपसूत्रभाष्य (१०६१-१९१०) के अनुसार, निगम दो तरह के होते थे। एक तो केवल महाजनी का काम करता था श्रीर दूसरा महाजनी के श्रितिरिक्त दूसरे काम भी कर लेता था।

निगम, सेठ, सार्थवाह श्रौर कुलिकों में घना सम्बन्ध होता था। ग्रप्त-युग में इनकी संयुक्त मराङ्की होने का प्रमाण हमें बसाद से मिली मुदाश्रों से मिलता है । ऐसा होना श्रावश्यक भी था; क्योंकि इन सबका व्यापार में समान रूप से सम्बन्ध होता था।

गुप्तयुग में श्रेणियों होने के भी श्रानेक प्रमाण हैं। श्राभाग्यवश,श्रेणियों पर उस काल कें लेखों से बहुत श्राधिक प्रकाश नहीं पड़ता। कुमारग्रप्त प्रथम के समय के मन्द्रसीर के लेख से पता चलता है कि लाट देश से श्राये हुए रेशमी वस्त्र के बुनकरों की एक श्रेणी थी श्रीर उस श्रेणी के सदस्य श्रापने व्यवसाय पर श्राभिमान करते थे। स्कन्द्रग्रप्त के समय के एक लेख से पता लगता है कि तेलियों की भी श्रेणी होती थी।

विष्णुषेण के ४६२ ई० के एक लेख से पश्चिम-भारत में राजा श्रीर व्याणिरयों के सम्बन्ध पर श्रव्छा प्रकाश पड़ता है। उसके राज्य में रहनेवाले व्यापिरयों ने श्राचारियिति-पांत्र की माँग की, जिससे वे श्रपनी रत्ता कर सकें। पूर्व समय से चले श्राते हुए इन नियमों में से बहुत-से नियम तत्कालीन व्यापार पर काफी प्रकाश डालते हैं। राजा व्यापारी की सम्पत्ति को, बिना उसके पुत्र के मरे, जबरदस्ती नहीं ले सकते थे। व्यापारियों पर भूठा सुकदमा चलाने की मनाही थी। उन्हें केवल शक से कोई नहीं पकड़ सकता था। प्रकृष के श्रपराध में स्त्री गिरफ्तार नहीं की जा सकती थी। सुद्दे श्रीर सुद्दालेह की उपस्थिति में ही सुकदमा सुना जा सकता था। माल वेचने में लगे दूकानदार की गवाही नहीं मानी जाती थी। राजा श्रीर सामन्तों के श्राने पर वैलगाड़ी, खाद श्रीर रसद जबरदंस्ती नहीं वंसुली जा सकती थी। यह भी नियम था कि सब श्रेणी के लोग एक ही बाजार में दूकान नहीं लगा सकते थे, श्रर्थात्र भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों को शहर के भिन्न-भिन्न भागों में बसने

१. वही, ३, ए० १०

२, सहावस्तु, ३, ए० ४०४-४०६

३. वही, ३, ५० १०२

४. आकियोनोजिकन सर्वे ऑफ इविडया, प्राथन रिपोर्ट, १६०३-१६०४, ए० १०४

फ्लीट, वही, नं॰ १८, पृ० ८६ से

६. फ्लीट, वही, नं० १६, पृ० ७१

७. प्रोसीदिग्स ऐयद ट्रैन्जेक्शन्स ऑफ दी आल इचिडया झोरियेयटल कान्फरेन्स फिफ्टीन्थ सेशन, बन्बई, १६४६, ए० २७१ से

हर्प चिरत में दिया हुआ है। हर्ष, कुलोपचार करने के बाद, कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठ गये। लोगों में इनाम बॉटने के बाद उन्होंने कैदियों को छोड़ देने की आज्ञा दी और जयजयकार के साथ सेना-सिहत चल पड़े। सेना की कूच सरस्वती नहीं के पास एक बड़े मन्दिर से शुरू हुई। वहाँ गोंव के महत्तर की प्रार्थना पर उन्होंने सेना को कूच करने का हुक्म दिया।

रात का तीसरा पहर बीतते ही कूच के नगाड़े बजने लगे। नगाड़े पर आठ चोटों से सेना को यह बता दिया गया कि उसे आठ कोस जाना था। नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ ही अजीव गड़बड़ी मच गई। कर्मचारी उठा दिये गये और सेनापितयों ने पाटिपितयों को जगा दिया। हजारों मशालें जला दी गई और सेनापित की कठीर आज़ा से अश्वारोही आंख मलते हुए उठ बैठे। हाथीखानों में हाथी और घुड़साल में घोड़े जाग उठे। तम्बुक्तनात खड़ा करनेवाले फर्राशों (गृहचिन्तक) ने राविट्यों (पटकुटी), कनातें (काएडपट), मएडप और वितान लपेट लिये। मालखाने के अध्यत्तों ने थालियों, कटोरे और दूसरे सामान हाथियों पर लाद लिये। मोटी-ताजी कुटनियों चड़ी मुश्किल से चल रही थीं। केंट बलबला रहे थे। सम्आन्त स्त्रियों गाड़ियों पर चल रही थीं और घोड़े पर चढ़ी हुई राजसेविकाओं के आगे पैदल सिपाही चल रहे थे। बहादुरों ने कूच करने के पहले अपने मस्तक पर तिलक कर लिये थे। बड़े-बड़े सेनापित खूब सजे-सजाये घोड़ो पर चल रहे थे। बीमारी से बचने के लिए घोड़ों के सुएड में बन्दर रख दिये गये थे। चलने के पहले स्त्रियों ने हाथियों पर चत्र खींच दिये थे। फीज के चलने के बाद कुछ बदमाशों ने पीछे बचा हुआ अनाज लूट लिया। गाड़ियों और बैलो पर नौकर चल रहे थे। क्वाने के वलने के बाद कुछ बदमाशों ने पीछे बचा हुआ अनाज लूट लिया। गाड़ियों और बैलो पर नौकर चल रहे थे। क्वाने के लिए घोड़ों की तारीफ कर रहे थे। कहीं-कहीं खच्चर गिर पड़े।

कूच करने की घड़ी में बड़े सरदार हाथियों पर चढ़े थे तथा उनके साथ हथियार-वन्द घुडसवार चल रहे थे। ठीक सुर्योदय के समय कूच का शांख वजा और राजा की सवारी एक हथिनी पर निकली। लोग भागने लगे। हथिनी आसावरदारों से घिरकर आगे बढ़ने लगी। राजा, लोगों के अभिवादन, हँसकर, सिर हिलाकर अथवा पूछ-ताछ करके स्वीकार करने लगे।

उसके बाद बाजे बजने लगे और आगे-आगे चमर और छुतों की भीड़ बड़ी। लोग बात करने लगे—'बड़ो बेटा, आगे।' 'अरे भाई, तुम पीछे क्यों पड़े हो ?' 'लीजिए, भागनेवाला घोड़ा है।' 'क्यों तुम लेगड़े की तरह भचक रहे हो ? देखते नहीं कि हरील हमपर हूट रहा. है। 'अरे निर्दय बदमाश, ऊँट क्यों बढ़ाये जा रहा है, देखता नहीं, एक लड़का पड़ा है।' 'दोस्त, रामिल, इस बात का ध्यान रखना कि कहीं धूल में गिर न जाओ।' 'अरे वेहूदे, देखता नहीं कि सत्तू का बोरा फट गया है ? जल्दी क्या है, सीबे से चल!' 'अरे वेल, अपना रास्ता छोड़कर तू घोड़ों में घुसा जा रहा है!' 'अरे धीमरिन, क्या तू आ रही है ?' 'अरे तेरी हथिनी हाथियों में घुसना चाहती है।' 'अरे, भारी बोरा एक तरफ सुक गया है। जिससे सत्तू गिर रहा है, फिर भी तू मेरा चिल्लाना नहीं छनता।' 'तू खन्दक में चला जा रहा है, जरा ख्याल कर!' 'अरे खीरवाले, तेरा मेटा हूट गया है ?' 'अरे काहिल, रास्ते में गर्को चूसना।' 'चुप रह बैल।' 'अरे गुलाम, कितनी देर तक बेर चुनता रहेगा ?' 'हमें बहुत रास्ता तै करना है। अरे दोणक, तू रुकता क्यों है ? एक बरमाश के लिए पूरी फोज रुकी

१. हपचरित, पृ॰ २७३ से

लगता है कि न्यापार पर उस समय मासूल की क्या दर थी। यह भी मालूम पकता है कि न्यापारियों से मासूल के साथ-साथ धर्मादा भी वसूल किया जाता था। छीपी, कोली इत्यादि कारीगरों से गहरा राजकर वसूल किया जाता था।

जम्बृद्धीपप्रज्ञित में, जिसका समय शायद ग्रुप्तकाल काल हो सकता है, तथा महा-बस्तु में भी श्रनेक श्रे िएयों का उल्लेख है। हम महावस्तु की श्रे िएयों का वर्णन कर श्राये हैं। जम्बृद्धीपप्रज्ञित में श्रठारह श्रे िएयों का उल्लेख है। वौद्ध-साहित्य में श्रठारह श्रे िएयों का उल्लेख तो श्राता है, पर उनके नाम नहीं श्राते। वे श्रठारह श्रे िएयों इस प्रकार हैं।— (१) कुम्हार, (२) रेशम बुननेवाला (पट्डल्ला), (३) सोनार (सुवर्णकार), (४) रसीइया (सूवकार), (५) गायक (गन्धच्च), (६) नाई (कासवग), (७) माला-कार, (६) कच्छकार (काछी), (६) तमोली, (१०) मोची (चम्मयरु), (११) तेली (जन्तपीलग), (१२) श्रंगोछे वेचनेवाले (गंछी), (१३) कपडे छापने-वाले (छिम्प), (१४) ठठेरे (कंसकार), (१५) मछुए।

गुप्तगुग के साहित्य में श्रक्सर न्यापार की बहुत बढ़ाई की गई है। पंचतन्त्र में बहुत-से न्यवसायों को बताने के बाद न्यापार की इसिलए तारीफ की गई है कि उससे धन श्रीर इज्जत, दोनों भिलती थी। न्यापार के लिए माल सात विभागों में वॉटा गया है; यथा— (१) गन्धी का न्यवसाय (गन्धिक न्यवहार), (२) रेहन-बट्टे का काम (निजेप-प्रवेश), (३) पशुश्रों का न्यापार (गोष्ठीकर्म), (४) परिचित श्राहक का श्राना, (५) माल का भूठा दाम बताना, (६) भूठी तौल रखना श्रीर (७) विदेश में माल पहुँचाना (देशान्तर-भारखनयनम्)। गन्धी के न्यापार की इसलिए तारीफ की गई है कि उससे काफी फायदा मिलता था। महाजन नित्य मनाया करते थे कि कैसे जमा करनेवाला मरे कि उसका माल गायब हो जाय। पशु के न्यापारी सोचते थे कि उसके पशु ही उसकी सम्पत्ति हैं। न्यापारी सोचता था कि परिचित श्राहकों के श्राने पर सौदा श्रच्छा विकेगा। चोर-न्यापारी भूठी तौल में मजा लेता था।

विदेशी व्यापार पर दो सो से तीन सो तक प्रति बार फायदा होता था। इस उन्नत व्यापार के लिए सड़कों के प्रबन्ध की आवश्यकता थी। गुप्तयुग में, लगता है, सड़कों के प्रबन्ध के लिए एक अधिकारी होता था। उसके काम का तो हमें पता नहीं, पर यह माना जा सकता है कि वह यात्रियों की देख-रेख करता था और उन्हें सीमान्त-प्रदेश के दुश्मनों से बचाता था। यशोवर्मन के नालन्दा के शिलालेख से पता चलता है कि उसके तिकिन (तिगिन) नाम का एक मन्त्री मार्गपति था<sup>3</sup>। तिगिन शब्द से मालूम पड़ता है कि वह शायद कोई तुर्क रहा होगा।

हम ऊपर देख श्राये हैं कि गुप्तयुग में गुप्त नरेशों की सेनाएँ बरावर मार्गी पर इधर से उधर जाती रहती थी। इस युग में कूच करती हुई सेना का बहुत ही सुन्दर वर्णन वाण के

१. जम्बृद्धीपप्रचिस, ३, ४३, पृ० १६३-६४

२. पंचतन्त्र, पृ० ६ से, बम्बई १६४०

३. पुपियाफिया इचिडका, २०, ४४

था श्रीर वहाँ से पश्चिम की श्रीर चलता हुआ तियानशान के दरों से होकर उचतुरफान पहुचता था। इसरा रास्ता वदछ्शों श्रीर पागिर होते हुए काशगर पहुँचता था। भारत श्रीर काशगर का सबसे छोटा रास्ता िसन्ध नहीं की उपरली घाटी में होकर है। यह रास्ता गिलगिट श्रीर याधीन नदी की घाटियों से होता हुशा ताशकुरगन पहुँचता है, जहाँ उससे दृसरा रास्ता श्राकर मिल जाता है। काशगर पहुँचकर मध्य-एशिया का रास्ता फिर दो शाबाशों में वँट जाता था। दिन्छनी रास्ता तारीम की इन के साथ-साथ चलता था। इस रास्ते पर काशगर, यारकन्द्र, खोतान श्रीर नीया के सम्बद्ध राज्य श्रीर बहुत-से छोटे-छोटे भारतीय उपनितेश थे। यहाँ के बाशिन्दे श्रिधकतर ईरानी नस्ल के थे जिनमें भारतीयों का समावेश हो ग ग था। खोतान तो शायद श्रशोक के समय में ही भारतीय उपनितेश वन चुका था। यहाँ गोनती विहार नाम का मध्य-एशिया में सबसे बड़ा बौद्ध-तिहार था जिसमें श्रनेक चीनी यात्री बौद्धवर्म की शिला पाने श्राते थे। मध्य-एशिया के उत्तरी रास्ते पर उच-तुरफान के पाप मरुक, कूची, श्रीन (कारशहर) श्रीर तुरफान पड़ते थे। कूची के प्राचीन शास को के सुवर्णपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव इत्पादि भारतीय नाम थे। कूची भाषा भारोगीय भाषा की एक स्वतन्त्र शावा थी।

सभ्य-एशिया के उत्तरी और दिल्ली मार्ग यशव के फाटक पर मिलते थे। उसी के कुछ ही पास तुनहुआंग की प्रसिद्ध गुफाएँ थी जहाँ चीन जानेवाले बौद्ध यात्री आकर ठहरते थे।

जिस समय भार िय व्यापारी श्रीर बौद्ध भित्तु श्रनेक कठिनाइयों को सहते हुए मध्य-एशिया से चीन पहुँच रहे थे, उसी युग में भारतीय नाविक मलय-एशिया के साथ श्रपना व्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ा रहे थे। हम ऊपर देख श्राये है कि कुत्राण-युग में भारतीय व्यापारी सुवर्णभूमि में जाकर वसने लगे थे। गुनयुग में श्रीर श्रीधक संख्या में भारतीय मलय-एशिया श्रीर हिन्दचीन में जाने लगे।

ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में भारतीय भूसंस्थापकों ने सुदूर-पूर्व में अनेक उपनिवेशें स्थापित किये जिनमें फूनान, चम्पा और श्रीविजय मुख्य थे। फूनान में कम्बुज और स्थाम के कुछ भाग आ जाते थे और उसकी स्थापना वहाँ की रानी से विवाह कर ब्राह्मण कौण्डिन्य ने की थी। ईसा की छठी सदी में फूनान को आधार मानकर भारत से नये आनेवाले भूसंस्थापकों ने कम्बुज की स्थापना की। अपने सुवर्ण-युग में कम्बुज में आधुनिक कम्बुज, स्थाम और अगल-वगल की दूसरी रियासतों के भाग आ जाते थे।

ईसा-पूर्व दूसरी सदी में चम्पा, यानी, श्राष्ट्रनिक श्रनाम की भी नींव पड़ी। चम्पा का चीन के साथ, जल श्रीर स्थल, दोनों से ही सम्बन्ध था। कम्बुज श्रीर चम्पा, दोनों ही बहुत कालनक भारतीय संस्कृति के श्राभारी रहे। संस्कृत वहाँ की राजभाषा हो गई श्रीर ब्राह्मण-धर्म वहाँ का धर्म।

मलय-प्रायद्वीप के दिल्ला, समुद्र में, जावा तथा सुमात्रा के पूर्वी किनारे पर, श्रीविजय• राज्य इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। श्रीविजय के विस्तृत राज्य में मलय-प्रायद्वीप, जावा इत्यादि प्रदेश शामिल थे। हमें फाहियन से पता लगता है कि पॉचवीं सदी में यवद्वीप हिन्दू-धर्म का केन्द्र था। बौद्धधर्म वहाँ छठी सदी में चीन जानेवाले बौद्ध भिन्तुओं द्वारा लाया गया।

सातवीं सदी से, जावा का नाम हटकर श्रीविजव का नाम श्रा जाता है। श्रीविजय के राजाश्रों ने भारत श्रीर चीन के संग वरावर सम्बन्ध रखा। इतिंग से हमें पता लगता है कि की विजय में बौद्ध श्रीर ब्राह्मए-प्रन्थों को पढ़ने का प्रबन्ध था।

हुई है। 'श्ररे हुड्डे, देख, श्रांगे सइक वड़ी ऊबड़-खाबड़ है, कहीं शक्तर का वरतन न तीड़ देना।' 'गंडक, श्रन्न की गहरी लदान है, वैल उसे हो नहीं सकता।' 'श्ररे, जल्दी से बढ़कर खेत से थोड़ा चारा काट ले, हमारे जाने पर कौन पूछ करनेवाला है।' 'श्ररे भाई, श्रपने वैल दूर रख, खेत पर रखवारे हैं।' 'श्ररे, गाड़ी फँस गई; उसे निकालने के लिए एक मजबूत वैल जोत।' 'पागल, तू श्रीरतों को कुचल रहा है। क्या तेरी श्रोंखें कृट गई हैं?' 'ध्ररे वदमाश महावत, तू क्यों मेरे हाथी की सूँ इसे खिलवाड़ कर रहा है।' 'श्ररे जंगली, कुचल दे उसे।' 'श्ररे भाई, तुम कीचड़ में किसल रहे हो।' 'श्ररे दीनवन्धु, जरा वैल को कीचड़ से निकालने में मदद करो।' 'श्ररे लड़के, इस तरफ से चल, हाथियों के दल में से निकालने की गुज़ाइश नहीं है।'

इधर शोहदे तो लश्कर का छोड़ा हुआ खाना उड़ा रहे थे, उधर वेचारे गरीव सामन्त वैलों पर चढ़े अपनी किस्मत को रो रहे थे। राजा के बरतन मजदूर हो रहे थे। रसोई बाने के नौकर जानवर, चिड़िया, छाछ के बरतन और रसोई खाने के बरतन हो रहे थे।

जिन देहातियों के खेतों से होकर फौज गुजरती थी, वे डर जाते थे। वेचारे दही, गुड़, खाँड और फूल लाकर अपने खेतों के बचाने की प्रार्थना करते थे और वहाँ के अधिकारियों की निन्दा अथवा स्तुति करते थे। कुछ राजा की बड़ाई करते थे तो कुछ अपनी जायदाद के नष्ट होने से डरते थे। हर्ष की से ना का चाहे जितना बल रहा हो, इसमें शक नहीं कि उसमें अनुशासन की कमी थी और शायद इसीलिए उसे पुलकेशिन द्वितीय से हार खानी पड़ी।

गुप्तयुग में चीन श्रीर भारत का सम्बन्ध पहले से भी श्रिधिक हट हुआ। हमें पता है कि शायद चीन श्रीर भारत का सम्बन्ध ६१ ई० में श्रारम्भ हुआ जब हान राजा मिंग ने परिचम की श्रीर भारत से बौद्ध भिन्नु बुलाने के लिए दूत भेजे। धर्मरिन्ति श्रीर कश्यपम्भातंग भारत से श्रीने क साथ श्राये श्रीर चीन में प्रथम विहार बना ।

दित्तिण-चीन का भारत के साथ सम्बन्ध तो शायद ईया-पूर्व दूसरी सदी में ही हो चुका था। पर वाद में बौद्धधर्म के कारण यह सम्बन्ध और बढ़ा।

जैसा हम पहले देख आये हैं, हान-युग से, चीन से भारत की सड़कें मध्य-एशिया होकर गुजरती थीं। मध्य-एशिया में भारत और चीन, दोनों ने मिलकर एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया। जिस प्रदेश में इस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसके उत्तर में तियानशान, दिलाए में कुन्लुन, पूर्व में नानशान और पश्चिम में पामीर हैं। इन पर्वतों से निश्यों निकलकर तकलामकान के रेगिस्तान की ओर जाती हुई घरि-घरि बाजू में गायब हो जाती हैं। भारत के प्राचीन उपनिवेश इन्हीं निश्यों के दनों में बसे हुए थे। जैसा हम ऊपर देख आये हैं, मध्य-एशिया में, कुषाए-युग में, बौद्धधर्म का अचार हुआ। काश्मीर और उत्तर-पश्चिमी भारत के रहनेवाले भारतीय खोतान और काशगर की ओर बढ़े, और वहाँ छोटे-छोटे उपनिवेश बनाये जिनके वंशज अपने को भारतीय कहने में गर्व मानते थे और जिन्हें भारतीय सभ्यता का अभिमान था।

गुप्तयुगं में, पहले की ही तरह, मध्य-एशिया का रास्ता कावुल नदी के साथ-साथ हिंहा, नगरहार होतां हुआ बाम्यान पहुँचता था। वाम्यान से रास्ता वलख चला जाता था, जैसा हम पहले देख आये हैं। यहाँ से एक रास्ता सुग्ध होता हुआ सीर दरिया पार करके ताशकन्द पहुँचता

१. बागची, इ्यिडया ऐयड चाइना, ए॰ ६-७, बम्बई, १६५९

लेकिन उसे इस चात का भय था िक न्यापारी कहीं उसकी पुस्तकें श्रीर मूितया न फेंक दे। इस भय से रचा पाने के लिए उसने कुश्रानियन पर श्रपना ध्यान लगाया श्रीर श्रपना जीवन चीन के बौद्धसंघ के हाथों में रखने का संकल्प करते हुए कहा—'मेंने घर्म के लिए ही इतनी दूर की यात्रा की है। श्रपनी प्रचरड शिक्त से, श्राशा है, श्राप मुक्ते यात्रा से सकुशज लौटा दें।'

तेरह रात श्रीर दिन तक हवा चलती रही। इसके बाद वे एक द्वीप के किनारे पहुँचे श्रीर यहाँ, भाटा के समय, उन्हें जहाज में उस जगह का पता लग़ा जहाँ से पानी रसता था। यह छेद फौरन बन्द कर दिया गया श्रीर उसके बाद जहाज पुनः यात्रा पर चल पड़ा।

"समुद जल-डाऊग्रों से भरा है श्रीर उनसे भेंड के मानी मृत्यु है। समुद्र इतना वड़ा है कि उसमें पूरव-पिच्छम का पता नहीं चलता; केवल सूर्य, चन्द्र श्रीर नल्जां की गतिविधि देखकर जहाज श्रागे वढ़ना है। वरसाती मौसम की हवा में हमारा जहाज वह चला श्रीर श्रपना ठीक रास्ता न रख सका। रात के श्राँधियारे में, टकराती श्रीर श्राग की लपटों की तरह चकाचौध करनेवाली लहरों, विशाल कछुत्रों, समुद्री गोहों श्रीर इसी तरह के भीषण जल-जन्तुश्रों के सिवा श्रीर कुछ नहीं दीव पड़ता था। वे कहाँ जा रहे है, इसका पता न लगने से व्यापारी पस्तिहम्मत हो गये। समुद्र की गहराई से जहाज को कोई ऐसी जगह भी न मिली जहाँ वह नांगर-शिला डालकर रक सके। जब श्राकाश साफ हुश्रा तब उन्हे पूरव श्रीर पश्चिम का ज्ञान हुश्रा श्रीर जहाज पुनः ठीक रास्ते पर श्रा गया। इस बीच में श्रगर जहाज कहीं जलगत शिला से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना नहीं थी।"

इस तरह यात्रा करते सब लोग जावा पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण-धर्म की उन्नित थी श्रौर बौद्धधर्म की श्रवनित । पाँच महीने वहाँ रहने के बाद, फाहियान एक ६ सरे बड़े जहाज पर, जिस-पर २०० यात्री भरे थे, सवार हुत्रा। सब लोगों ने श्रपने साथ पचास दिनों तक का सीधा-सामान ले लिया था।

कैएटन पहुँचने के लिए जहाज का रुख उत्तर-पूरव में कर दिया गया। उस रास्ते पर चलते-चलते, एक रात उन्हें गहरे तूफान और पानी का सामना करना पड़ा। घर लौटनेवाले व्यापारी बहुत डरे, लेकिन फाहियान ने फिर भी कुआनियन और चीन के भिच्नू. संघ की याद की श्रौर उन्होंने श्रपनी शिक्त का उसे बल दिया। इतने में सबेरा हो गया। जैसे ही रोशनी हुई कि ब्राह्मणों ने त्रापस में सलाह करके कहा- 'जहाज पर इस श्रमण के कारण ही यह दुर्गति हुई है श्रीर हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है। हमें इस भिन्तु को किसी टापू पर उतार देना चाहिए। एक त्रादमी के लिए सबकी जान खतरे में डालना ठीक नहीं।' इसपर फ़ाहियन के एक संरक्तक ने जवाब दिया-'अगर आप इस भिक्तु को किनारे चतार देना चाहते है तो मुक्ते भी श्रापको उसके साथ उतारना होगा; श्रगर श्राप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी जान ले सकते है, क्योंकि, मान लीजिए, श्रापने इन्हें उतार दिया, तो में चीन पहुँचकर इसकी खबर वहाँ के बौद्ध राजा को दूँगा।" इसपर ब्राह्मण घवराये श्रौर फाहियान को उसी समय उतार देने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ी। इसी वीच में आकाश में अँवेरा छाने लगा श्रौर नियमिक को दिशाज्ञान भूल गया । इस तरह वे सत्तर दिनों तक वहते रहे । सीवा-सामान श्रौर पानी समाप्त हो गया। खाना वनाने के लिए भी समुद्र का पानी लेना पड़ता था। मीठा पानी श्रापस में बाँट लिया गया श्रौर हर मुसाफिर के हिस्से में केवल दो पाइएट पानी श्राया। जब सब खाना-पानी समाप्त हो गया तब न्यापारियों ने आपस में सलाह की-'कैएटन की यात्रा

#### ि ४=४

चीनी यात्रियों के यात्रा-विवर्ण से हमें पता लगता है कि भारत से हिन्द-एशिया श्रीर चीन तक वरावर जहाज चलते रहते थे तथा इस मार्ग का बौद्ध यात्री श्रीर भारतीय व्यापारी, दोनों ही समानरूप से उपयोग करते थे। सातवीं सदी के मध्य में, जब मध्य-एशिया पर से चीन का श्रिधिकार हट गया, तब, भारत के संग उसका सीधा सम्बन्ध केवल समुद्द-मार्ग से रह गया।

हमें बौद्ध-साहित्य से पता लगता है कि गुप्तयुग में भी भहकच्छ, सुपारा श्रीर कल्याण ( भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर ) तथा ताम्रिलिप्ति (पूर्वी तट पर ) वड़े वन्दरगाह थे। कॉसमॉस ईिएडकोझाएस्टस श्रपने प्रन्थ किश्चियन टोपोप्रैफी ( छठी सदी ) में वतलाते हैं कि उस युग में सिंहल समुदी न्यापार का एक वड़ा भारी केन्द्र था और वहाँ ईरान और हन्श से जहाज त्राते थे तथा विदेशों को वहाँ से जहाज जाते थे। चीन त्रौर दूसरे वाजारों से वहाँ रेशमी कपड़े, अगर, चन्दन और दूसरी चीजें आती थीं जिन्हें सिंहल के न्यापारी मालावार श्रीर कल्याण भेज देते थे। उस युग में कल्याण का वन्दरगाह तॉवा, तीसी श्रीर बहुत श्रच्छे कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सिंहल से जहाज सिन्धु के वन्दरगाह में जाते थे जहाँ कस्तूरी, एरएडी श्रौर जरामासी का व्यापार होता था। सिन्ध से जहाज सीधे ईरानी, हिमयारी तथा श्रदृतिस के वन्दर में भी जाते थे। इन प्रदेशों की उपज सिंहल श्राती थी। कॉसमॉस ने निम्नलिखित बन्दरगाहों का उल्लेख किया है-सिन्दुस (सिन्धु), श्रोरींहोया (सौराष्ट्र), किल्लियाना ( कल्याप ), सिबोर ( चौल ) श्रौर माले ( मालावार )। उस समय के बढ़े-बढ़े वाजारों में पाती, मंगरोथ (मंगलोर), सलोपतन, नलोपतन और पौडिपतन थे, जहाँ से मिर्च बाहर भेजी जाती थी। भारत के पूर्वी उमुद्रतट पर मरल्लो के वन्दरगाह से शंख बाहर जाते थे तथा कावेरीपट्टीनम् के बन्दरगाह से त्रालबांडेनम् । इसके बाद, लेखक लवंग-प्रदेश श्रीर चीन का उल्लेख करता है ।

हम ऊपर कह श्राये हैं कि गुप्तयुग में हिन्द-एशिया के लिए 'द्वीपान्तर' शब्द प्रचिति हो चुका था। ईशानगुरुदेवपद्धित से हमें पता लगता है कि भारतीय बन्दरगाहों में द्वीपान्तर के जहाज बराबर लगा करते थे। 2

स्थल श्रौर जलमार्ग से बहुत व्यापार बढ़ जाने पर भी यात्रा की तो वही कठिनाइयाँ थीं, जैसी पहले। फाहियान, जिसने भारत की यात्रा ३६६ ई० से ४१४ ई० तक की, समुद्रयात्रा की कठिनाइयो का उल्लेख करता है 3। सिंहल से फाहियान, ने एक बड़ा व्यापारी जहाज पकड़ा जिसपर दो सौ यात्री थे श्रौर जिसके साथ एक छोटा जहाज वैंधा था कि किसी श्राकिस्मिक दुर्घटना के कारण बड़े जहाज के नष्ट होने पर वह काम में त्रा सके। त्रानुकूत्त वायु में वे पूर्व की श्रोर दो दिनों तक चले ; इसके बाद उन्हे एक तूफान का सामना करना पड़ा जिससे जहाज में पानी रसने लगा। व्यापारी दूसरे जहाज पर चढ़ने की त्रातुरता दिखाने लगे, लेकिन दूसरे जहाज के आदिमयों ने, इस डर से कि कहीं दूसरे अपनी बड़ी संख्या से उन्हें दवीच न लें, फौरन श्रपने जहाज की लहासी काट दी। श्रासन्न मृत्युभय से व्यापारी भयभीत हो गये श्रौर इस डर से कि कहीं जहाज में पानी न भर जाय, वे अपने भारी माल की जल्दी से समुद्र में फैंकने लगे। फाहियान ने भी श्रपना घड़ा, गड़ु आ, और जो भी कुछ हो सका, समुद्र में फैंक दिया,

१, मैक्किएडल, नोट्स फॉम ऐन्शेन्ट इण्डिया, ए० १६० से २. मेमोरियल सिलवॉ लेवी, ए० ३६२-३६७

३. गाइल्स, दी ट्रैवेल्स आफ् फाहियान् , केन्त्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस, १६२६

पदे। किपश में एक सात रहने के बाद, वे हिन्दूकुश के पश्चिम पाद को पार करके खेतहू गों के राज्य में पहुँचे और वहाँ से ताशकुरगन होते हुए खोतान पहुँचे। यहाँ कुछ दिन ठहरकर वे चांग्चाउ (सिनिंगकांस्) पहुँचे। रास्ते में जिनग्रप्त को अनेक किठनाइयाँ उठानी पड़ीं छौर उनके साथियों में से अधिकतर भूब-प्यास से मर गये। ५५६-५६० में वे चांग्गान पहुँचे कहाँ रहकर उन्होंने अनेक अन्यों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वाद में वे उत्तर-पश्चिमी भारत को लौट आये और दस बरस तक वे कागान तुर्कों के साथ रहे। ५०५ ई० में वे पुनः चीन लौट गये ।

बुद्धभद्द किपिजवस्तु के रहनेवाजे थे। तीस वर्ष की श्रवस्था में, बौद्धधर्म का पुरा ज्ञान प्राप्त करके, उन्होंने श्रपने साथी संघदत्त के साथ यात्रा करने की सोची। कुछ दिन कश्मीर में रहने के बाद, वे संघ द्वारा चीन जाने के लिए चुने गये। फाहियान के साथी चेथेन के साथ वे घूमते-घामते पामीर के रास्ते से चीन में पहुँचे। उनकी जीवनी में इस बात का उल्लेख है कि वे तांग्किंग् पहुँचे थे। शायद वे श्रासाम तथा ईरावदी की उपरली घाटी श्रौर युनान के रास्ते वहाँ पहुँचे होंगे। जो भी हो, तांग्किंग् से उन्होंने चीन के लिए जहाज पकड़ा। राजा से श्रनवन होने के कारण, उन्हें दिच्चण-चीन छोड देना पड़ा। यहाँ से वे पश्चिम में कियांग्लिन पहुँचे, जहाँ उनकी युवानपाउ (४२०-४२२) से भेंड हुई श्रौर उसके निमन्त्रण पर वे नानिकंग् पहुँचे ।

गुत्तगुत्त के यात्रियों में गुणवर्मन का विशेष स्थान था। वे कश्मीर के राजवंश के थे। वीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने शील प्रहण किया। जब वे तीस वर्ष के थे, उन्हें कश्मीर का राज्यपद देने की बात आई। पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वे राज्य छोड़ कर बहुत दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे, पर अन्त में, लंका पहुँचकर बौद्धधर्म का प्रचार किया। लंका से वे जावा पहुँचे और वहाँ के राजा को बौद्धवर्म में दीचित किया। गुणवर्मन की ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी। ४२४ ई० में उन्हें चीन-सम्राट् का बुलावा आया, पर गुणवर्मन की इच्छा चीन जाने की नहीं थी। वे भारतीय सार्थवाह नन्दि के जहाज पर एकं छोटे-से देश को जाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन जहाज बहककर कैएटन पहुँच गया और, इस तरह, ४३९ ई० में, चीनी सम्राट् से उनकी मेंट हुई। कियेन्ये के जेतवन-विहार में ठहरकर उन्होंने बहुत-से अन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया ।

धर्मित्र कश्मीर के रहनेवाले थे और उन्होंने बहुत-से बड़े-बड़े बौद्ध भिक्तुओं से शिक्ता पाई थी। वे बड़े भारी धुमफ्कड़ भी थे। पहले वे कुछ दिनों तक कूचा जाकर रहे; किर वहाँ से तुन्हुआंग् पहुँवे। ४२४ ई० में उन्होंने में दिल्ला चीन की यात्रा की। उनकी मृत्यु ४४७ ई० में हुई ।

नरेंद्रयशस् उद्दीयान् के रहनेवाले थे। वचपन मे उन्होंने घर छोड़कर सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। वाद में अपने घर लौडकर, वे हिन्दुक्श पार करके मध्य-एशिया में पहुँचे। उस समय

१, वही, पृ० २७६-२७म

२. वही, ए० ३४१-३४३

३, वही, पू० ३७०-३७३

४, वही, ए० ३८५-३८६

की साधारण समय पचास दिन का है; हम इस अविध के ऊपर वहुत दिन विता चुके हैं। ऐसा पता चलता है कि हम रास्ते के वाहर चले गये है। इसके वाद उन्होंने उत्तर-पश्चिम का रुव किया और वारह दिनों के वाद शान्तुंग अन्तरीन के दिल्ला में पहुँच गये। यहाँ उन्हें ताजा पानी और सिन्जयों मिली।

जैसा हम ऊपर कह त्राये है, गुप्तयुग त्रौर उसके वाद भी भारतीय संस्कृति का मध्य-एशिया त्रौर चीन में प्रसार करने का मुख्य श्रेय वौद्ध भिन्नु यों को था। सौभाग्यवरा, चीनी भाषा के त्रिपिटक से ऐसे भिन्नु त्रों के चिरत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है जिससे पता लगता है कि उनका उत्साह धर्म-प्रसार में त्रा कथनीय था। कोई कि उनके उन्हें त्राणे वढ़ने से रोक नहीं सकती थी। इनमें से कुछ प्रधान भिन्नु त्रों के पर्यटन के वारे में हम कुछ कह देना चाहते हैं।

गुप्तयुग में धर्मयशस् एक कश्मीरो बौद्ध भिन्तु, मध्य-एशिया के रास्ते, ३६७ से ४०१ के बीच, चीन पहुँचे। तमाम चीन की सैर करते हुए- उन्होंने बहुत-से संस्कृत-प्रन्थ चीनी में अनुवाद किये। पुष्यत्रात नाम के एक दूसरे बौद्ध भिन्तु ३६८ श्रीर ४१५ के बीच चीन पहुँचे श्रीर श्रनेक बौद्ध प्रन्थों का उन्होंने चीनी भाषा में श्रनुवाद किया।

गुप्तयुग में भारत से चीन जानेत्रालों में कुमारजीव का विशेष स्थान था। इनके पिता कुमारदत्त, करमीर से कूचा पहुँचे और वहाँ के राजा की वहन से विवाह कर लिया। इसी माता से कुमारजीव का जन्म हुआ। नौ वर्ष की अवस्था में, वे अपनी माता के साथ करमीर आपे और वहाँ बौद्ध-साहित्य का अध्ययन किया। करमीर में तीन वर्ष रहने के वाद कुमारजीव अपनी माता के साथ काशगर पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहने के वाद, वे तुरफान पहुँचे। ३६३ ई० में कूचा चीनियों के अधिकार में आ गया और कुमारजीव वन्दी वनाकर जांगचाउ लाये गये। वहीं वे लीकुआंग के साथ ३६६ ई० तक रहे। वाद में, वे चांगतांग् चले गये और वहीं उनकी मृत्यु हुई ।

एक दूसरे वौद्ध भिन्तु, बुद्ध यशस्, घूमते-घामते कश्मीर से काशगर पहुँचे जहाँ उन्होंने कुमारजीव को विनय पढ़ाया। कूचा की विजय के बाद वे काशगर से कहीं चले गये और, दस बरस बाद, फिर कूचा पहुँचे। वहाँ उन्हें पता लगा कि कुमारजीव कूत्सांग में हैं। वे उनसे मिलने के लिए रात ही को निकत पड़े और रेगिस्तान पार करके कूत्सांग पहुँचे। वहाँ उन्हें पता लगा कि कुमारजीव चांग्गांन चले गये। ४१३ ई० में वे कश्मीर लौट आये ।

गौतम प्रज्ञारुचि बनारस के रहनेवाले थे। वे, सध्य-एशिया के रास्ते, ५१६ ई० में लोयंग् पहुँचे। उन्होंने ५३ म् श्रीर ५७३ ई० के बीच बहुत-से प्रन्यों का चीनी भाषा में श्रानुवाद किया । उपशुक्य उज्जैन के राजा के पुत्र थे। वे ५४६ ई० में दिल्ला-चीन पहुँचे। किंग्लिंग् में उन्होंने चीनी भाषा में कई प्रन्थ श्रानुवाद किये। ५४ में वे खोतन पहुँचे।

जिनगुप्त गन्वार के निवासी थे और पुरुषपुर में रहते थे। वौद्धधर्म का अध्ययन करने के बाद, सत्ताईस वर्ष की उम्र में, वे अपने गुरु के साथ बौद्धार्म का प्रचार करने निकल

सी० सी० बागची, ल कैनों बुधीक श्रां चीन १, ए० १७४-१७७

२. वही, पुः १७म-१म५

२, वही, पृ० २००-२०३

<sup>्</sup>४. वही, पृ० २६३

स. वही, ए० २६४-२६६

#### [ 3=8 ]

राजगृह, गया श्रीर वाराणसी की यात्रा की । तीर्थयात्रा समाप्त करने के बाद फाहियान तीन साल तक पाटलिपुत्र में रहे । इसके बाद वे चम्पा पहुँचे श्रीर वहाँ से गंगा के साथ-साथ ताम्रलिप्ति पहुँचे । वहाँ से एक बड़े जहाज पर चढ़कर, पन्द्रह दिन में, वे सिहल पहुँचे । वहाँ सबा के श्ररव-यात्रियों से उनकी भेंट हुई ।

१. वही, ए० १००

र, वही, पुरु १०४

तुर्की श्रीर श्रवरेसों की लड़ाई हो रही थी जिसमें तुका ने श्रवरेसों को समाप्त कर दिया | इनकी मृत्यु ४८६ ई॰ में हुई॰ ।

धर्मगुप्त लाट देश के रहनेवाते थे। तेईस वर्ष की अवस्था में वे कन्नौज के कौमुदी संघाराम में रहते थे। इसके बाद, वे पाँच साल तक टक्क देश के देव-विहार में रहे। वहाँ से चीन-यात्रा के लिए वे किपश पहुँचे और वहाँ दो वरस तक रहे। वहाँ उन्होंने सार्थों से चीन में बौद्ध-धर्म के फलने-फूलने की बात सुनी। हिन्दुकुश के पश्चिमी पाद की यात्रा करते हुए उन्होंने घरखाँ और बखाँ की यात्रा की। इसके बाद ताशकुरगन में एक साल रहकर वे काशगर पहुँचे और वहाँ दो साल रहकर कूचा पहुँचे। वहाँ कई साल रहकर वे किया चाऊ जाते समय, रेगिस्तान में, ६१६ में, विना पानी के मर गये रा

नन्दी मध्य-देश के रहनेवाले एक बौद्ध भिन्तु थे। वे सिंहल में कुछ काल तक ठहरे थे छौर दिल्लिए-समुद्र के देशों की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के रहनेवालों के साहित्य छौर रीति-रिवाजों का अध्ययन किया था। ६५५ ई० में वे चीन पहुँचे। ६५६ में चीनी सम्राट् ने उन्हें दिल्लिए-समुद्र के देशों में जड़ी-वृदियों की खोज के लिए भेजा। वे ६६३ ई० में पुनः चीन लीट आये<sup>3</sup>।

बौद भिन्तुओं के यात्रा-विवरणों से, कहीं-कहीं, उन कठिनाइयों का पता चलता है जी यात्रियों को उन निर्जल रेगिस्तानों में उठानी पड़ती थीं। ऐसा ही एक वर्णन हमें फाहियान के यात्रा-विवरण में मिलता है। फाहियान की यात्रा का आरम्भ ३६६ ईसवी में चांगन ( शेंसे के सेगन जिला ) से हुआ । चाइन् से फाहियान श्रपने साथियों के साथ लुंग् ( पश्चिमी शेंसे ) पहुँचे श्रौर वहाँ से चाड थिह ( कांसे का काँचाउ जिला ) । यहाँ उन्हें पता लगा कि रास्ते में वड़ी गड़बड़ी है। वहाँ कुछ दिन रहकर वे तुनुहुआँग (गांसु, जिला कांसे ) पहुँचे। तुनहुआँग के हाकिम ने उन्हें रेगिस्तान पार करने के साधनों से लैस कर दिया। यात्रियों का यह विश्वास था कि रेगिस्तान भूत-त्रेतों का श्रड्डा है श्रोर वहाँ गरम हवा वहती है। इन उत्पातों का सामना होने पर यात्रियों की मृत्यु निश्चित थी। रेगिस्तान में थलचरों ख्रीर नभचरों का पता भी नहीं था। वहत गौर करने पर भी यह पता नहीं चजता था कि रेगिस्तान किस जगह पार किया जाय। रास्ते का पता बातु पर पड़ी पशुत्रों श्रीर मनुष्यों की सूखी हड़ी से चलता थार । इस भयंकर रेगिस्तान को पार करके फाहियान श्रौर उसके साथी शेन्शेन् ( लोपनोर ) पहुँचे श्रौर वहाँ से, पन्द्रह दिन बार, बूती (काराशहर) पहुँचे। वहाँ से खोतन पहुँचकर वे गोमती-विहार में ठहरे घ्यौर वहाँ की प्रसिद्ध रथ-यात्रा दे बी। वहाँ से फाहियान यारकन्द होते हुए स्कद् के रास्ते लदाख पहुँचे। वहाँ से सिन्धु नदी के साथ-साथ वे उड्डीयान त्र्यौर स्वात होते हुए पुरुषपुर पहुँचे श्रौर वहाँ से तक्तिला। यहाँ से उन्होंने नगरहार की यात्रा की। रोह प्रदेश में कुछ दिन ठहरने के बाद वे बन्तू पहुँचे । बन्तू से, राजपथ द्वारा, वे मथुरा पहुँचे । वहाँ से, संकाश्य होकर, कान्यकुब्ज में गंगा पार करके वे साकेत पहुँचे और फिर वहाँ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिएन,

१. वही, ४४२-४४३

२. वही, ४६४-४६४

३. वही, पृ० ४००-४०३

जेम्स लेगे, ट्रैवलस ऑफ फाहियान, ए० १८, ऑक्स्फोर्ड, १८८६

श्रपनी यात्रा में युवानच्वांग् ने सिन्ध की सेर तो की ही, साथ-ही-साथ वह दिल्ली वतृचिस्तान में हिंगोल नदी तक गया। यह भाग ससानियों के श्रिधकार में था, पर इतना होते हुए भी ईरान श्रीर किपश के राज्य एक दूसरे से, एक जगह के सिवा, जहाँ वलख को कन्धार का रास्ता दोनो देशो की सीमा छूता था, नहीं मिल ते थे। इस प्रदेश में दोनो देशो की चौकियाँ रहती थीं। इस जगह के सिवा ईरान, श्रफगानिस्तान और किपश के बीच में किसी का प्रदेश नहीं था। पश्चिम में एक श्रीर गीरिस्तान श्रीर गिंजस्तान, सीस्तान श्रीर हरात तथा दूसरी श्रीर जागुड पड़ते थे। दिल्ला-पूर्व की श्रीर फिरन्सरों का देश था जिसका नाम युवानच्वाड की-कियाड ना वतलाता है, जो श्ररव भौगोलिको काकान है। ब्राहूइयो का यह देश वोलान के दिल्ला तक फैला हुआ है।

उपर्युक्त भौगोलिक छानवीन से यह पता लग जाता है कि रवेत हूणों के साम्राज्य का कौन-सा भाग याज्दीगिर्द के साम्राज्य में गया और कौन-सा हर्षवर्धन के । इससे हमें यह भी पता लगता है कि सातवीं सदी का भारत सिन्धु नदी के दिल्ला किनारे से ईरानी पठार तक फैला हुआ था। इस देश की प्राचीन सीमा लम्पक से आरम्भ होकर किपश को दो भागों में बाँट देती थी। परिचम में चिजस्थान और जागुड छूट जाते थे। सीमा हिंगोल तक पहुँच जाती थी।

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा का यह राजनीतिक नक्शा आगंतुक घटन ओं की ओर भी इशारा करता है। युवानच्वााड् के पहले अभ्याय से पता चलता है कि ईरानी राज्य प्राचीन तुवारिस्तान के पश्चिम मुर्गाव से सटकर चलता था। उसके ग्यारहवें अभ्याय में रोमन-साम्राज्य की स्थिति ईरान के उत्तर-पश्चिम मानी गई है। इन दोनों में बरावर लड़ाई होती रहती थी और अन्त में दोनो ही अरवों द्वारा हराये गये। हमे यह भी पता लगता है कि उस समय सासानी वज़ु-चिस्तान, कन्धार, सीस्तान और द्रंगियाना के कन्जे में थे। अरव सेना ने इस प्रदेश को जीतने के लिए कौन-सा रास्ता लिया इसे इतिहासकार निश्चिन नहीं कर सके है। इस सम्बन्ध में एक समस्या यह है कि सिन्ध और मुल्तान लेने के बाद मुसलमानों को उस प्रदेश से सटे पंजाब के कं प्रदेश को लेने मे तोन सौ वर्ष क्यों लग गये। श्री पृश्चे के अनुसार, इसका कारण यह है कि कारमानिया से बज़्चिस्तान होकर सिन्ध का रास्ता कादिसिया (ई० ६३६) और निहान्द की लड़ाइयों के बाद मुसलमानों के हाथ में आ गया था; पर किशश से कन्धार तक के उत्तर से दिश्चन और उत्तर से पश्चिम के राजमार्ग उनके अधिकार में नहीं आये थे। ईरानियों के हाथ से निकलकर भी उनका कन्जा ऐसे हाथों में पड़ गया था जो उनकी पूरी तौर से रच्ना कर सकते थे।

ऐतिहासिकों को इस बात का पूरा पता है कि मुसलमानों ने किस फुर्तों के साथ एशिया श्रीर श्रिफिका जीत लिये। बाइजेंटिनों श्रीर इरानियों की लड़ाइयों में कमजोर होकर सामानी एक ही मद्रके में समाप्त हो गये। करीब ६५२ में याज्दीगिद तृतीय उसी रास्ते से भागा, जिससे हखामनी दारा भागते हुए मर्व में मारा गया था। श्ररब श्रागे बढ़ते हुए बलख पहुँच गये श्रीर इस तरह भारत श्रीर चीन का स्थतमार्ग से सम्बन्य कट गया। देखने से तो यह पता लगता है कि भारत-ईरानी प्रदेश श्ररबों के श्रिधकार में चला गया था; पर ताज्जुब की बात है कि काबुल का पतन ६०३ में श्रीर पेशावर का पतन १००६ ई० में हुआ। ७५१ श्रीर ७६४ के बीच में

१ पूरो, वही, पृ० २३४ से

# ग्यारहवाँ अध्याय

### यात्री श्रीर व्यापारी

# ( सातवीं से ग्यारहवीं सदी तक )

हर्ष की मृत्यु के वाद देश में वड़े-चड़े साम्राज्यों का समय समाप्त गय हो गया और देश में चारों श्रोर श्रराजकता फैल गई। कन्नौज ने पुनः सिर ठठाने की कोशिश की; पर कश्मीर के राजाओं ने उनकी एक न चलने दी। इसके वाद देश की सत्ता पर श्रधिकार करने के लिए बंगाल श्रोर विहार के पालों, मालवा श्रोर पश्चिम-भारत के गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूडों में गंगा-यमुना की घाडियों के तिए लड़ाई होने लगी। करीव श्राधी सदी के लड़ाई-भगड़े के वाद, जिसमें कभी विजयल चभी एक के हाथ श्राती थी तो कभी दूसरे के, श्रन्त में उसने गुर्जर प्रतिहारों को ही वर लिया। इस इंट के पूर्व उन्होंने कन्नौज पर श्रपना श्रिकार कर लिया श्रीर श्रपने इतिहास-प्रसिद्ध राजा भोज श्रीर महेन्द्रपात की वजह से वे पुनः उत्तर-भारत में एक वड़ा साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। इन दोनों राजाश्रों का श्रधिकार करनाल से विहार तक श्रीर काठियावाड़ से उत्तर वंगाल तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा से सिन्य के मुस्लिम-साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा श्रीर इसीलिए गुर्जर प्रतिहार इस्लाम के सबसे वड़े शत्रु माने जाने लगे। श्रगर इन श्ररबों को दिल्ला के राष्ट्रकूडों भी सहायता न मिली होती तो शायद सिन्य का श्ररब-साम्राज्य कभी का समाप्त हो गया होता।

श्रव हमें सातवीं सदी के मध्य के बाद से भारत के इतिहास पर एक सिंहावलीकन कर लेना चाहिए। हर्ष की मृत्यु के समय के राज्यों का पता हमें युगानच्वांग् के अध्ययन से लगता है। उत्तर-पिरचम में किपश की सीमा में काबुल नदी की घाडी तथा हिन्दू कुश से सिन्धु तक का प्रदेश शामिल था। इस राज्य की सीमा सिन्धु नदी के दाहिने किनारे से होती हुई सिन्ध तक पहुँचती थी और उसमें पेशावर, कोहाड, बन्नु, डेरा इस्माइल लॉ और डेरा गाजी लॉ शामिल थे। किपश के पिरचम की और जागुड पड़ता था जहाँ से केसर आती थी। इस जागुड की पहचान अरब भौगोलिकों के जाबुल से की जा सकती है। किपश के उत्तर में ओपियान था। पर लगता है कि किपश का अधिकतर भाग सरदारों के अधीन था। किपश का सीया अधिकार तो काबुल से लेकर उदमागड के मार्ग तक, किपश से अरखोसिया के मार्ग तक, और जागुड से निचले पंजाब के मार्ग तक था।

किपश के पश्चिम में गोर पड़ता था। उत्तर-पश्चिम में कोहवावा और हिन्दुकुश की पर्वत-शृंखलाएँ वाम्यान तथा तुर्क-साम्राज्य के दिल्लाणी भाग को अलग करती थीं। उसके उत्तर में लम्पक से सिन्धु नहीं तक काफिरिस्तान पड़ता था। नहीं के बाएँ किनारे पर कश्मीर के दी सामन्त-राज्य उरशा और सिंहपुर पड़ते थे। सिंहपुर से टक्कराज्य घुह होता था जो व्यास से सिंहपुर और स्यालकोट से मूलस्थानपुर तक फैला हुआ था। दिक्खन में सिन्व के तीन भाग थे जिसमें आखिरी भाग समुद्र पर फैला हुआ था। इसका शासक मिहिरकुत का एक वंशज था।

लगता है कि उनका साम्राज्य ताशक्ररगन से जाबुलिस्तान तक और मुरगाव से सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। उसी तुर्क राजा के लड़के के ७२७ ई० में लिखे एक पत्र से पता लगता है कि उसका वाप अपनो का कैदी हो चुका था, पर चीनी सम्राट्ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कि किश की भी वही दशा हुई। ६६४ ई० में वह अरबों का करद राज्य हो गया। ६८२ में, अरबों को किपश के धावे में मुँह की खानी पड़ी। आठशें सदी के पहले भाग में किपश चीनी साम्राज्य के अधीन था। पर ७५१ ई० में चीनी गुब्बारा फट गया, किर भी, ओमाइयाद और अब्बासी लोगों के गृहकतह के कार ग तथा खरासान के स्वतन्त्र होने के कारण, उत्तर-पश्चिम भारत की शानित मिलती रही।

७५१ ई॰ में चीनियों का प्रभुत्व अपने पश्चिमी साम्राज्य पर से जाता रहा । उसी साल सम्राट् ने वूसुंग नामक एक छोटे मगडारिन को किषशा के राजदूत को अपने साथ लाने को कहा । पर यह दूतमगडल परिचंतु प्रदेश का रास्ता लेने में डरता था। इस्र हिए, उसने खोतान और गन्धार के बीच का मुश्किल रास्ता पकडा। गन्धार में पहुँचाकर वूसुंग् बीमार पड़ गया। इसके बाद भारत में बौद्ध-तीर्थों की यात्रा करते हुए, चालीस बरस बाद, वह अपने देश की लोटा। उसके अनुसार, किपश और गन्धार के दुकों राजकुमार अपने को किनिष्क का वंशधर मानते थे और वे बराबर बौद्ध-विहारों की देख-रेख करते रहते थे। लिलतादित्य के अधिकार में कश्मीर की भी बड़ी उन्नि हो चुकी थी। तीन-चार पुरतों तक तो कोई विशेष घटना नहीं घटी; लेकिन, एकाएक, ५००—६०१ में, खरासान का सूरेदार बनने के बाद ही याकूब ने बाम्यान, काबुत्त और अरखोसिया जीत लिये। याकूब की सँडसी हिरात और बलख की राजधानियों को कब्जे में करके दिल्य में सीस्तान की ओर भुकी और इस तरह मुसलमानों का भविष्य की विजय का रास्ता खल गया।

मुसलमान इतिहासकारों का एकस्वर से कहना है कि उस समय कावुल में शाही राज्य कर रहे थे। उनकी यह राय प्रायः सभी इतिहासकारों ने मान ली है। पर, श्री फूरों की राय में, इस प्रदेश की राजवानी कापिशी थी, कावुल नहीं। श्ररव इतिहासकार कापिशों का जो ७६२-६३ ई० में लूट ली गई थी, उल्लेब नहों करते। इस घटना के बाद, लगता है, शहर दिन्खन की श्रोर कावुल में चला गया था श्रीर शायद इसीलिए मुसलमान इतिहासकार, कावुल के शाहियों का नाम लेते हैं।

कापिशी से राजधानी हटाकर कावुल ले जाने की घटना ७६३ ई० के बाद घटी होगी। शेवकी और कमरी के गाँवों के पास यह पुराना कावुल = ७१ ई० में याकूव ने जीत लिया। मुसलमानों ने जिस तरह सिंध में मंसुरा में नई राजधानी वनाई, उसी तरह उन्होंने कावुल में भी अपना कावुल बसाया। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि उन्हें दिन्दुओं के पुराने नगरों में बुतपरस्ती नजर आती थी। इस्ताखरी के अनुसार, कावुल के मुसलमान बाताहिसार के किलों में रहते थे और हिन्दू उपनगर में बसे हुए थे। हिन्दू व्यापारियों और कारीगरों के धीरे-धीरे मुसलमान हो जाने पर, नवीं सदी के अन्त तक, कावुल एक बड़ा शहर हो गया। फिर भी, २५० साल तक, इसका गौरव गजनी के आगे धीमा पडता था। पर, ११५० में गजनी के नष्ट हो जाने पर, कावुल की महिमा वढ़ गई।

काबुल नदी की निचली घाडी श्रीर तक्तशिला प्रदेश को जीतने में मुक्तमानों को लगभग २४० वर्ष लगे। ५०२ से १०२२ ईसवी तक, लगमान से गन्यार तक काबुल की घाडी श्रीर वूकांग की कन्धार-यात्रा से तो ऐसा पता चलता है कि जैसे कुछ हुया ही न हो। यह भी पता चलता है कि इस सदी में मध्य-एशिया पर चीनियों का पूरा श्रिविकार था।

जिस समय श्ररव भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विजय कर रहे थे, उतके भी पहले, ६२६ ई० में, श्ररवों के वेड़े ने भड़ोच श्रीर थाना पर श्राक्रमण कर दिया था। यह श्राक्रमण जत श्रीर स्थल, दोनों ही श्रीर से हुया; पर इसका कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। सिन्ध के सूवेदार जुनैद ने ७२४-४३ ई० के बीच काठियाबाड श्रीर गुजरात पर धावे मारे, पर श्रवनिजनाश्रय पुलकेशिन ने, जेसा कि नौसारी ताम्रपष्ट (७३६-३६) से पता चलता है, उसकी एक न चलने दी। श्ररवों की यह सेना सिन्ध, कच्छ, सौराष्ट्र, चावोधक श्रीर गुर्जर देश पर धावा करके, लगता है, नवसारी तक श्राई थी। सिन्ध से यह धावा कच्छ कीरन से होकर हुश्रा होगा। गुर्जर प्रतिहार भोज प्रथम ने, करीब ७५५ में, शायद इन्हीं म्लेच्छों को हराया था। वलभी का पतन भी इन्हीं श्ररवों के धावे का नतीजा था। पर, लाख सिर मारने पर भी, इन धावों का विशेष श्रसर नहीं हुश्रा, श्रीर इसका कारण गुर्जर प्रतिहारों की वीरता ही थी। श्रगर राष्ट्रकूट श्ररवों की मदद न करते तो शायद उनका सिन्ध में टिकना भी मुश्किल हो गया होता।

धर्म और केन्द्रीकरण में हुँ धीभाव से सवानी फौरन अरवों के सामने गिर गये। इसके विपरीत, हिन्दू अपने देशत्व और विकेन्द्रीकरण की वजह से काफी दिनों तक दिके रह गये। अरवों की उद्दीप्त वीरता भी उन्हें जीत देती थी। पर अरवों की यह वीरता बहुत दिनों तक नहीं चली, भारत की विजय तो इस्लामी मजहब माननेवाले तुर्कों और अफगानों द्वारा हुई। पर ऐसा होने में कुछ समय लगा। ऐसा लगता है कि जब उत्तर-पश्चिम भारत के शूर कवीलों का जोर दूर चुका तब विजेताओं का आगे बढ़ना सरल हो गया। फिर भी, अरवों के इस देश में कदम रखने के पाँच सौ वरस बाद ही, १२०६ ई० में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तख्त पर बैठ सका और, उसके भी सौ वरस बाद, अलाउद्दीन अधिकांश भारत का खल्तान बन सका।

मध्य-पशिया में चीन ने ६३० में दिल्गिणी तुर्का-साम्राज्य श्रीर ६५६ में उसका पूर्वी भाग जीत लिया; पर चीनियों का यह ढीला-ढाला साम्राज्य श्ररवों का मुक्तिवला नहीं कर सकता था। करीब ७०५ में श्ररवों ने परिवंत्तु प्रदेश जीत लिया। जिस समय उत्तर में यह घटना घट रही थी, उसी समय श्रफगानिस्तान में भी ऐसी ही घटना घटी। सीस्तान, कन्धार, ब्रुचिस्तान श्रीर मकरान पर धावे मार-मार करके थक चुके थे। ७१२ ई० में मुहम्मद विन कासिम ने सिकन्दर का रास्ता पकड़ा श्रीर पूरे सिन्ध की घाटी को जीत लेने की ठान ली। उसकी इच्छा पूरी तो नहीं हो सकी; पर मुसलमान सिन्ध श्रीर मुलतान में पूरी तरह से जम गये। उस समय श्रफगानिस्तान का कँचा पठार दो सँडसी के वाजुओं के बीच में श्रा गया था, पर मुहम्मद कासिम के पतन श्रीर मृत्यु ने काबुल के शाहियों को बचा दिया, क्योंकि मुहम्मद कासिम श्राने भारतीय प्रदेश श्रीर खुरासान से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। भारत के महामार्य का जीतने में मुसलमानों को ३५० वर्ष (ई० ६४४ से १०२२) लग गये।

६५२ ईसवी में ससानियों के पतन के वाद, ६५६ में, तुर्कों को चीनियों से काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिस समय मुसलमानों के धावे शुरू हुए, उस समय तुलारिस्तान, छुन्दुज श्रौर काबुल तुर्कों के हाथ में थे। तुर्कों द्वारा चीनी दरवार को लिखे गये ७१८ ई० के पत्र से पता

१. राय, डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्थ इंडिया, १, ए० ६ से

भुसलमानों का साम्राज्य पंजाय 'श्रोर हिन्दुस्तान की श्रोर वढ़ गया। परिचम में वह समानियों श्रोर बुइरों के राज्य से होकर निकल पड़ा। विजेताश्रों ने पहले बुलारा श्रोर समरकन्द के साथ परिवंत्तु प्रदेश जीता; इसके बाद उन्होंने खुरासान के साथ बलल, मर्व, हेरात श्रोर निशापुर पर कब्जा करके उन्हें काबुल श्रोर सीस्तान के साथ मिला दिया। बुइद, जिनके श्रिधकार में ईरान का दिलाणी-परिचमी भाग था, किरमान श्रोर मकरान के साथ सिन्ध के दिलाणी रास्तों पर कब्जा किये हुए थे। शाहियों का श्रिधकार सिन्धु नदी के दिलाणी तट के बड़े प्रदेश पर था। हमें इस बात का पता चलता है कि पूरव से परिचम तक शाहियों का साम्राज्य लगमान से ब्यास तक फैला हुआ था श्रोर उसके बाद कन्नोज का राज्य शुरू होता था। उत्तर में, शाहियों की सीमा कश्मीर से मुलतान तक फैली हुई थी। चीनी स्रोतों से यह पता लगता है कि स्वात भी शाहियों के श्रिधकार में था। पर, श्रभाग्यवश, दिन्खन-परिचम का पर्वतीय इलाका स्वतन्त्र था। करहण के शब्दों में, भारतीय स्वतन्त्रता के श्रनन्योपासक शाही इस तरह, दिल्ला के जंगली मूंसे—नुकीं श्रीर उत्तर के जंगली सूश्रर—दरशे के बीच में फँस गये।

इस वात का समर्थन हुद्द ए आलम से भी होता है कि दसवीं सदी के अन्त में मुसलमान अप्रामिस्तान के पठार के मालिंक थे। काबुल से बलख और कन्धार के बीच रास्ता साफ होने से लगमान होकर कापिशी और नगरहार के रास्ते की उन्हें परवाह नहीं थी। शायद इसी कारण से पशाइयों ने निजराओं में एक छोडा-सा स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। वे खरासान के अमीर अथवा हिन्द शाही, इनमें से किसी का अधिकार नहीं मानते थे।

हुदूद ए आत्रम से हमें यह भी पता लगता है कि गोर का प्रदेश—हेरात के दिल्ए।-पूर्व में फरहहद की ऊँची घाडी—इसवी सदी के अन्त तक हिन्दू-देश था।

हम ऊपर देव आये हैं कि किस तरह त्रिलोचनपाल की हार के बाद ही भारत का उत्तरी-परिचमी फाइक सुरित्तम विजेतात्रों के लिए खुन गया। गजनी के महमूद ने १०१८ ई० में महापथ से चलते हुए बुलन्द शहर, मथुरा होते हुए कन्नौज को लूटकर समाप्त कर दिया। इस तरह से, मुसलमानों के लिए उत्तरी भारत का दरवाजा खुल गया। याभिनी सस्तनत लाहौर में वस गई और गांगेयदेव के राज्य में तो, १०३३ ईसवी में, मुसलमानों ने वनारस तक घुसकर वहाँ के बाजार लूट लिये। उत्तर-प्रदेश के गाहडवालों को भी इस नया उपद्रव का सामना करने के निए तैयारी करनी पड़ी। जब चारो खोर महमुद के खाकमण से त्राहि-त्राहि मच रही थी श्रौर करनौज का विशाल नगर सर्वदा के लिए भूमिसात, कर दिया गया था, उसी समय यवनों के श्रत्याचार से मध्यदेश को बचाने के लिए चन्द्रदेव ने गाहडवाल वंश की स्थापना की। उन ही दो राजधानियाँ, कन्नीज और वनारस, कही जानी हैं; पर इसमें शक नहीं कि मसलमानों के सान्निध्य से दूर होने के कारण बनारस से ही राजकाज चलता रहा। वारहर्वी सदी के त्रारम्भ में गोविन्दचन्द्रदेव को पुनः मुसत्तमानों के घावों का कई वार सामना करना पड़ा। गोबिन्इचन्द्र की रानी कुमार देशी के एक लेख से पता चलता है कि एक समय तो मुसलमानों की लपेट में बनारस भी श्रा गया था; पर गोविन्दचन्द्रदेव ने उन्हें हराकर श्रपने साम्राज्य की रत्ना की । महापथ पर इसके वाद की कहानी तो वड़ी करुणामय है। जयचन्द्रदेव ११७० ई॰ में बनारस की गद्दी पर बैठे। इन्हों के समय में दिल्ली का पतन हुआ और इस तरह

१. ईतियट ऐवह डाडसन, भा० २, ए । १२३-१२४

उत्तर पंजाब भारतीय राजाओं के श्रधिकार में थे जो श्रपनी स्वतंत्रता के लिए वरावर लडा-भिड़ां करते थे। श्रनितम शाही राजा, जिसका नाम श्रलवेकनी लगतुरमान देता है, श्रपने मन्त्री लिल्लय द्वारा परच्युत कर दिया गया। राजतरंगिणी से ऐसा पता लगता है कि यह घटना याकून के श्राक्रमण के पहले घटी, क्योंकि कायुल में याकून के हाथ केवल एक फीजदार लगा। प्रायः लोग ऐसा समम लेते हैं कि कायुल के पतन के बाद ही उसके बाद के प्रदेश का भी पतन हो गया श्रीर इसीलिए शायद हिन्द राजे न तो कायुल में श्रपने मन्दिरों में दर्शन कर सकते थे श्रीर न तो वे लोग नदी में श्रमिषेक या स्नान ही कर सकते थे। प्राचीन समय की तरह, पेशावर उनकी जाड़े की राजधानी नहीं रह गया थी। वे वहाँ से हटकर उदमाएडपुर में श्रपने राज्य की रत्ना के लिए चले श्राये थे। इस बड़े साम्राज्य के होते हुए भी बिना कोहिस्तान श्रीर कायुल के हिन्दूशाहियों का पतन श्रवश्यम्भावी था, पर मुसलमानों के साथ इस श्रममान युद्ध में उन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई श्रीर लड़ते-लड़ते ही उनका श्रन्त हो गया। श्रलवेकनी श्रीर राजतरंगिणी का कहना है कि उनके पतन के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह प्रथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह प्रथ्वीराज के पतन के बाद उत्तरभारत का।

पर, शाहियों के शत्रु—मुसलमानों की हम उतनी प्रशंसा नहीं कर सकते। उनसे प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान गुलाम तुर्क थे। इन सेल्जुक तुर्कों ने न केवल एशिया-माइनर को ही जीता; वरन उनके धावों से यूरप भी तंग आ गया और वहाँ से कूसेड चलने लगे। बुखारा के एक अमीर द्वारा वेइज्जत होने पर अलप्तगीन ने गजनी में शरण प्रहण की। इसके बाद मुबुक्तगीन हुआ जिसके पुत्र महमूद ने भारत पर लूट-पाट के लिए बहुत-से धावे किये। ६६७ और १०३० ई० के बीच, उसने भारत पर सत्रह धावे मारकर कांगड़ा से सोमनाथ, और मथुरा से कन्नौज तक की भूमि को नष्ट-अष्ट कर दिया। बहुत-सा धन इकट्ठा करने के बाद भी वह लालची बना रहा। उसने केवल गजनी की सजावट की, पर उस गजनी को भी उसकी मृत्यु के १२७ वर्ष बाद अफगानों ने बदला लेने के लिए लूटकर नष्ट कर दिया।

हमें यहाँ गजनिवयो श्रौर हिन्दू शाहियों की लडाई के बारे में कुछ श्रिषक नहीं कहना है, पर, १०२२ ई० में तिलोचनपाल की मृत्यु के बाद, मारत का महाजनपथ पूरी तौर से मुसलमानों के हाथ में श्रा गया। हुदूरए श्रालम (६८२-६८३ ई०) के श्राधार पर हम दसवीं सदी के श्रन्त में उत्तर-पश्चिम भारत का एक नक्शा खड़ा कर सकते हैं। श्रोमान के समुद्रतट से सिन्धु नदी के पूर्वी किनारे तक के प्रदेश में किन्ध श्रौर मुलतान के सूबे स्वतन्त्र थे। इस प्रदेश की सीमा लाहौर तक धें सी हुई थी; पर जलन्धर तक कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। उत्तर-पश्चिम भारत हिन्दू शाहियों के श्रिकार में था श्रौर उसके दिन्खन-पश्चिम में—मुलेमान श्रौर हजारजात के पहाड़ी इलाके में—काफिर रहते थे। लगता है, इस इलाके की पूर्वी सीमा गर्देज से होती हुई गजनी के पूरव तक जाती थी। पश्चिमी सीमा उस जगह थी, जहाँ मुसलमानों द्वारा विजित प्रदेश श्रौर हिन्दुओं के श्रिषकृत प्रदेश की सीमा मिलती थी। यह सीमा जगदालिक से शुरू होकर मुर्बिट की घाटो को छोड़ती हुई नगरहार की श्रोर चली जानी थी। यहाँ से वह पहाड़ियों से होकर प्राचीन कापिशी के पूर्व में गोरवन्द श्रौर पंजशीर के संगम तक जाती थी। इस संगम के ऊपर पर्वान खरासानियों के हाथ में था। उत्तरी कािकरों के देश की सीमा पंजशीर से काफी दूर पड़ती थी श्रौर नदी के दिन्खनी किनार से होकर वर्खा की सीमा से जा मिलती थी।

उपयुक्त राजनीतिक नक्शा द्वितीय मुस्लिम श्राक्रमण के बाद बदल गया। पूर्व की श्रीर

श्राचार्य हरिभद्र स्रि ने ( करीव ६७८-७२८ ई० ) ऐसी ही कई कहानियाँ समराइचकहा में दी हैं। पहली कहानी धन की है। १

धन ने अपनी गरीबी से निस्तार पाने के लिए एमुद्द-यात्रा का निश्चय किया। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका मृत्य नन्द भी हो लिये। धन ने विदेश का मार्स (पर्तीरकं भाएडं) इकट्ठा किया और उसे जहाज पर भेज दिया। उसकी पत्नी के मन में पाप था। उसने अपने पित को मारकर नन्द के साथ भाग जाने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच में जहाज तैयार हो गया ('संपाचितप्रवहणं) और उसपर भारी मार्स (गुहकं भांडं) लाद दिया गया। दूसरे दिन धन समुद की पूजा करके और गरीबों को दान देकर अपने साथियों के साथ जहाज पर चढ़ गया। जहाज का लंगर उठा दिया गया। पालें (सितपट) हवा से भर गईं तथा जहाज पानी चीरता हुआ नारियल वृत्तों से भरे समुद्दतट को पार करता हुआ आगे बढ़ा।

नात पर धनश्री ने धन को विष देना आरम्भ किया। अपने जीवन से निराश होकर उसने अपना माल-मता नन्द को छुपुर्द कर दिया। कुछ दिनों बाइ, जहाज महाकटाह पहुँचा और नन्द सौगात लेकर राजा से मिला। वहाँ नन्द ने जहाज से माल उतरवाया और धन की दवा का प्रवन्ध किया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसपर नन्द ने मालिक के साथ देश लौटने की सोची। उसने साथ का माल वेचना और वहाँ का माल (प्रतिभाएड) लेना शुरू कर दिया। राजा से मिलने के बाद जहाज खोल दिया गया।

जब धनश्री ने देखा कि उसका पित जहर से नहीं मर रहा है तब उसने एक दिन धन को समुद्र में गिरा दिया और भूठ-पूठ रोने-पीटने लगी। नन्द बड़ा दुखी हुआ। जहाज रोक दिया गया और सबेरे धन को पानी में खोज की गई, पर उसका कोई पता नहीं चला।

धन का भाग्य अच्छा था। एमुद में एक तख्ते के सहारे सात दिन वहने के बाद आप-से-आप उसकी बीमारी ठीक हो गई और वह किनारे जा लगा। अपनी स्त्री की बदमाशी पर रो-कलप कर वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे आवस्ती की राजकन्या का हार मिला जो उसने जह ज हूटने के समय अपनी दासी को सुपुर्द कर दिया था। आगे चलकर उसने महेश्वरदत्त से रास्ते में गारुडी विद्या प्राप्त की। इसके बाद कहानी का समुद्द-यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है।

वसुभूति की समुद-यात्रा से भी हमें इस युग की जहाज-रानी का सुन्दर चित्र मिलता है। कथान्तर में कहा गया है कि ताम्रलिप्ति से बाहर निकलकर कुमार और वसुभूति सार्थवाह समुददत्त के साथ चल निकले। जहाज दो महीने में सुनर्णभूमि पहुँच गया। वहाँ उतरकर वे श्रीपुर पहुँचे। यहाँ उनकी अपने बाल-भित्र खेतविका के मनोरथदत्त से, जो यहाँ व्यापार के लिए आया था, मुलाकात हुई। वडी खातिरदारी के बाद, उसने उनके वहाँ आने का कारण पूछा। कुमार ने बतलाया कि उनका उद्देश्य अपने मामा—सिंहल के राजा से भेंड करना था। इस तरह कुछ दिन बीत गये। सिंहल के लिए सुनर्णद्वीप से जहाज तो बहुत मिलते थे, पर मनोरय-दत्त ने अपने मित्र को रोकने के लिए उसे इसकी खनर नहीं दी। पर, कुछ दिनों के बाद, कुमार को यह पता लग गया और जन मनोरथइत्त को पता लगा कि उनके मित्र का काम जहरी है तो उन्होंने तुरंत एक सेजे-सजाये जहाज का प्रवन्ध कर दिया। मनोरथइत्त कुमार

१. समराह्चकहा, ए० २६४ से, बंबई, १६३८

२. वही, ए० ३६८ से

#### [ 888 ]

महापथ का गंगा-यमुना का फाउक सर्वदा के लिए मुसलमानों के हाथ में श्रा गया। ११६४ ई॰ में काशी का पतन हुआ। इसके बाद उत्तर-भारत के इतिहास का दूसरा श्रध्याय शुरु होता है।

2

हम उपयु क्त खरह में भारत की राजनीतिक उथन-पुथन का वर्णन कर चुके हैं। इस युग में भारतीय व्यापार और यात्रियों के सम्बन्ध में हमें चीनी, अरब तथा संस्कृत-साहित्य से काफी मसाना मिलता है। हमें चीनी छोत से पता लगता है कि ग्रुप्तयुग और उसके बाद तक चीन और भारत का व्यापार अधिकतर ससानियों के हाथ में था। हिन्दचीन, सिंहल, भारत, अरब और अफिका के पूर्वा समुद्द-तट से आये हुए सब माल को चीन में फारस के नाम से ही जाना जाता था; क्योंकि उस माल के लानेवाले व्यापारी अधिकतर फारस के लोग थे।

सातवीं सदी में चीन के सामुद्धिक ध्रावागमन में श्राभेग्रिद्ध हुई। ६०१ ई० में एक चीनी प्रतिनिधि-मण्डल समुद्र-मार्ग से स्थाम गया जो ६१० ई० में वहाँ से वापस लौटा। इस यात्रा को चीनियों ने बड़ी वहादुरी मानी। जो भी हो, चीनियों को इस युग तक भारत के समुद्री मार्ग का बहुत कम पता था। युवान् च्वांग तक को सिंहल से समात्रा, जावा, हिन्दचीन श्रोर चीन तक की जहाजरानी का पता नहीं था। पर यह दशा बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। करीब सातवीं सदी के श्रन्त में, चीनी यात्रियों ने जहाज इस्तेगाज करना शुरू कर दिया श्रोर कैंग्रटन से पश्चिमी जावा श्रोर पालेमवेंग (सुमात्रा) तक बराबर जहाज चलने लगे। यहाँ पर श्रक्सर चीनी जहाज बदल दिये जाते थे श्रोर यात्री दूसरे जहाज पर चढ़कर नीकोबार होते हुए सिंहल पहुँचते थे श्रोर वहाँ से ताम्रलिप्ति के लिए जहाज पकड़ लेते थे। इस यात्रा में चीन से सिंहल पहुँचने में करीब तीन महीने लगते थे। चीन से यह भारत-यात्रा उत्तर-पूरवी मौसमी हवा के साथ जाड़े में की जाती थी। भारत से चीन को जहाज दिख्य पश्चिमी मौसमी हवा में श्रवेंल से श्रक्ट्यर के महीने तक चलते थे।

चीनी व्यापार में भारत श्रौर हिन्द-एशिया के साथ व्यापार का पहला उल्लेख लि-वान के तांग-कुन्नो-शि-पु में मिलता है। इस व्यापार में लगे कैएटन श्रानेवाले जहाज काफी बड़े होते थे तथा पानी की सतह से इतने ऊपर निकले होते थे कि उनपर चढ़ने के लिए ऊँची सीढ़ियों का सहारा सेना पड़ता था। इन जहाजों के विदेशी निर्यामकों की नावध्यन्त के दफ्तर में रिजस्ट्री होती थी। जहाजों में समाचार लें जाने के लिए सफेद कन्नृतर रखे जाते थे जो हजारों मील उड़कर खबर पहुंचा सकते थे। नाविकों का यह भी विश्वास था कि श्रगर चूहे जहाज छोड़ दें तो उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। हर्थ का श्रनुमान है कि यहाँ ईरानी जहाजों, से मतलब है। जो भी हो, समुद्दतट पर चलनेवाले भारतीय नाविकों का यह विश्वास श्रवतक है।

श्रभाग्यवश, भारतीय साहित्य में हमें इस युग के चीन श्रौर भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के बहुत-से उल्लेख नहीं मिलते, पर भारतीय साहित्य में कुछ ऐसी कहानियाँ श्रवश्य बच गई हैं जिनसे वंगाल की खाड़ी श्रौर चीनी समुद्र में भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है।

१ फ्रोडिरिक हथ श्रीर डबल्यू-डबल्यू० राकहिल, चाश्री जुक्रुश्रा, ए० ७८, सेगर पीटलंबर्ग, सन् १६११

२. वही, ए० म-६

३. हथे, जे॰ झार॰ ए॰ एस॰, १८६६, प्र● ६७-६८

श्रोर दस-दस ईंटों के सौ ढेर लगाकर उनपर श्रपनी मुहर कर दी। इसके वाद उसने श्रपना पता देने के लिए भिन्नपोत वा लगा दिया।

इस वीच चीन से सार्थवाह सुवदन ने जो जहाज पर मामूली किस्म का मात ( साम्भागड ) लाइकर देवपुर की श्रोर जा रहे थे, भिन्न पीतध्वज देखा। तुरंत जहाज रीककर उन्होंने कई नाविको को घरण के पास भेजा। नाविकों से पूछने पर घरण को पना लगा कि भाग्य के फेर से सुवरन गरीव हो चुके थे श्रीर उनके जहाज पर कोई खात मात्त नहीं लदा था। इस पर घरण ने सुवरन को बुनाया। उससे पूळने पर भी यही पता लगा कि वह देवपुर को एक हजार सुवर्ण का माल ले जा रहा था। यह सुनकर घरण ने उससे माल फेंक देने का आग्रह किया और उसका सोना लाइ लेने के लि कहा। उसके निए उसने उसे तीन लाख सहरें देने का बादा किया। स्वदन ने सीना लाद लिया। इसके वाद कहानी आती है कि विना आज्ञा के सीना ले जाने से सवर्ण-द्वीप की अधिष्ठात्री देवी का धर्ण पर कोप हुआ और उसे मनाने के लिए धरण ने अपने को समुद्र मे फैंक दिया। वहाँ से हेम कुण्ड त ने उसकी रचा की। धरण ने उससे श्रीविजय का समाचार पूछा । अपने रत्तक के साथ धरण सिंहल पहुँचा और वहाँ से रतन खरी इकर वह िफर देनपुर वापस आ गया और टोप्प श्रेष्ठि से मितकर अपनी मुसीवतें वतलाई । इसी वीच में सुनदन सार्थवाह ने घरण का सोना पचा जाना चाहा। राजाज्ञा से जिना मासून दिये वह देवपुर पहुँचा। वहाँ उसकी धरण है मुत्ताकात हुई और दोनों ने चीन जाने का निश्चय किया। रास्ते में सुवदन ने उसे समुद्र में गिरा दिया। पर टोप्प श्रेष्ठ के श्रादिमयों ने उसकी जान बचाई। बाद में धरण ने सुवदन पर राजा के यहाँ नालिश की श्रीर उसमें उसकी जीत हुई।

श्रगर छपर की कथाओं से श्रितरंजिता निकाल दी जाय तो सातवीं सदी की भारत से चीन तक की, जहाजरानी पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। उपयुक्त कथाओं से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं। (१) ताम्रलिप्ति श्रीर वैजयन्ती भारत के समुद्र-तट पर वड़े वन्द्रगाह थे जहाँ से जहाज सिंहल, महाकटाह (पिक्षमी मलाया मे केदा) श्रीर चीन तक बरावर श्राते-जाते थे। देवपुर, जिसके सम्बन्ध में हम कुछ श्रागे जाकर कहेगे, एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। सुवर्णभूमि के श्रीपुर वन्द्रर में भारतीय व्यापारी व्यापार के लिए ज.या करते थे। श्रीविजय उस समय बड़ा राज्य था। (२) भारतीय जहाजों को बंगाल की खाड़ी श्रीर दिख ग्र-चीन के समुद्र में भर्यकर तूफानों का सामना करना पड़ता था जिनसे जहाज हूट जाते थे। उनसे बचे हुए जहाजी कभी-कभी तख्तों के सहारे बहते हुए किनारे लग जाते थे। वहाँ वे भिन्न पोतध्वज खड़ा करते थे जिन्हें देखकर दूसरे जहाजवाले नाव भेजकर उनका उद्धार करते थे। (३) सुवर्णभूमि से व्यापारी सोने की ईंटें, जिनपर उनके नाम छपे होते थे, लाते थे।

हम पहले देख श्राये हैं कि ईसा की आरंभिक सिदयों में किस तरह सुवर्णभूमि श्रोर चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक श्रोर व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहा था। ग्रिप्तुग में भी इस व्यापार श्रोर सांस्कृतिक प्रसार को श्रिष्ठिक उत्ते जना मित्ती। युनानी श्रोर भारतीय स्त्रोतों के श्रध्ययन से यह पता चलता है कि सुवर्णभूमि में उपनिवेश बनाने का श्रेय ताम्रतिप्ति से लेकर पूर्वों भारत के समुद्द-तट के प्राय: सब वन्दरगाहों को था; पर दिस्त्य-भारत के वन्दरगाहों को स्वका विशेष श्रेय था। हिरिभद की कहानियों से भी इसी बात की पृष्टि होती है। सुवर्णभूमि में भारतीय व्यापारी प्राय: जलमार्ग से होकर हो पहुँचते थे। पर इस बात की सम्भावना है कि हिन्दचीन से मलय-प्रायद्वीय को शायद स्थलमार्ग भी चलते थे। इन मार्गों पर भयंकर प्राकृतिक बायाएँ थीं,

के साथ समुद्रतट पर पहुँचे। जहाज के मालिक ईश्वरदत्त ने उन्हें नमस्कार किया श्रीर वैठने के लिए उन्हें आसन दिये। मनोरथदत्त ने ईश्वरदत्त को वहुत तनदेही के साथ अपने मित्रों की हवाले कर दिया। समुद्र को विल चढ़ाने के वाद, पाल खोल दिये गये (चच्छ्रतिसतपरः)। नियमिक ने जहाज को इच्छित दिशा की श्रीर घुमा दिया। जहाज लंका की श्रीर चल दिया। तेरह दिन के बाद, एक बड़ा भारी त्फान उठा और जहाज कावू के बाहर हो गया। नियमिक चिन्तित हो उठे, पर उन्हें उत्साह देते हुए कुशल नाविकों की भाँति कुमार खौर वसुभूति ने पाल की रिस्सियों कारकर उन्हें बरोर लिया (छिन्नाः सितपर्यनिवन्धनारज्जवः, मुकुलितः सितपरः) श्रीर लंगर छोड़ दिये (विमुक्ताः नांगराः )। इतना सव करने पर भी, माल के बोम से, जुभित समुद्र से श्रीर श्रीले पड़ने से जहाज टूट गया। कुमार के हाथ एक तख्ता लग गया जिसके सहारे तीन रात बहते हुए वे किनारे पर आ लगे। पानी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने कपड़े निचोड़े श्रीर एक वॅसवारी में वैठ गये। कुछ देर वाद, वे पानी श्रीर फलों की खोज में एक गिरिनदी के किनारे जा पहुँचे। यहाँ से कथा का विषय दूसरा हो जाता है और कथाकार हमें वताता है कि किस तरह कुमार की अपनी प्रियतमा विलासवती से भेंड हुई श्रीर उसने अपने देश लौडने की किस तरह सोची। उन्होंने द्वीप पर एक टूटा हुआ पीतध्वज खड़ा किया। कई दिनों के बाद, ध्वज दे बकर बहुत-से नाविक अपनी नावों में कुमार के पास आये और उनसे बतलाया कि महाकटाह के सार्थवाह सानुदेव ने मलय देश जाते हुए भिन्न पोत वज देखकर उन्हें तुरंत कुमार के पास भेजा। कुमार अपनी स्त्री विलासवती के साथ जहाज पर गये। इस घटना के बाद भी उन्हे अनेक आपित्तयाँ उठानी पड़ीं श्रीर वे श्रन्त में मलय पहुँच गये।

समराइचकहा में घरण की कहानी से भी भारत, द्वीपान्तर और चीन के बीच की जहाजरानी का पता चलता है। एक समय सार्थवाह घरण ने खूब अधिक घन पैदा करके दूसरों की मदद करने की सोची। घन पैदा करने के लिए वह अपने माता-पिता की आज्ञा से एक बड़े सार्थ के साथ पूर्वी समुद्रतट पर वैजयन्ती नाम के एक बड़े बन्दर की तरफ चल पड़ा। वहाँ विदेशों में खपनेत्राला माल (परतीरक भागड़ ) उसने एक जहाज पर लाद लिया। एक अच्छी सायत में वह नगर के बाहर समुद्रतट पर पहुँचा और वहाँ समुद्र की पूजा करके गरीबों को धन बाँटा। इसके बाद, अपने गुरु को मन-ही-मन नमस्कार करके, वह जहाज पर सवार हो गया। वेगहारिणी शिलाओं के फेंकने के बाद जहाज हल्का हो गया (आकृष्टा: वेगहारणयः शिलाः) और पाल में हवा भरने से जहाज चीन द्वीप की ओर चल पड़ा।

कुछ दिनों तक तो जहाज की प्रगित ठीक रही; लेकिन उसके बाद एक भयंकर त्रफान आया। समुद्र की लुज्ध देवकर नाविक लिल हो उठे। जहाज को सीधा करने के लिए पाल उतार लिया गया (ततः समेन गमनारम्भेणापसारितः सितपट.) और जहाज को रोकने के लिए नांगर शिला ढील दी गई। इन सब प्रयत्नों के बाद भी जहाज नहीं बच सका। धरण एक तख्ते के सहारे बहता हुआ सुवर्णद्वीप में आ लगा। वहाँ पहुँ चकर उसने केले खाकर अपनी भूव मिटाई। रात में, सूरज इवने पर, उसने आग जलाई और पत्तियाँ विद्याकर उसपर सो गया। सबेरे उठने पर उसने देखा कि जिस जगह उसने आग जला दी थी वह सोने की हो गई है और तब उसे पता लगा कि वह संयोग से धातुलेत्र में पहुँच गया था। अब उसने सोने की ई टें बनाना शुरू किया

१. वही, पृ० ४१० से

हम ऊपर बता चुके हैं कि जबी सदी में किस तरह भारतीय व्यापारी और भू-स्थापक विदेशों में अपनी कीर्त्त बढ़ा रहे थे। देश की भीतरी पथ-पद्धित पर भी, पहले की तरह ही, व्यापार चल रहा था और सार्थों की असुविधाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा था। यात्रा पर निकत्तने के पहले, सार्थवाह अपने साथ यात्रियों को सुविधा के साथ ले जाने की घोषणा सुनारी से करा देते थे। सार्थिकों के इकट्ठा हो जाने पर सार्थवाह उन्हें उपदेश देता था, "सार्थिकों, देत्रों, मंजिल पर पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है पर दूसरा जरा घूमकर। युमावदारों रास्ते से फुझ समय अवश्य लगता है, पर सीमा पार करके सीधे-सीधे गन्तव्य नगर पहुँचने में आसानी पडती है। सीधा रास्ता कठिन है। इसमें समय तो कम लगता है किन्तु इसपर खूँ खार जानवर लगते हैं और इसपर के पेड़ों के फल और पत्तियों विषेत्ती होती हैं। इस रास्ते पर मधुर-भाषी ठग साथ देने को तैयार रहते हैं, पर इनके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुसार्थिक यात्रा में यात्री कभी एक दूसरे से अजग नहीं होते; क्योंकि अलग होने में खतरे की सम्भावना रहती है। रास्ते में दात्रानज मिल सकता है, पहाड़ भी पार करना पड़ता है। वसवाड़ियों के पास कभी नहीं ठहरना चाहिए; क्योंकि उनके पास ठहरने से विपत्ति की आशंका बनी रहती है। नजदीक के रास्ते में खाना-पीना भी सुरिकल से मिलता है। रास्ते में सबको दो पहर तक पहरेदारी करनी चाहिए।"

धरण की कहानी से भी यह पता लगता है कि रास्ते में चोर-डाक्क्यों श्रीर जंगली जातियों का भय रहता था। धरण श्रपनी यात्रा में कुछ पड़ावों ( प्रयाणक ) के बाद उत्तरापुर में श्रचलपुर पहुँचा। वहाँ माल बेचकर उसने श्रठगुना फायदा किया। वहाँ से माल लादकर वह माकन्दी की श्रीर चला। यात्रा में एक जंगल मिला जहाँ जंगली जानवर लगते थे। यहाँ सार्थ ने पड़ाव डाला श्रीर पहरे का प्रबन्ध करके लोग सो गये। श्राधी रात में सिंगे वजाकर शवरों श्रीर मिल्लों ने सार्थ पर धावा बोज दिया जिससे साथ की ख्रियाँ भयभीत हो गईं। सार्थ के सैनिकों ने उनका मुकाबला किया पर उन्हें भागना पड़ा। बहुत-से सार्थिक मारे गये। उनका माल लूट लिया गया। छछ यात्रियों को शवर पकड़कर भी ले गये।

3

हम पहले खरड में सातवीं श्रीर श्राठवीं सदी की जहाजरानी पर प्रकाश डाल चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि ७ वीं सदी के मध्य भाग में किस तरह मुसलमान श्रपनी प्रभुता बढ़ा रहे थे। ७ वीं सदी के श्रन्त तक तो फारस की खाड़ी की जहाजरानी श्रर्तों के कब्जे में श्रा गई थी। ७ वीं सदी के मध्य में श्रर्तों का भड़ीच श्रीर थाने पर धावा भी शायद वहाँ के व्यापार पर कब्जा करने के लिए ही हुआ था। नवीं सदी तक तो श्ररव इतने प्रवत्त हो गये थे कि चौदहवीं सदी तक लाल-सागर से लेकर दिन्न चीन के समुद्द तक इन्हीं की जहाजरानी का बोजवाजा रहा। १२ वीं सदी में तो चीनी लोग श्रर्तों को ही एकमात्र विदेशी श्रिष्ठापक मानने लगे थे। इस युग में भारतीय जहाजरानी पर भी प्रकाश डालने के लिए हमें श्ररव भीगोलिकों की शरण में जाना पड़ता है; क्योंकि श्ररवों का जैसे-जैसे समुद्द पर श्रिषकार

१. समराइच्चकहा, ए० ४७६ से

<sup>₹.</sup> वही, पृ० ४१० से

पर, जैसा हम भारत से पामीर होकर चीन के रारते के सम्बन्ध में देख आये हैं, व्यापारियों के लिए कठिनाइयों कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती थीं। वंगाल की खाड़ी में जल-डाऊओं के उपद्रव से तो प्राकृतिक कठिनाइयों सरल ही पड़ती रही होंगी। इतिसग का कहना है कि ज्यों सदी में भारतीय बन्दरगाहों से दिल्ला-पूर्व जानेवाले जहाजों को अराउडमन द्वीप के रहनेवाले नरभक्तों से सदा डर बना रहता था। मलाका के जलडमकमभ्य में व्यापार की अभिष्टिख से मलय के निवासियों को भी लुटपाट का मौका मिला। बाद में, श्रीविजय-द्वारा मताया के जलडमकमभ्य की कड़ी निगरानी होने से भी स्थलमार्गों का महत्त्व बढ़ गया होगा। विद्वानों का विचार है कि डमक-मध्य के चक्कर से बचने के लिए भारतीय यात्रियों को का की तंग गरदन पार करके प्रायद्वीप के पूर्वा किनारे पर पहुँचने का पता चल गया था। दिल्ला-भारत के नाविक बंगाल की खाड़ी पार करके अएडमन और नीकोबार के बीच का पतला समुद्री रारता अथवा उसके दिन्छन नीकोबार और आवाचीन के बीच का रारता पकड़ते थे। वे पहले रास्ते से तककोल पहुँचते थे और दूसरे रास्ते से केदा। केदा से सिंगोरा और जॉग से पातालुंग होते हुए कराड़ोन खाड़ी पर लिगोर और का से चुन्योन पहुँचना सरल था। तक्कोल से चैय को भी रास्ता था।

मध्य-भारत तथा समुद्दी किनारे के यात्रियों के स्याम की खाड़ी पहुँचने के लिए रास्ता तराय से नलकर पर्वत पर होना हुआ तीन पगोड़ा के दरें से निकज़कर कनबॉबूरी नदी से होता हुआ क्षेनाम के डेल्टा पर पहुँचता था। उत्तर में मेनाम की घाटी का रास्ता पश्चिम में मोल-मीन के बन्दर और राहेग के गाँव की मिलानेवाला रास्ता था। अन्त में हम एक और रास्ते की कल्पना कर सकते हैं जो कोरत के पठार से क्षितेप होकर मेनाम और मेकोंग और मुन नदी की घाटी को मिलाता था और उत्तर में आसाम से ऊपरी बर्मा और युन्नान होकर भारत और चीन का रास्ता चलता था। श्री क्वारिट्श बेल्स की राय में, मुन नदी की घाटीवाला रास्ता जहाँ पूर्वी स्थाम के पठार को पार करता था वहीं पासोक नदी के बार्ये किनारे पर एक बड़ा शहर था जिसे आज भी श्रीदेव कहते हैं। यहां वसनेवाले यात्री शायद कृष्णा और गोदावरी के बीच के हिस्से से आये थे। श्रीदेव स्थाम के पठार और मेनाम नदी की घाटी के बीच के रास्ते में, एक बड़ा व्यापारिक शहर था। शायद इस श्रीदेव से हम समराइचकहा के देवपुर की पहचान कर सकते हैं।

इस युग में पल्लव-साम्राज्य के भू-स्थापकों ने भी हिन्द-एशिया में अपना काफी प्रभाव बढ़ाया। नरिसंहवर्मन् (करीव ६३०-६६०ई०) ने तो सिंहल के राजा माणवम्म की सहायता के लिए दो बार जहाजी बेढ़े भेजे। मवालिपुरम् श्रीर कांजीवरम् उस युग में बन्दरगाह थे श्रीर यहीं से होकर शायद सिंहल और सुवर्णभूमि को जहाज चलते थे। असिंहल में मिले हुए व्वीं सदी के एक संस्कृत-लेख से पता चलता है कि समुद-यात्रा में कुशल भारतीय व्यापारियों का सार्थ, जो माल खरीदने-वेचने श्रीर जहाजों मे भरने में कुशल था, सिंहल में व्यापार करता था। असे दिल्ला के व्यापारी थे श्रथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर इन उल्लेखों से हरिभद्र द्वारा सिंहल श्रीर भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध की पृष्टि हो जाती है।

१. के॰ ए॰ नीलकण्ठ शास्त्री, हिस्ट्री श्रॉफ श्रीविजय, ए॰ १८-१६, सदास, १६४६

२. क्वारिट्श वेल्स, दुवर्डस् अ शकोर, ए० १०० से

इ. जे॰ घार॰ ए॰ एस॰ बी॰, १६३४, भा० १, ए॰ ५

४. वही, ए० १२

#### २०३ ]

हजाज के पहले, फारस की खाड़ी श्रीर सिन्ध नदी पर चलनेवाले जहाज रस्सी से सिले तख्तों से बने होते थे, लेकिन भूमध्यसागर में चतनेवाले जहाज कील ठोंककर बनते थे। हज्जाज ने ऐसे ही जहाज बनवाये श्रीर पानी को रोकने के लिए श्रलकतरे का प्रयोग किया। उसने नोकदार नावों की जगह चौरस नावें भी बनवाई ।

श्रपने चाचा श्रलहजाज की मृत्यु के बाद मुहम्मदिवन-कासिम ने मुराष्ट्र के लोगों से, जो उस समय द्वारका के उत्तर बेट के समुद्री डाऊश्रों से लड़ रहे थे, मेल कर लिया। असिन्य फतह करने में श्ररवी बेड़े का काफी हाथ था। २०० हिजरी में जब जुनैद-विन-श्रव्दुल रहमान श्रलमुर्रों सिन्य का शासक नियुक्त हुश्रा तब उसने राजा जयसी से समुद्री लड़ाई लड़कर मगड़ल श्रौर भड़ोच फतह कर जिया।

भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर अरबो के ये धावे केवल नाममात्र के थे, पर जल्दी ही एक ऐसा धावा हुआ जिससे वलभी का अन्त हो गया। अलबेरुनी का कहना है कि ७५० से ७० के बीच वलभी के एक गद्दार ने अरबों को रुपये देकर वलभी के विरुद्ध मन्सूरा से जहाजी बेड़ा भेजने को तैयार कर लिया। इस भारतीय अनुश्रुति का समर्थन अरब के इतिहास से भी होता है। १५६ हिजरी में, अरबो ने अब्दुल मुल्क के सेनापितत्व में गुजरात पर जहाजी हमला किया। हिजरी १६० में वे बारबूद पहुँचे (इब्न-असीर)। लगता है कि अरबी का बारबूद वलभी का विकृत रूप है।

उत्पर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरबों ने सिन्ध और काठियावाड़ पर हमला करके अपने लिए समुद्दी मार्ग साफ कर लिया। उन्होंने साथ-ही-साथ यह भी साबित कर दिया कि उनके नये जहाजी बेड़े भारतीय राजाओं के बेड़ो से कही मजरूत थे। पर आठबों और नवीं सदी में अरबों का यह प्रभाव सिन्ध, गुजरात और कोकण के समुद्रतट तक ही सीमित रहा; भारत का पूर्वी समुद्दी तट उनके हमलों से सुरिवित रहा और वहाँ से भारतीय सार्थवाह अपने जहाज वरावर ही पानतर और चीन तक चलाया करते थे।

श्राव भौगोलिकों के अनुसार श्राव श्रीर चीन के बीच में सात समुद्र पड़ते थे। मासूदी के श्रनुसार<sup>3</sup>, फारस की खाड़ी श्रोबुल्ला से श्रावदान तक पहुँचती थी। इसकी श्र.कृति त्रिभुजाकार थी जिसकी चोटी पर श्रोबुल्ला पड़ता था। इसकी पूर्वी भुजा पर ईरान का समुद्र तट पड़ता था श्रीर इसके बाद हुरमुज का समुद्रतट। उसके बाद मकरान का समुद्रतट शुरु होता था। सिन्य का समुद्री तट सिन्धु नदी के मुहाने तक चलता था श्रीर वहाँ से भड़ीच का समुद्री तट शुरू हो जाता था।

याकूबी के श्रनुसार होता था। इस समुद्र रास श्रल् जुमजुमा से श्रारम्भ होता था। इस समुद्र में पूर्वी श्रिफ्तिका का समुद्रतट पड़ता था। इस समुद्र में विना नक्त्रों की सहायता के नाव चलाना कठिन था। मासूदी के श्रनुसार, फारस की खाड़ी छोड़ने पर लाट-समुद्र मिलता था। यह इतना बड़ा था कि जहाज उसे दो महीने में पार कर सकते थे; पर श्रनुकूल वायु में,

१. ईतियट, भा• १, ५० १२३

र. सचाऊ, अलवेरुनी, १, ए॰ १६३

३. लीव दे प्रेयरि दोर, मा० १, ए० २३८ से २४१

फोरॉ, को रिलेसियाँ, भाग १, पृ० ४६

बढ़ता गया वैसे-वैसे भारतीयों की जहाजरानी कम होती गई, गोकि द्वीपान्तर की भारत- से जहाज इस थुग में भी जाते रहे।

श्ररब तीन तरफ से—यथा, पूर्व में फारस की खाड़ी से, दिन्ह ग में हिन्दमहासागर से श्रीर पिश्रम में लालसागर से घिरा हुआ है। इसीलिए हिजा की पहली दो सिदयों में इसे जजीरत-श्रल-श्ररव कहते थे। श्ररव एक धीरान देश है और इसीलिए यहाँ के वाशिन्सों को श्रपनी जीविका चलाने के लिए न जाने कब से न्यापार का श्राश्रय लेना पडा। हम देख श्राये हैं कि सुदूर पूर्वकाल से ही भारत श्रीर श्ररव में न्यापारिक सम्बन्ध था। लालसागर के श्रागे भारतीय माल ले जाने का काम तो श्ररब ही करते थे; क्योंकि ईसा की श्रारंभिक सिदयों में इस न्यापार में रोमनों ने भी हाथ बटाया था।

श्ररव में इस्लाम के श्रा जाने के बाद वहाँ के लोगों ने श्रपनी जहाजरानी में श्राशातीत उन्नति की। भारत के साथ उनका श्रधिक सम्पर्क बढ़ने से श्ररवी में बहुत-से जहाजरानी के शब्द श्रा गये। श्ररवी वार (किनारा) संस्कृत के बार शब्द का ही रूप है। दोनीज डॉगी का, बारजद बेड़े का, हूरी (एक छोटी नाव) होड़ी का तथा बानाई विश्विक का रूप है।

भारतीयों की तरह अरव भी जहाजरानी में बड़े कुशल थे। वे लच्चणों से जान जाते थे कि तूफान आनेवाला है और उससे बचने के लिए वे पूरा प्रयत्न करते थे। उन्हें समुद्री हवाओं का भी पूरा ज्ञान था। अवृहनीका दैनूरी [ मु॰ हि॰ २६२ ] ने निर्यामक-शास्त्र पर कि नाव-उल अनवा नाम का अन्य लिखा जिसमें उन्होंने वारह तरह की हवाओं का उल्लेख किया है—यथा जनुब (दिखनाहर ), शुमाल जरिवया (उतराहर ), तैमनादाजन (दिखनाहर ), कबूल दबूल (पिछवां), नकवा (उत्तर-पूर्वों), अजीव (काली हवा), बादखश (अच्छी हवा), हरजफ (उत्तराहर ), और सारूफ । इस सम्बन्ध में हम अपने पाठकों का ध्यान आवश्यकचूर्णि में उिल्लेखित सीलह तरह की हवाओं की ओर दिलाना चाहते हैं। अबू हनीका के प्रायः सब नाम इस तालिका में आ गये हैं। संस्कृत का गर्जभ यहाँ हरजफ हो गया है और कालिकावात अजीव। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अबृहनीका की हवाओं की तालिका का छोत क्या है। शायद भारतीय साहित्य से यह तालिका ली गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं।

भारतीय जहाजों की तरह श्ररबों के जहाज भी रात-दिन चला करते थे। दिन में श्ररव जहाजी पहाड़ों, समुद्री नक्शों श्रीर समुद्रतट के सहारे श्रपने जहाज चलाते थे, पर रात में नज़त्रों की गति ही उनका सहारा थी।

जैसा हम उत्पर कह आये हैं, खलीफा उस्मान के समय, वहरैन के शासक हकम ने अपने जहाजी वेड़े से थाना और भड़ोच पर आक्रमण किया। अन्दुल मिलक के राज्यकाल में हज्जाज विन युसुफ पूर्वी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। यह प्रदेश ईराक से तुर्किस्तान और सिन्ध तक फैला हुआ था। हज्जाज के शासनकाल में अरवों के न्यापारी-जहाज सिंहल तक पहुँचने लगे। एक समय, छुछ ऐसे ही जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिये गये। इसपर खफा होकर हज्जाज ने जल, थल, दोनों ओर से सेना भेजकर सिन्ध को फतह कर लिया।

१. इस्लामिक कल्चर, अक्टूबर, १६४१, ५० ४४३

र. इस्लामिक कल्चर, जनवरी, १६४१, ए० ७₹

धुत्तमान जिस रास्ते से चीन गया, उसके सममने में हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। सीराफ से उसका जहाज सीधे मशकन पहुँ चा श्रोर वहाँ से क्वीलन। क्वीलन से बंगाल की खाड़ी को पाक जतडमहमध्य से होकर जाने में निकोबार-द्वीपसमूह के एक द्वीप में जहाज ठहरता था। वहाँ से वह कलाहबार (का का वन्दर, मलायाप्रायद्वीप के उत्तर में) पहुँचता था। यहाँ से तियोमा का टारू (मलय के दिक्खन-पूर्व में तियोमन टारू ), तियोमा से कु इंग ( सांजाक की खाड़ी में सेगावँ नदी के सुहाने पर ), कुद्र ग से चम्पा ( यानी चम्पा की उस समय की राजधानी ), चम्पा से सुन्दरकृतात ( शायद हैनान का टापू ) श्रोर श्रन्त में सुन्दरकृतात से पोर्त द ला चीन की खाड़ी से खानकृ यानी कैटरग ।

इस यात्रा में सीराफ से कैएटन तक करीव पाँच महीने लगते थे।

इन्नखर्रादबह (हिजरी की तीथरी सदी) इस रास्ते का श्रौर खलकर बयान करता है । उसके श्रनुसार, यह रास्ता बसरा, खारक का टापू, लावान का टारू, ऐरोन का टारू, खेन, केश, इझकावान, हुरसुज होता हुआ सारा पहुँचता था। सारा उस समय सिन्ब श्रौर फारस के बीच की सीमा था श्रौर वहाँ से देवल के लिए जहाज चलते थे। सारा से देवल, सिन्ध नदी का मुहाना श्रौर श्रौतगीन जहाज पहुँचता था। यहाँ से भारत की सीमा श्रारम्भ होती थी। श्रौतगीन से श्रागे कोजी, सन्दान, मली श्रौर बलीन पढ़ते थे। बलीन के श्रागे मार्ग श्रलग-श्रलग हो जाते थे। समुद्दतट पर चलनेवाले जहाज पापटन चले जाते थे। वहाँ से संजली-कबरकान, गोदावरी का मुहाना, श्रौर कीलकान होते हुए जहाज चीन पहुँचते थे। दूसरे जहाज बलीन से सरन्दीव श्रौर वहाँ से जावा जाते थे। कुछ बलीन से सीधे चीन चले जाते थे।

भारत के पश्चिमी श्रीर पूर्वी तट के बन्दरगाहों के बारे में हमें श्रलविरुनी से भी कुछ पता चलता है। उसके श्रनुसार, भारतीय समुद्रतट मकरान की राजधानी तीज से श्रारम्भ होकर दिक्खन-पूग्व की देवल की श्रीर जाता था। देवल के श्रागे चलकर लोहारानी (कराची), कच्छ, सोमनाथ, खम्भात, भडोच, सन्दान (डामन), सुवारा श्रीर थाना पड़ते थे। इस समुद्रतट पर कच्छ श्रीर सोमनाथ के जल-डाऊग्रों का जिन्हें वगरिज (वावरिए) कहते थे, यड़ा सण्द्रव रहता था। थाना के बाद, जिम्रू, वस्तम, कंजी होते हुए जहाज सिंहल पहुँचते थे श्रीर वहाँ से चोलमएडल पर रामेश्वर ।

सुलेमान के श्रनुसार, बसरा श्रीर बगदाद को चीनी माल बहुत थोड़ी तायदाद में पहुँचता था। इसका कारण खानकू में घडी-घड़ी श्राग लगना कहा गया है जिससे निर्यात के माल की बहुत नुकसान पहुँचता था। श्ररव में चीनी माल न पहुँचने का कारण समुद्र में बहुत-से जहाजो का हूटना था जिससे माल श्राने-जाने में बड़ी कमी पड़ जाती थी। रास्ते में जल- डाकुश्रों से भी बड़ा नुकसान पहुँचता था। श्ररब श्रीर चीन के बीच के बन्दरगाहों में भी श्ररव जहाजों को काफी दिन तक ठहरना पड़ता था जिससे श्ररव व्यापारियों को श्रपना माल लाचार होकर बेच देना पड़ता था। कभी-कभी हवा जहाजों को ठीक रास्ते से हटाकर यमन श्रयवा दूसरे देशों की श्रीर ढकेल देती थी जहाँ व्यापारी श्रपना माज बेच देते थे। चीन श्रीर श्ररव के बीच व्यापार की कमी का एक यह भी कारण था कि व्यापारियों को जहाजों की मरम्मत के

<sup>1.</sup> सुलेमान नदवी, अरब और भारत के सम्बन्ध, ए॰ ४८-४६, प्रयाग, १६३०

२, सचाऊ, श्रलवेरनी, पृ० २०६

#### [ २०४ ]

यात्रा एक महीने में भी समाप्त हो जाती थी । गुजरात के समुद्रतट पर सैम्र ( चौल ), सुवारा ( सोपारा ), थाना, सिन्दान ( दमान ) श्रौर खम्भात पड़ते थे ।

तीसरे एमुद को हरिकेन्द कहते थे। यह नाम शायद हरकेलि से पड़ा। इसकी पहचान वंगाल की खाड़ी से की जानी है। लाट एमुद श्रीर हरिकन्द के बीच में मालदी श्रीर लकादी पड़ते थे जो इन दोनों एमुद्दों को श्रलग करते थे। इन द्वीपों में श्रम्बर बड़ी तादाद में मिलता था श्रीर नारियल की बड़ी पैदात्रार होनी थी।

इसके वार, हिन्दमहासागर में, सिरनदीय (सिंहल) पड़ता था जो मोतियों श्रीर रत्नों का घर था। यहाँ से द्वीपान्तर की श्रीर समुदी रास्ते निकलते थे। इसके वाद रामनी (सुमात्रा) पड़ता था जिसे हरिकन्द श्रीर शलाहत (मलक्का स्ट्रेट) के समुद्र घेरे हुए थे। र

सिंहल के बाद लांगवालूस (निकोत्रार) पड़ता था जहाँ नंगे जगली रहते थे। जब जहाज निकोत्रार के द्वीपों के पास से गुजरते थे तब वहाँ के रहनेवाले अपनी नावों में चढ़कर जहाज के पास जाते थे और नारियल और अम्बर से लांटे बदलते थे। निकोबार के टापू अग्रडमन के समुद्र से अलग होते थे। दो टापुओं में नरभक्त रहते थे जो किनारे पर आनेवालों को खाजाते थे। कभी-कभी अनुकूल हवा के न मिलने से जहाजों को यहाँ ठहरना पड़ता था, और पानी समाप्त होने पर नाविकों को किनारे पर जाना पड़ता था।

हरिकन्द के बाद, मासूदी, कलाह, सिम्फ (चम्पा), तथा चीन के समुद्रों का नाम वेता है श्रीर इस तरह, सब मिलाकर, सात समुद्र हो जाते है।

छुलेमान एक दूसरी जगह कहता है कि चीनवाले जहाज छीराफ पर लदते और उतरते थे। वहाँ वसरा और ओमान से माल चीन जाने के लिए आता था। यहाँ पानी गहरा न होने से छोटे जहाज वड़े जहाजों पर सुभीतें से माल लाद सकते थे। वसरा और छीराफ के बीच का रास्ता १२० फरसंग (करीव ३२० छमुद्री मील) पड़ता था। छीराफ से माल लादकर और पानी भरकर जहाज मशकत को, जो ओमान के छोर पर पड़ता था, चल देता था। सीराफ और मशकत के बीच का रास्ता दो सौ फरसंग (५४० मील) था। मशकत से जहाज पश्चिम-भारत के छमुद्र-तट और मलाया के लिए चलते थे। मशकत से क्वीजन की यात्रा में एक महीना लगता था। हे

क्वीलन में मीठा पानी भरकर जहाज बंगाल की खाड़ी की तरफ चल देते थे। रास्ते में लांगवात्स्य पड़ता था। यहाँ से जहाज कलाहवार पहुँचकर मीठा पानी लेते थे। इसके बाद जहाज नियुमा पहुँचते थे जो कलाहबार से छः दिनों के रास्ते पर था। वहाँ से वे छुद्र ग होते हुए, चम्पा की खात (अनाम और कीचीन चीन) पहुँचते थे। यहाँ से सुन्दूरक्र्लात का रास्ता दस दिनों का था। इसके बाद दिन्ए। चीन-समुद्र आता था। इस समुद्र के पूर्वी भाग में मल्हान नाम का टारू सइंदीव और कलाह के बीच में पड़ता था और लोग इसे भारत का ही भाग मानते थे।

१. फेरॉ, चोइयाज दु मार्शा अरब सुलेमान, ए० ३१-३२, पेरिस १६३२

२. वही, पृ० ३३-३४

३. वही, पृ० ३४

४. वही, पृ० ३६-४०

**द. वही**, प्र० ४०-४१

श्रीर हाथदोंत, सरन्दीब के सब प्रकार के लाल, मोती, बिल्लौर श्रीर जवाहरात पर पालिश करने का कोरएड, मालाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दिक्खन से बक्कम श्रीर सिन्ब से कुटबॉस श्रीर चेंत।

हुदूदए श्रालम ( ६८२-८३ ) से हमें पता चलता है कि १०वीं सदी में श्ररव में कामरूप से सीना श्रीर श्रगर, उड़ीसा से शंव श्रीर हाथी होंन; माताबार से मिर्च, खम्भान से जूते, रायिवराड से पगड़ी के कपड़े, कन्नीज के राज्य से जवाहरात, मतमत्त, पगड़ियों, जड़ी-बूटी श्रीर नेपाल से कस्तूरी श्राती थी। मासूदी श्रीर बुखारी भी खम्भात के जूनों की प्रशंसा करते हैं। थाना के कपड़े प्रसिद्ध थे जो या तो वहीं वनते थे या देश के भिन्न-भिन्न भागों से वहाँ श्राते थे। र

मुसइर विन मुहलहिल (३३१ हि॰) के अनुसार, भारत के गजायर वरतन अरब में चीनी वरतन की तरह विकते थे। व्यापारी लोग यहाँ से सागौन, वेत, नेजे की लकड़ियाँ, रेबन्द्र-चीनी, तेजपात, ऊद, कपूर और लोबान ले जाते थे। इब्नुल फकीह (हि॰ ३३०) के अनुसार, भारत और सिन्ध से सुगन्धित द्रव्य, लाज, हीरा, अगर, अम्बर, लोंग, सम्बुल, कुलंजन, दालचीनी, नारियल, हरें, तूर्तिया, वक्तम, वेंद, चन्दन, सागौन की लकड़ी और काली मिर्च बाहर जाती थी। अध्य लोग भारत से चीन को गैडे के सींग ले जाया करते थे। वहाँ इनकी वेशकीमत पेटियाँ बनती थीं। भारत से खाने के लिए सुपारियाँ भी जाने लगी थीं। भारत के सुप्रसिद्ध मलमल के बारे में सुलेमान लिखता है—''यहाँ जो कपड़े बुने जाते हैं वे इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा (थान) एक अंगुठों में आ जाता है। ये करड़े सूती होते हैं और इन्हें मेंने स्वयं देवा है।" लगता है, इस युग में भारत से छपे कपड़े मिस्र जाते थे। ऐसे बहुत से कपड़ों के नम्ने मिस्र में मिले हैं। "

दसवीं सदी में सिन्ध के सोने के सिक्कों की भारत में वड़ी माँग रहती थी। सुन्दर पेटियों में सजी पन्ने की आँगूठियाँ यहाँ आती थीं। मूँगे और दहंज की भी यहाँ काफी माँग थी। मिस्री शराव की भी कुछ खपत थी। रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारें आती थीं। फारस के गुलावजल की भी कुछ खपत थी। वसरे से देवल और खजूर आता था। चोल-मगड़ ल में अरवी घोड़ों की माँग थी।

इस युग की भारतीय जहाजरानी का श्रायनी श्रथना चीनी साहित्य में उल्लेख नहीं है। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि श्रप्तों श्रीर चीनियों ने सुमात्रा श्रीर जाना की जहाजरानी श्रीर भारतकी जहाजरानी को एक ही मान लिया हो; क्योंकि ने सुमात्रा श्रीर जाना को भारत का ही एक भाग मानते थे। जो भी हो, श्रप्तों के भौगोलिक साहित्य में बहुत-से ऐसे प्रसंग श्राये हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय न्यापारी फारस की खाड़ी में वरावर जाया करते

१. वी० मिनोस्की, हुदूद अल-आलम, ए० ८६ से, लगडन १६३७

२. नद्वी, वही, ए० ४४-४६

३. वही, पृ० ४७-४म

४. वही, पृ० ६६-६७

र. फिस्तर, खे खाख श्रॉप्रिमे द फोस्तात ए ख एन्ट्रस्तान, पेरिस, ११६८

६ नद्वी, वही, पु॰ ६८

#### [ २०६ ]

लिए श्रथवा श्रौर किसी दुर्भटना की वजह से काफी दिन तक ठहरना पड़ता था। जो भी हो, ऐसा मातूम पड़ता है कि नवीं सदी में श्ररवों का व्यापार श्रिधकतर भारत, मलाया, सिंहल से ही था, चीन से कम।

चीन के वाहरी व्यापार को तांग सम्राट् हि-कुत्सुंग ( = 0४-== १) के समय की एक दुर्घटना से भी काफी धक्का लगा। उस समय सेना ने वगावत करके कई नगरों को लूट लिया जिससे व्यापारियों को मलय के पश्चिमी समुद्रतट पर कलाह को भागना पड़ा श्रीर यह वन्दर, कम-से-कम १०वीं सदी के श्रारम्भ तक, श्ररब-व्यापार का मुख्य केन्द्र बना रहा। १०वीं सदी के श्रन्त में केएटन श्रीर त्सुश्रानच् पुनः चीन के वाहरी व्यापार के मुख्य केन्द्र बन गये श्रीर चीन का श्ररब, मलय, तांकिंग, स्थाम, जावा, पश्चिमी सुमात्रा तथा पश्चिमी वोनियो से पुनः सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस युग में भारत का चीन के साथ व्यापार का क्या हाल हुआ, इसका हमें पता नहीं; पर वहुत सम्भव है कि श्ररवों के साथ शायद उन्हें भी श्रपना व्यापार मलय-प्रायद्वीप, स्थाम, सुमात्रा श्रीर जावा के साथ ही कुछ दिनों तक कीमित रखना पड़ा हो।

श्ररबों की नजर में भारतीय व्यापार का बड़ा महत्त्व था। हजरत उमर ने जब एक व्यापारी से भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा- उसकी नदियाँ मोती हैं, पर्वत काल हैं और वृत्त इत्र हैं। अरव त्रीर भारत के व्यापार का सबसे बड़ा बन्दर उस समय श्रीवुल्ला था। इस बन्दर का भारत के साथ इतना घना सम्बन्ध था कि अरब उसे भारत का ही एक अंग सममते थे। २५६ हिजा में श्रोवुल्ला के नष्ट हो जाने पर वसरा भारतीय व्यापार का केन्द्र बन बैठा। श्ररवों का सिन्ध पर श्रिधिकार हो जाने पर यह व्यापार श्रौर बदा श्रौर इसका मासूल बिलाफत की त्राय का एक बड़ा साधन हो गया। सीराफ ३३६ हिजा में नष्ट हो गया। उम्मान के पास, कैस नामक एक टापू था। याकूत का कहना है कि भारतीय राजाओं में इस टापू के शायक का बहुत मान था; क्योंकि उसके पास बहुत-से जहाज थे। काजवीनी (हिज़ी ६८६) के अनुसार, कैस भारत के न्यापार का मराडी श्रीर उसके जहाजो का बन्दर था। भारत से वहाँ श्रच्छा-से-श्रम्बा माल लाया जाता था। अश्रवूजैद सैराफी (ई॰ ६वीं सदी ) इस बात का कारण बतलाते हुए कि जहाज लालसागर होकर मिस्र क्यों नहीं जाते श्रौर जहा से लौटकर भारत क्यों चले जाते हैं, कहता है-- 'इसलिए कि चीन श्रौर भारत के समुद्र में मोती होते हैं, भारत के पहाड़ों श्रौर जगलों में जवाहिरात श्रौर सोने की खानें हैं, उसके जानवरों के मुँह में हाथीदॉत है, इसकी पैदावार में त्रावनुस, वेंत, जद, कपूर, लोंग, जायफल, बक्स, चन्दन श्रीर सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य होते हैं, उसके पित्रयों में तोते और मोर है और उसकी भूमि की विष्टा में कस्तूरी है।"४

इत्र खर्दादबह (हि॰ २५०) में भारत से ईराक जानेवाली वस्तुत्रों की सूची में ये सब चीजें हैं—सुगन्धित लकड़ियाँ, चन्दन, कपुर, लोंग, जायफल, कवावचीनी, नारियल, सन के कपड़े

१. फेरॉ, सुलेमान, ए॰ ३७-३८

२. हर्थ, चाम्रोजुङ्गा, ए० १८-११

३. नद्वी, वही, पृ० ४२-४६

४. वही, २४-२३

जाती थी। रात में व्यापारी श्रपने सामानों पर ही विस्तर टालकर से रहते थे। सामान में मरतन-भोंडे काफी होते थे।

नाविकों को त्फ़ान श्रौर वरसात का इतना भय नहीं होता था जितना जहाज के समुद्र में दिक जाने का। ऐसा होने पर उसकी मरम्मत केवल बाहर से ही हो सकती थी श्रौर इसके लिए विदेशी दास काम में लाये जाते थे।

जहाजों के निर्यामक समुद्र के किनारों से भली-भोंति परिचित होते थे। रात मे, नल्त्रों की गित से, वे अपने जहाजों का संचालन करते थे और दिन में सूर्य की सहायता से। सूर्य के ह्व जाने पर वे कुनुवनुमा की सहायता लेते थे अथना समुद्र की सतह से कैंटिया जोरी की मदद से थोड़ी मिट्टी निकाल कर और उसे सूँघ कर अपना स्थान निश्चित करते थे। यह परीचा शायद आर्यमूर के सुगरगजातक की भूमि-परोचा थी।

उपर्युक्त वर्णन में हम अतुवनुमा का उल्लेख पाते हैं। वीजले का कहना है कि चीनी नानिक तीसरी सदी में फारस की खाड़ी की यात्रा में छतुवनुमा काम में लाते थे, पर इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस वात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि चीनी जहाज इस युग में अथवा इसके वाद भी फारस की खाड़ी तक पहुँचते थे। श्री रेनो कुतुननुमा-सम्बन्धी अनेक अरबी उल्ले तो को जाँचने के बाद इस प्रमाण पर पहुँचते हैं कि वारहवीं सदी के अन्त में और तेरहवीं सदी के आरम्भ में छतुवनुमा का प्रयोग साधारण का से होने लगा था। पर हम यहाँ मिलिन्दप्रश्न की जहाजरानी-सम्बन्धी एक उल्ले तकी और पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि चीन तक चलनेवाले भारतीय जहाजों पर एक यन्त्र होता था जिसकी हिफाजत निर्यामक करता था और उसे किसी को छूने नहीं देता था। इस यन्त्र का किसलिए प्रयोग होता था इसका हमें मिलिन्दप्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिलता। हो सकता है कि यह छत्वनुमा हो। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि वारहवीं सदी में इसका प्रयोग होने लगा था। भारतीय साहित्य में तो मुक्ते इसका कोई प्रराना उल्लेख नहीं मिलता है।

चात्रो-जु-कुत्रा भी बारहवीं श्रौर तेरहवीं सिश्यों में चीन श्रौर श्ररव के व्यापार पर काफी प्रकाश डालता है। उससे पता चलता है कि उस युग में चीनियों, श्ररवों, श्रौर भारतीयों का हिन्दमहासागर में काफी पास का व्यापारिक सम्बन्ध था। तांकिंग में श्रगर, सोना, चाँदी, लोहा, ईंग्रर, कौड़ी, गैड़े के सींग, सीप, नमक, लॉकर, कपाछ श्रौर सेमल की रुई का व्यापार होता था। अश्रीर इस वही में सफेइ रंग से माल का व्योरा भर देते थे। इसके बाद माल उतारने की श्राह्म दी जाती थी। इसमें से राजस्व माल का दे भाग होता था। बाकी माल का हेर-फेर हो जाता था। खाते में बिना दर्ज माल जव्त कर लिया जाता था। श्रु श्रमम में विदेशी व्यापारी कपूर, कस्त्ररी, चन्दन, लखेरे वरतन, चीनी मिट्टी के वरतन, सीसा, राँगा, सम्ह्यु श्रौर शफ्कर का व्यापार करते थे। कम्बुज में हाथीदाँत, तरह-तरह के श्रगर, पीला मोम, सुर्वीव के पर,

<sup>1.</sup> वीजले, डॉन ऑफ जियोग्राफी, 1, ४६०

२. ए॰ डी॰ रेनो, जियोग्राफी द अबुलिफदा, १, ए॰ CCiii-CCiv

३. चाम्रोजुकुमा, ए० ४६

४. वही, पु० ४८--४६

थे। ईसा की नवीं सदी में, श्रवूजैर सैराफी, इस प्रसंग में कि भारतीय सहभोज नहीं करते थे, लिखता है—'ये हिन्दू-न्यापारी सीराफ में श्राते हैं। जब कोई श्ररव न्यापारी उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रण देता है तब वे सौ श्रीर कभी उससे भी श्राधिक होते हैं। पर उनके लिए यह जहरी होता है कि हर एक के सामने श्रलग-श्रलग थाल रखा जाय जिसमें कोई दूसरा समितित न हो सके।' यहाँ हम भारतीयों के उस रिवाज का उल्लेख पाते हैं जिसके श्रनुसार श्ररवों की तरह दस्तरखान में बैठकर एक साथ खाना मना था। युजुर्ग इन्न शहरयार ने श्रजाययुत्त हिन्द में बीसों जगह बानियाना के नाम से श्ररव जहाजों के भारतीय यात्रियों का नाम लिया है।'

8

दसवीं सदी के वाद भी, चीन के व्यापार में अरवों और भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ रहा। चू-कु-फाई (११७६ ई०) लिखता है—'कीमती माल के व्यापार में कोई भी जाति अरवों (ता-शी) का मुकाबला नहीं कर सकती। इनके वाद जावा (शो-पो) के लोगों का नम्बर आता है, तीसरा पालेमवेंग (सान-फो-त्सी) के लोगों का और इसके वाद दूसरों का।'र लगता है, चू-कु-फाई ने जावा और पालेमवेंग के व्यापारियों में हिन्दुस्तानियों को भी शामिल कर लिया है।

पिंग-चू-को-तान (११२२ ई०) में कहा गया है कि किया-तु नाम के जहाज चीनी समुद्र में वरावर त्राते-जाते रहते थे। श्री हर्थ का कहना है कि ये जहाज मालवार के समुद्रतट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज थे। कालीकट के ये जहाज साठ से पेंसठ हाथ तक के होते थे श्रीर इनके दोनों सिरे नुकीले होते थे।

पिंग-चू-को-तान से यह भी पता चलता है कि किया-लिंग यानी किलंग के समुद्रतट पर चलनेवाले बड़े जहाजों पर कई सौ आदमी सफर करते थे, पर छोटे जहाजों पर सौ या उतसे कुछ अधिक। ये व्यापारी अपने में से किसी व्यापारी को अपना नायक चुन लेते थे और वह अपने सहायक की मदद से सब काम-काज चलाता था। केराटन के नावध्यच्च की आज्ञा से, वह अपने अनुयायियों की मदद से हल्की बेंत की सजा दे सकता था। इस नायक के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने किसी साथी के मर जाने पर उसके माल को फिहरिस्त तैयार करेना के

इन व्यापारियों का यह कहना था कि ने उसी समय समुद्र यात्रा करते थे जब जहाज वड़ा हो श्रीर उसमें काफी संख्या में यात्रा करनेवाले हों, क्योंकि रास्ते में बहुत-से जलडाकू श्रपने देश को न जानेवाले जहाजों को लूट लिया करते थे। मेंट मॉगने की प्रथा भी इतनी श्रधिक थी कि मेंट मॉगनेवालों को तृप्त करना भी श्रासान काम नहीं था। इसके लिए साथ में सौगात का काफी सामान रखना पड़ता था। इसलिए, छोटे जहाज काम के नहीं होते थे।

न्यापारी चिट्ठियों डालकर, जहाज की जगह को आपस में बॉट लेते थे श्रीर अपनी जगहों में माल लाद लेते थे। इस तरह प्रत्येक न्यापारी की कई फुट जगह माल रखने को मिल

१. वही, पृ० ७१

२. हर्ष श्रीर रॉकहिल, ज्वाश्रीजुकुश्रा, पृ० २३

३. वही, पृ० ३०, फु० नो० २

४. वही, ए० ११-३२

जावा में गन्ना, तारो, हाथीदोंत, मोती, कपूर, कछुए की खपिइयों, सैंफ, लगंग, इलायची, घडी पीपल, लाका की लकड़ी, चटाइयों, विदेशी तलवारों के फल, मिर्च, छपारी, गन्धक, फेसर, सम्पन की लकड़ी और तोतो का न्यापार होता था। विदेशी न्यापारी माल की अदला-वदली सोना-चाँदी, रेशमी कपड़े, काला दिमरक, ओरिस की जड़, ईंग्रर, फिटिकरी, सोहागा, संखिया, लोहे की तिपाइयों तथा सफेद और नीले चीनी बरतनों से करते थे।

पूर्वकाल की तरह, १२वीं खदी में भी, सिंहल रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। लहसुनिया, पारदर्शों शीशा, मानिक श्रीर नीलम नहाँ से बाहर जाते थे। यहाँ इलायची, मुलान की छाल तथा सुगन्धित द्रव्य भी होते थे जिन्हे व्यापारी चन्दन, लवंग, करूर, सोना-चाँदी, चीनी बरतन, घोड़े श्रीर रेशमी कपड़ों से बदलते थे।

मालाबार के समुद्र-तट से भी बड़ा व्यापार चलता था। यहाँ मोती, तरह-तरह के विदेशी रंगीन सृती कपड़े तथा सादे कपड़े मिलते थे। यहाँ से माल पेराक के समुद्रतट पर क्वालातेरोंग श्रौर पालमचेंग जाता था श्रौर वहाँ हो-ची के रेशमी कपड़े, चीनी वरतन, कपूर, रुवार्व, लवंग, भी असेनी कपूर, चन्दन, इलायची श्रौर श्रगर से बदला जाता था। 3

गुजरात से नील, लाल किनों, हड़ श्रौर छींट श्ररब के देशों में भेजी जाती थी। गुजरात मे मालवा से दो हजार बैलों पर लादकर बाहर भेजने के लिए सुती कपड़े श्राते थे।

चोलमण्डल से मोती, हाथीदॉत, मुँगा, पारदर्शी शीशा, इलायची, अर्थ पारदर्शी शीशा, रंगीन रेशमी कोर के सूती कपड़े तथा सादे सूती कपड़े बाहर भेजे जाते थे।

श्राठवीं सदी से बारहवीं सदी तक के साहित्य में भी बहुधा भारतीयों के समुद्री व्यापार का उल्लेख श्राता है, विशेष कर द्वीपान्तर के साथ। श्ररबों की तरह भारतीय नाविकों की भौगोलिक वृत्ति जागरित न होने से, हमें भारतीय साहित्य में बन्दरगाहों श्रौर उनसे चलनेवाले व्यापार का पता नहीं चलता; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस युग में भी भारतीय व्यापारी जल श्रौर थल की यात्रा से जरा भी नहीं घवराते थे। जेमेन्द्र श्रपनी श्रवदानकल्पलता में वदर द्वीप-श्रवदान में कहते हैं—

''हर्म्यारोहणहेलया यदचलाः स्वश्रे' सदाश्रं लिहा यहा गोणदलीलया जलभरचोभोद्धताः सिन्धवः। र्षाध्यन्ते भवनस्थलीकलनया ये चाटवीनां तटाः तहीर्यस्य महासानां विलसतः सन्तोर्जितं स्फूर्जितम्।।"

इस रहोक से पता चलता है कि कैसे श्रदम्य उत्साहवाले, खेल-ही-खेल में ऊँचे पहाड़ पार कर जाते थे, छोटे तालाव की तरह सागर को पार कर जाते थे श्रौर किस तरह वे जंगलों को उपवन की तरह पार कर जाते थे।

१ चाञोजुकुन्ना, पृ० ७८

र वही पृ० ७३

३ वही पृ० मह-म

४ वही पु० ६२-६३

<sup>¥</sup> वही दु° ६६

६ चेमेन्द्र, अवदानकल्पाता, ४१२, कलक्सा, १८८६

हामर की रजन, विदेशी तेल, सेंठ, सागीन की लकड़ी, ताजा रेशम, श्रीर सूती कपड़े का व्यापार होता था। कम्बुज के माल के वदले में विदेशी व्यापारी चॉदी, सोना, चीनी वरतन, साटन, चमड़े से मढ़े ढोल, सम्शु, शक्कर, मुरब्बे श्रीर सिरका देते थे। भलय प्रायद्वीप में इलायची, तरहत्तरह के श्रगर, पीला मोम श्रीर लाल किनों गोंद का व्यापार होता था। पालेमवेंग (पूर्वी सुमात्रा) में कछुए की खपड़ियाँ, कपुर, श्रगर, लाका की लकड़ी, लवंग, चन्दन श्रीर इलायची होती थी। यहाँ वाहर से सोती, लोबान, गुलावजल, गार्डेनिया के फूल, मुरा, हींग, कुठ, हाथीदॉत, मूँगा, लहसुनिया, श्रम्बर, सूती कपड़े श्रीर लोहे की तलवारें श्राती थीं। माल की श्रदला-बदली के लिए सोना, चॉदी, चीनी वरतन, रेशमी किमलाब, रेशम के लच्छे, पतले रेशमी कपड़े, शक्कर, लोहा, सम्शु, चावल, सूला गलांगल, रुचवाव श्रीर कपुर काम में लाते थे।

सुमात्रा उस जल-डमहमध्य का रत्तक था जिससे निकलकर विदेशी जहाज चीन जाते थे। प्राचीनकाल में श्रीविजय के राजाश्रों ने जल - डाकुश्रों को रोकने के लिए वहाँ एक लोहें की सिकड़ी, जो ऊपर उठाई-गिराई जा सकती थी, लगा रखी थी। व्यापारी जहाजों के श्राने पर वह नीचे गिरा दी जाती थी। बारहवीं सदी में शान्ति होने से यह सिकड़ी उतार ली गई थी श्रीर लपेटकर किनारे पर रख दी गई थी। कोई भी जहाज विना मलका के जल-डमहमध्य में श्राये श्रागे बढ़ने नहीं दिया जाता था। ४

मलय-प्रायद्वीप के क्वांतन-प्रान्त में पीला-मोम, लका की लकड़ी, अगर, आवनूस, कपूर, हाथीदॉत और गैंड़े के सींग मिलते थे। इनकी अदला-बदली के लिए विदेशी व्यापारी रेशमी छाते, किटीसोल, हो-ची के रेशमी कपड़े, सम्शु, चावल, नमक, शक्कर, चीनी वरतन और सोने-चॉदी के प्याले काम में लाते थे।

लंकासुक (केदा की चोटी के पास ) समृद्ध देश था। यहाँ हाथीदाँत, गैंड़े के सींग श्रीर तरह-तरह के अगर होते थे। विदेशी व्यापारी सम्शु, चावल, हो-ची के रेशमी कपंड़े श्रीर चीनी बरतनों से अदल-वदल करते थे। पहले वे माल की कीमत सोने-चाँदी से निर्वारित करते थे। वेरनंग (मलय) में भी अगर, लाका की लकड़ी श्रीर चन्दन; हाथीदाँत, सोना-चाँदी, चीनी बरतन, लोहा, लखेरे बरतन, सम्शु, चावल, शक्कर श्रीर गेहूं से बदले जाते थे। व

बोर्नियों में चार तरह के करूर, पीला मोम, लाका की लकड़ी और कछुए की खपड़ियाँ होती थीं। इनसे अदला-बदली के लिए व्यापारी सोना-चाँदी, नकली रेशमी कपड़े, पटोले, रंगीन रेशमी कपड़े, शीशे के मन के और बोतल, राँगा, हाथीदाँत के जन्तर, लखेरी तश्तरियाँ, प्याले तथा नीले चीनी बरतन काम में लाते थे। ७

१. चाश्रोजुकुश्रा, पृ० ४३

२. वही, पृ० ५७

३ वही पृ० ६१

४ वही ए० ६१-६२

१ वही ए० ६७

६ वही पृ० ६ म-६ ६

७ वही ए० ३४६

## Í २१३ Ì

समुद्र में चलनेवाली नार्वे दो किस्म की होती थीं, यथा दीर्घा श्रीर उन्नता। दीर्घा नार्वे छः तरह की होती थीं। उनके नाम श्रीर नाप निम्नतिबित है—दीर्घिका (३२ × ४ × ३६ हाथ), तरणी (४ = × ६ × ४६ हाथ), लोला (६४ × = × ५६ हाथ), गत्वरा (= 0 × 9 0 × ६ हाथ), गामिनी (६६ × 9 २ × = हाथ), तरी (99 २ × 9 ४ × 99 दे हाथ), जंघाला (92 = × 9 ६ × 9 २६ हाथ), स्नाविनी (98 × 9 = × 9 ४ हे हाथ), धारिणी (9६ 0 × २० × 9 ६ हाथ), श्रीर वेगिनी (90 ६ × २२ × 9 ७ हे हाथ)। इनमें लोता, गामिनी श्रीर स्नाविनी श्रशुभ मानी जाती थीं।

उपयु क तालिका में कुछ नाम, यया लोता, दीर्धिका, गामिनी वेगिनी, धारिणी श्रौर साविनी गुणवाचक है। तरी श्रौर तरणी समुद्र के किनारे चलनेवाले जहाज मातूम पड़ते हैं। पर इस तालिका में दो नाम ऐसे है जिनपर विचार करना आवश्यक है। गतवरा, मेरी समभ में, मात्तावार के समुद्दतट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज का संस्कृत रूप है। कतुर के दोनों सिरे नीकदार होते थे श्रीर सत्र हवीं सदी में यह गैली से भी तेज चल सकता था ( हॉबसन-जॉबसन, देखो कतुर )। इसमे भी शक नहीं कि जंबाला जंक का रूप है जिसका प्रयोग चीनी जहाजों के लिए १३०० ई० से बराबर चला त्राता है। जंक की व्युत्पत्ति चीनी च्वेन से की गई है। प्राचीन अरवों ने जंक शब्द मलाया के नाविको से सुना होगा; क्योंिक जंक शब्द जावानी श्रीर मलय 'जोग' श्रीर 'श्रजोग' (बड़े जहाज ) का रूपान्तर है ( हॉबसन-जॉवसन, देवो जंक )। अब प्रश्न यह उठता है कि जंघाला संस्कृत में किस भाषा से लिया गया—चीनी से श्रथवा मलय से १ संस्कृत का शब्द तो यह माजूम नहीं होता। सम्भव है कि संस्कृत में यह शब्द हिन्द-एशिया से आया हो। इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरे शब्द जंगर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे मदास के समुद्रत पर चलनेवाली एक नाव का बीव होता है। यह नाव दो नावों को जोड़कर श्रीर उनपर तख्तों का चौतरा श्रीर वॉस का वाड़ लगा कर वनती थी। इस शब्द की उत्पत्ति तमिल-मलयाली संगाडम-चन्नाउम् से मानी गई है जिसकी व्युत्पत्ति के लिए हमें संस्कृत संघाट की शरण जाना पड़ता है। इस शब्द के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि ईसा की पहली सदी में पेरिस्र में इसका व्यवहार हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि जंक, जंगर श्रीर जंबाला में क्या सम्बन्ध है श्रीर ये शब्द किस भाषा के शब्द के रुपान्तर हैं ? बहुत सम्भव है कि संस्कृत संघाट से ही यह शब्द बना है। चोलमग्डल श्रीर कलिंग से यह शब्द हिन्द एशिया पहुँचा होगा और वहाँ उसका रूप जोंग हो गया होगा। वाद में, इसी शब्द को चीनी जंक कहने लगे।

'उन्नता' किस्म की नावों के बारे में श्रौर कुछ न कहकर फेवल यही बतला दिया गया है कि वे ऊँ ची होती थीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद इस जहाज का पेंदा माल लादने के लिए काफी गहरा बनता था। उन्नता के निम्नलिखित भेद थे; यथा ऊर्ष्वा (४८ × २४ × २४ हाथ), श्रनुष्वी (४८ × २४ × २४ हाथ), स्वर्णमुखी (६४ × ३२ × ३२ हाथ), गर्मिणी (८० × ४० × ४० हाथ) श्रौर मन्थरा (६६ × ४८ × ४८ हाथ) इसमें ऊर्ष्वा, गर्मिणी श्रौर मन्थरा श्रशुम मानी जाती थीं। स्वर्णमुखी नाम के जहाज तो श्रठारहवीं सदी में भी बंगाल के समुद्रतट श्रौर गंगा में चलते थेरे।

१. राघाकुसुद मुकर्जी, ए हिस्ट्री अफ इचिडयन शिविस, ए० २२-२४

र. वही, पृ० रध

# [ २१२ ]

द्वीपान्तर का उल्लेख कथा-सिरत्सागर में शिक्तदेव की कहानी में भी श्राता है श्रीर, जैसा हम देख श्राये है, ईशानगुरुदेवपद्धित से हमें पता चलता है कि द्रोणमुख श्रर्थात् नदी के मुहानेवाले बन्दरों से द्वीपान्तर को जहाज चलते थे। भविसत्तकहा में भारत से द्वीपान्तर जाने का सुन्दर वर्णन है। किव कहता है—

''वहणाइँ वहन्ति जलहर रौदि दुत्तरि श्रत्थाहि माससुदि। लंघनतइँ दीवंतर थलाइँ पेक्खन्ति विविद्य कोऊलाइँ॥"

श्रथित — वे श्रथाह, दुस्तर समुद्र में श्रपने जहाज चलाकर द्वीपान्तर के स्थलों को पार करके नाना प्रकार के कौत्हल देखते थे।

श्रव प्रश्न उठता है कि जिन जहाजो पर भारतीय नाविक इस युग में यात्रा करते थे वे कैसे होते थे ? इस प्रश्न का उत्तर भोज श्रपने युक्तिकल्पतरु में दे देते हैं। मध्यकाल के श्रोर इसरे शास्त्रों की तरह, भोज ने भी नौकाओं श्रोर जहाजों के वर्णन में शास्त्रीयता का पक्ष लिया है, फिर भी उनके वर्णन में बहुत-शे ऐसी वातें हैं जिनसे भारतीय जहाजों का नक्शा हमारे सामने श्रा जाता है। सबसे विचित्र, पर ठीक वात, जो भोज भारतीय जहाजों की बनावट के सम्बन्ध में बताते हैं वह यह है कि जहाज में लोहे की कीलें लगाना मना था। जहाज के तख्ते रस्सी से सी दिये जाते थे 3। इसका कारण भोज यह बताते हैं कि जलस्थ चुम्बकीय शिलाओं से खिचकर लोहे की कीलोंवाले जहाज उन शिलाओं से टकराकर इब जाते थे। पर इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ठीक बात तो यह है कि श्ररबों की तरह भारतीय भी श्रपने जहाज के तख्तों को नारियल की जटा की रिस्सियों से सीकर बनाते थे। उन्होंने श्रपने जहाजों में कील लगाना क्यों नहीं सीखा, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता।

भोज के श्रवसार, नार्वे दो प्रकार की होती थीं—सामान्य, जो नदी पर चलती थीं श्रीर विशेष श्रर्थात वे जहाज जो समुद्र में चलते थे। नदी पर चलनेवाली सामान्य नार्वो के नाम भोज ने जुद्रा, मध्यमा, पटला, भया, दीर्घी, पत्रपुटा, गर्भका श्रीर मन्थरा दिये है। उपर्युक्त तालिका में जुद्रा पनसहया के लिए, मध्यमा ममोली नाव के लिए, भीमा बड़ी नाव के लिए, चपला तेज नाव के लिए श्रीर मन्थरा धीमी नाव के लिए है। पटला शायद पटैले के लिए है जिसका व्यवहार गंगा ऐसी नदियों में माल ढोने के लिए श्रव भी होता है (देखिए, हॉबसन-जॉबसन पट्टें लो)। गर्भका श्ररव गोराव का स्पान्तर माजूम पड़ता है। यह नाव गेली की तरह होती थी श्रीर समुद्री श्रथवा नदी की लड़ाइयों में काम में श्राती थी (देखिए, हॉबसन-जॉबसन प्राव)। इन नावों में भीमा, भया श्रीर गर्भका सन्द्रिलत नहीं मानी जाती थीं ।

ईशानगुरुदेवपद्धात, त्रिवेन्द्रम-संस्कृत-सीरीज (६७), पृ० २३७

२ भविसत्तक्हा, १३१३-४. हरमन याकोबी द्वारा सम्पादित, म्यूनिख, १६१६

३ निसन्धुगाह्याहित लोहबन्धं सल्लोहकान्तेहिंयते हि लोहम् । विपद्यते तेन जलेषु नौका गुर्णेव बन्धं निजगाद भोजः ॥ राधाकुमुद गुकर्जी, ए हिस्ट्री श्रॉफ इिएडयन शिपिंग, ए० २१, फु॰ नो॰ २, संडन, १६१२

४ वही, ए० २२-२३

शास्त्रों में हीरे का उत्पत्तिस्थान सुराष्ट्र, हिमालय, मातंग (गोतकुराडा की खान), पौराष्ट्र, कोसल, वेरायातट तथा सूर्पार माना गया है। पर इनमें से श्रधिक जगहों में हीरा नहीं मिलता। शायर इनके नाम सूची में इसलिए श्रा गये हैं कि शायर वहाँ हीरे का व्यवहार होता था श्रथवा उन जगहों से हीरा वाहर भेजा जाता था। कलिंग यानी उड़ीसा के कुछ जिलों में श्रव भी हीरे मिलते है। कोसल से वहाँ दिचिएकोसल की पन्ना की खदान से मतलब है। वैरायातट से यहाँ चाँदा जिले की वेनगंगा श्रीर वैरागढ़ की खदान से मतलब है।

वराहिमिहिर के श्रनुसार मोती, सिंहल, परलोक, सुराष्ट्र ( खम्भात की खाड़ी ), ताम्र-पर्णी ( मनार की खाड़ी ), पारशवास ( फारस की खाड़ी ), कौवेरवाट ( कावेरीपट्टन ) श्रौर पार्ड्यवाट (मदुरा) में मिलते थे। श्रगस्तिमत ने इसमें श्रारवटी, जिसका पता नहीं चलता, श्रौर वर्षर यानी लालसागर से मिलनेवाले मोतियों का नाम जोड़ दिया है। लगता है, सिंहल में उस समय नकली मोती भी बनते थे। २

सबसे श्रच्छे म। िएक लंका में रावणगंगा नहीं के पास मिलते थे। कुछ निम्नकोटि के माणिक कालपुर (बर्मा), श्रन्ध्र श्रौर तुम्बर में मिलते थे। लंका में नकली माणिक भी बनते थे श्रौर श्रक्सर ठग व्यापारी उन्हें श्रसली कहकर वेच देते थे। 3

लंका में, रावण गंगा के पास नीलम मिलता था। कालपुर (वर्मा) और कलिंग में भी नीलम की कुछ साधारण खानों का उल्लेख है। ४

रत्नशास्त्रों के अनुसार, मरकत वर्नरदेश में समुद्र-िकनारे के एक रेगिस्तान से तथा मगध से आता था। पहली खान, निश्चय ही, गेवेलजवारह नुवियन रेगिस्तान के किनारे लालसागर के पास है। मगध की खान से, शायद, हजारीवाग के पास, किसी पन्ने की खान से मतलव है। "

उपरत्न कहाँ से श्राते थे इसका तो कम उल्लेख हैं, पर फिरोजा फिलस्तीन श्रौर फारस से, लाजवर्द फारस से, मूँगा शायद सिकन्दरिया से श्रौर रुधिराच्च खम्भात के रतनपुर की खान से श्रोते थे ह

कृमिराग, जिसे बाद में किरमदाना कहते थे, कपड़े रँगने के लिए फारस से आता था; पर, लगता है कि फारस के व्यापारों किरमदाना के सम्बन्ध में भारतीयों को गप्पें सुनाते थे। ऐसी ही एक गप्प का उल्लेख हरिषेण के बृहत्कथाकोष की एक कहानी में है जिसमें कहा गया है कि एक पारसी ने एक लड़की खरीदी। उसे उसने छः महीने तक खिलाया-पिलाया। बाद में जोक द्वारा उसका खून निकाला। उसमें पड़े कीड़ों से किरमदाना बनाया जाता था जिसका व्यवहार ऊनी कपड़ों के रँगने के लिए होता था। भगवती आराधना की ५६७ वीं गाथा पर टीका करते हुए आशाधर ने भी यही कहा है कि चर्मरंग-विषय (समरकन्द) के म्लेच्छ, आदमी का खून

१. सुभाषितरत्नभागडागार २४—२६

२. वही, पृ० ३२-३३

३. वही, पृ० ३८—४१

४. वही, पृ० ४२-४३

५. वही, पृ० ४३— ४४

६. ष्टहत्कथाकोप, १०२ (१), ८०—८२, श्री ए० एन० उपाध्याय हारा सम्पादित, बंबई, १६४३

## [ 288 ]

'युक्तिकल्पतर' का कहना है कि उस समय जहाज सोने-चोंदी श्रीर तोवे के श्रलंकारों से सजाये जाते थे। चार मस्तूलवाले जहाज सफेद रंग से, तीन मस्तूलवाले लाल रंग से दो मस्तूलवाले पीले रंग से श्रीर एक मस्तूलवाले नीले रंग से रंगे जाते थे। इन जहाजों के मुख सिंह, महिष, नाग, हाथी, वाघ, पच्ची (वत्तख श्रीर मोर) मेंद्रक श्रीर मनुष्य के श्राकार के होते थे?।

कमरों की दृष्टि से जहाजों को युक्ति कल्पतरु तीन भागों में बॉटता है, यथा, (१) सर्वमन्दिरा, जिसमें जहाज के चारों श्रोर रहने के कमरे बने होते थे। इन जहाजों पर घोड़े, सरकारी खजाना श्रोर श्रीरतें चलती थीं। (२) मध्यमन्दिरा, इस जहाज पर कमरे डेक के बीच में बने होते थे। ये जहाज लम्बे समुद्री सफरों श्रीर लड़ाई के काम में श्राते थें।

जैसा हम छपर कह श्राये है, इस काल में भी बंगाल की खाड़ी श्रीर हिन्दमहासागर में जलदस्युश्रो का भय रहता था। जेमेन्द्र ने श्रपने बोविसत्त्वावदानकल्पलता में कहा है कि किस तरह कुछ न्यापारी श्रशोक के पास नावों द्वारा समुद्र में डाका डालने की शिकायत लेकर पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि श्रगर डाके रोके न गये तो वे श्रपना व्यापार छोड़कर कोई दूसरी वृत्ति श्रहण कर लेंगे । यहाँ नागों से तात्पर्थ श्रएडमान श्रीर नीकोशार के रहनेवालों से है। इनकी लुट-खसोट की श्रादतों का वर्णन मिण्मेखलें श्रीर नवीं सदी के श्ररव यात्रियों ने किया है।

इस युग के भारतीय साहित्य में देश के श्रायात-निर्यात-सम्बन्धी बहुत कम वर्णन हैं, फिर भी, कपड़ों श्रीर रत्नों के व्यापार के छुछ उल्लेख हमें मिल जाते हैं। मानसोल्लास से हमें पता चलता है कि पोहालपुर (पैठन), चीरपल्ली, नागपत्तन (नागपटनम्), चोलमराडल, श्राल्लिकाकुल (चिकाकोल), सिंहल, श्रानहिलवाड (श्राणहिलपट्टन), मूलस्थान (मुलतान), तोराडीदेश (तोंडीमराडल), पंचपट्टन, महाचीन (चीन), कर्लिंगदेश श्रीर वंग देश के कपड़ों का काफी व्यापार चलता रहता था। ४

इस युग मे रतन-शास्त्र के बहुत-से प्रन्थ लिखे गये जिनसे हमें भारत के रतन-व्यवसाय के बारे में पता लगता है। निम्नलिखित महारत्न गिनाये गये हैं—वज्र (हीरा), मुक्ता, माणिक्य, नील (नीलम) तथा मरकत (पन्ना)। उपरत्नों में जमुनिया, पुखराज, लहसुनिया श्रीर प्रवाल गिनाये गये हैं। बुद्धभट्ट ने इनमें शेष (श्रॉनिक्स), करकेतन (क्राइसोवेरिल), भीष्म (१), पुलक (गानेंट), रुविराज्ञ (कारनेलियन) भी गिनाये हैं। छः श्रीर उपरत्नों के यथा—विमलक, राजमिण, शंख, ब्रह्ममणि, ज्योतिरस (जैस्पर) श्रीर सस्यक नाम श्राते हैं। भ फिरोजा श्रीर लाजवर्द भी उपरत्न माने गये हैं।

रत्नों के व्यापारी रत्नों की परीचा उत्पत्ति, श्राकार, रंग, जाति तथा दोष-गुण देखकर

१. राधाङ्मुद मुकर्जी, ए हिस्ट्री श्रफ इंग्डियन शिविंग, ए० २४

२. वही, पृ० २६

३. बोधिसत्त्वावदानकल्पलता, ए० ११३-११४

४. मानसोल्लास, ₹, ६, १७ — **२**०

तुई फिनो, तो केपिदेयर, श्राँदियाँ, प्र•, १७, पेरिस, १म६६

६, वही, २१---२४

रास्ते में यात्री की क्या-क्या दुर्गति होती थी, इसका उल्लेख दामोदर गुप्त ने किया है 9- 'चत्तने के परिश्रम से थका, कपड़े से श्रपना वदन ढाँके, धूल से सना पथिक सूरज हूवने पर ठहरने की जगह नाहता था। वह गिड़गिड़ाकर कहता था—मॉ, वहिन, मुम्मपर दया करो, ऐसी निष्ठुर न वनो; काम से तुम्हारे लड़के श्रौर भाई भी बाहर जाते हैं। सबेरे चल देने-वाते हम जल्दी क्यों घर से निकले ? जहाँ पथिक रहते है, वहीं उनका घर वन जाता है। हे माता. हम जैसे-तैसे तुम्हारे घर रात बिता लेंगे। सुरज इ्बने पर, बतात्रो, हम कहाँ जायँ। घर के भीतरी दरवाजे पर खड़ी गृहि एवं तरह गिडिंग ड़ानेवाले की भत्सीना करती थीं— 'घर का मालिक नहीं है; क्यो रट लगाये हैं ? मंदिर मे जा। देखों इस आदमी की ढिठाई, कहने से भी महीं जाता।' बहुत गिडगिड़ाने पर कोई घर का मालिक, तिरस्कार से, टूटे घर का कोना दिखलाकर कहता था- 'यहीं पड़ रह।' इसपर भी गृहिग्गी सारी रात कलह करती रहती थी--'हे पति, तूने अनजाने को क्यों टिकाया ? घर में सावधान होकर रहना।' 'निश्चय ही ठग चक्कर लगा रहे हैं। अरी वहन, तेरा भोला-भाला पित क्या करता है, ठग चक्कर लगा रहे हैं।'-- बरतन इत्यादि मॉगने के लिए पड़ोस की स्त्रियाँ इकट्ठी होकर डर से उससे ऐसा कहती थीं। सै कड़ों घर घूमकर भीख में मिले चावल, कुलथी, चीना, चना, और मसूर खाकर पथिक भूख मिटाता है। दूसरे के थिए खाना, जमीन पर सोना, मंदिर में घर बनाना तथा ईंट को तिकया बनाना यही पथिक का काम है।

मध्य-युग के यात्रियों के लिए आज की-सी साफ-सुथरी सड़कें नहीं थीं। घरसात में तो कीचड़ से भरी सड़कों पर चलने में उनकी दुर्गति हो जाती थी। इस दुर्गति का भी सुभाषित-रत्नभाराडागार में अच्छा वर्र्यान है जिससे पता चलता है कि कीचड़ में फँसकर यात्री रास्ता भून जाते थे और अँधेरी रात में कदम-कदम पर फिसलकर गिरते थे। वरसात में ही नहीं, जाड़े में भी उनकी काफी फजीहत होती थी। प्रामदेव की फूस की कुटिया में, दीवाल के एक कोने में पड़े हुए, ठराढी हवा से उनके दाँत कटकटाते थे। वेचारे रात में सिकुड़ते हुए अपनी कथरी श्रोढ़ते थे।

पर इस तरह की तकली कों के लोग अभ्यस्त थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य साध्यरित, जमसाधारण की उत्कर्ण, हॅसी-मजाक, इलटाओं की टेढ़ी बोली, गृढ़ शास्त्रों के तत्त्व, विटों की वृत्ति, धूर्ती के ठगने के उपायों का ज्ञान होता था। ह धूमने में गोष्ठी का ज्ञान, तरह-तरह के हथियारों के चलाने की कला की जानकारी, शास्त्रों का अभ्यास, अनेक तरह के कौतुकों के दर्शन, पत्रच्छेर, चित्र कर्म, मोम की पुतलियाँ बनाने तथा पुताई के काम का ज्ञान तथा गाने-बजाने और हँसी-मजाक का मजा मिलता था। प

ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में शास्त्रार्थ, शानार्जन श्रथवा जीविकोपार्जन के लिए लोग यात्रा करते थे। ऐसे ही यात्रियों में कश्मीरी किव विल्हण भी थे। इन्होंने विकमांक-

१. कुद्दनीमतम्, २१८-२३०

२. सुभाषित, पृ० ३४४

३. वही, पृ० ३४८

४. कुटनीमतम्, पृ० २१४-२१५

४. वही, २३४ २३७

#### [ २१६ ]

जींक से निकलवाकर एक घड़े में रखते थे श्रीर उसमें पड़े की हों के रंग से कम्बल रैंगे जाते थे। श्री श्रव्यासी-युग के एक लेखक जाहिज के श्रनुसार, किरमदाना स्पेन, तारीम श्रीर फारस से श्राता था। तारीम शीराज के पूर्व में एक छोटा-सा नगर था जो किरमदाना के घर, श्रामेंनिया से कुछ दूर पड़ता था।

Ę

श्रवतक तो हम भारतीयों श्रीर श्ररवों की समुद्रयात्रा के बारे में कह श्राये हैं। यहाँ हम यह वतलाने की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों का, स्थल-मार्ग की यात्रा के प्रति, इस युग में क्या रुख था। तत्कालीन संस्कृत-साहित्य से पता चलता है कि स्थल-मार्ग पर उसी तरह यात्रा होती थी, जिसतरह दूसरे युगों में। रास्ते में चोर-डाकुश्रों का भी उसी तरह भय रहता था, जैसे पहले के युगों में। कष्ट भी कम नहीं थे। पर, इतना सब होते हुए भी, व्यापारी वरावर यात्रा करते रहते थे। केवल यही नहीं, वह तीर्थयात्रा का युग था श्रीर हजारों हिन्दू सब कष्ट उठाते हुए भी तीर्थयात्रा करते रहते थे। बहुत-से ब्राह्मण-पिष्डत भी श्रपनी जीविका के लिए देश भर में धूमा करते थे। दामोदर ग्रप्त ने कुट्टनीमतम् में कहा है कि जो लोग घूम-फिरकर लोगों के वेश, स्वभाव श्रीर वातचीत का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के बेल के समान हैं। इस ध्राषितरत्नभागडागार में भी कहा गया है कि जो देशों की यात्रा नहीं करता श्रीर पिष्डतों की सेवा नहीं करता उसकी संकुचित दुद्धि पानी में पड़े घी की बूँद की तरह स्थिर रहती है, इसके विपरीत जो यात्रा करता है श्रीर पिष्डतों की सेवा करता है, उसकी विस्तारित दुद्धि पानी में तेल की वूँद की तरह फैल जाती है।

यात्रा की प्रशंसा करते हुए भुभाषितरत्नभग्डागार में कहा गया है कि यात्रा से तीर्थों का दर्शन, लोगों से मेंट-मुलाकात, पैसे का लाभ, श्राश्चर्यजनक वस्तुश्रों से परिचय, बुद्धि की चतुरता, बोलचाल में धड़का खुलना, ये सब वातें होती हैं। इसके विपरीत, घर में पड़े रहने वाले गरीब का श्रतिपरिचय से, उसकी स्त्री भी श्रनादर करती है, राजा उसकी परवाह नहीं करते। पता नहीं, घर में रहनेवाला कुँए में पड़े कछुए की तरह संसार की बातें कैसे जान सकता है।

जैसा ऊपर कहा गया है कि पित के यात्रा न करने पर तो उसकी स्त्री भी उसकी उपेचा श्रवश्य करती थी, पर जब वह जाने को तैयार होता था तो वही यात्रा की कठिनाइयों का स्मरण करके कॉप उठती थी श्रीर तब वह यात्रा से श्रपने पित को विरत करना चाहती थी। सुभाषितरत्नभागडागार में एक जगह कहा गया है — 'लज्जा छोड़कर वह रोती है, उसके वस्त्र का छोर पकड़ती है श्रीर 'मत जाश्रो' कहने के लिए श्रपनी श्र"गुलियाँ मुख पर रखती है, श्रागे गिरती है, श्रपने प्राणप्यारे को लौटाने के लिए वह क्या-क्या नहीं करती!'

१. वही, प्रस्तावना पृ० मम

२ फिस्तर, वही प० २६-२७

३ दामोदर गुप्त, कुटनीमतम्, श्लोक २१२, श्रीतनसुखराम द्वारा सम्पादित, बम्बई, संवत् १६म०

४ सुभाषितरत्नभाग्डागार, ए० मम

**४ वही, पृ॰ ३२**३

# बारहवाँ अध्याय

## समुद्रों में भारतीय वेड़े

8

हम पहले के श्रा-यायों में कह श्राये हैं कि भारत का हिन्द-एशिया से सम्बन्ध प्रायः सांस्कृतिक श्रीर व्यापारिक था, पर इसके यह मानी नहीं होते कि भारतीयों को हिन्द-एशिया में श्रापने उपनिवशों की स्थापना करने में वहाँ के निवासियों से किसी तरह की लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी। कौरिडन्य को, जिन्होंने पहले-पहल फूनान में भारतीय सभ्यता की नींव रखी, वहाँ की रानी से नौका-युद्ध करना पड़ा। इस भूस्थापना में श्रीर भी कितने भारतीय वेड़ों ने सहायता दी होगी—इसका पता हमें इतिहास से नहीं लगता, पर ऐसा मालूम पड़ता है कि शैलेन्द्र-वंश-द्वारा श्रीविजय की स्थापना में भी शायद भारतीय वेड़ों का हाथ रहा होगा। भारत के पश्चिमी समुद्दतट के बेडों का भी श्ररव कभी-कभी उल्लेख करते हैं, पर श्ररबों का वेड़ा भारतीयों के वेड़े से श्रियक मजबूत होता था श्रीर इसीलिए भारतीयों को जलयुद्ध में उनसे सदा नीचा देखना पड़ता था।

अब हम पाठकों का ध्यान ग्यारहवीं सदी की एक घटना की श्रोर ले जाना चाहते हैं जिससे पता चल जाता है कि उस युग में भी भारतीय बंदे कितने मजबूत होते थे। ध्वीं सदी के मध्य तक शैंलेन्द्रों के साम्राज्य से जावा श्रलग हो गया। फिर भी, शैंलेन्द्र कुछ कमजोर नहीं थे। १००६ में तो उन्होंने चढ़ाई करके जावा को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उनपर विपत्ति के बादल दूसरी श्रोर से उमद रहे थे। दिल्ला के चोल-साम्राज्य ने श्रपने लिए एक वृहद् श्रोपनिवेशिक साम्राज्य की कल्पना की श्रोर इस कल्पना को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत के पूर्वी समुद्रतट को जीतकर पहला कदम उठाया। शैंतेन्द्रों का चोलों से पहले तो नाता ठीक था; लेकिन चोलों के साम्राज्यवाद ने श्रापस की सद्भावना बहुत दिनों तक नहीं चलने दी। इछ दिनों की समुद्री लड़ाई के बाद राजेन्द्रचोल ने जावा के राजा को हराकर सुमात्रा श्रोर मलय-प्रायद्वीप में उसके राज्य पर श्रिषकार कर लिया। पर राजेन्द्रचोल के बंशघर इस विजय का लाभ उठाकर द्वीपान्तर में श्रपनी शिक्त को श्रीक मजबूत न बना सके। २०५० तक समुद्री लड़ाई यदा-कदा चलती रही श्रीर अन्त में चोलों को इससे हाथ खींच लेना पडा।

चोलों के विजय-पराक्रम का श्रीगर्णेश परान्तक प्रथम के ६०० में राज्यारोहण से हुन्ना। राजराज महान् ने (६=५-१०१२) श्रनेक युद्धों में विजय पाकर श्रपने की दिल्लण-भारत का श्रिधित वना लिया। इनके पुत्र महान् पराक्रमी राजेन्द्र चोल (१०१२-१०३५) ने तो वंगाल तक श्रपने विजय-पराक्रम को वढ़ाकर चोलों की शक्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया।

चोत्त एक वड़ी सामुद्दिक शिक्त के रूप में वर्तमान थे। इसिलए, शैलेन्ट्रॉ के साथ उनका संयोग होना आवश्यक था। हमें चोलों और शैलेन्ट्रॉ की लड़ाई का कारण तो पना नहीं। भाग्यवश, राजेन्द्र चोल के शिला-लेखों से हमें उसकी विजय के बारे में अवश्य कुछ पता चल जाता है। एक

# [ २१८ ]

देवचरित (१०८०-१०८८ के बीच) में अपने देश-पर्यटन का वर्णन किया है। अपनी शिक्षां समाप्त करके वे कश्मीर से यात्रा को निकले। घूमते-फिरते महापय से वे मशुरा पहुँचे और वहाँ से कन्नौज, प्रयाग होते हुए बनारस। शायद बनारस में, उनकी कलचूरी राजा कर्ण से मेंट हुई और वे कर्ण के दरबार में कई साल रहे। उसका दरबार छोड़ने के बाद, धारा, अनहिलवाड और सोमनाथ की तारीफ सुनकर उन्होंने पश्चिम-भारत की यात्रा की। गुजरात में कुछ मिला नहीं, इसलिए कुद्ध होकर उन्होंने गुजरातियों को असभ्यता पर फबतियों कर्षी। सोमनाथ देखने के बाद, बेरावल से वे जहाज पर चढ़े और गोकर्ण के पास होणावर में उतर गये। यहाँ से उन्होंने दिल्ला-भारत की यात्रा की श्रीर रामेश्वर का दर्शन किया। इसके बाद वे उत्तर की ओर फिरे और चालुक्यराज विक्रम ने उन्हें विद्यापित के आसन पर नियुक्त करके उनका आदर किया।

१. विक्रमांवदेवचरित, जी० बुहलर-द्वारा सम्पादिस, बन्धई, १८७५

श्राकाश चूमनेवाली शहरपनाह से विरी रंगशाला नाम की नगरी थी। यहाँ मेरे पिता चन्द केंत्र ने, देशकाल देखकर घमण्ड से भरे, समय पर वाकी कर न देनेवाले, श्राजस्य श्रोर श्राराम से समय वितानेवाले, वुलाने पर न जाने का भूठा कारण वतलानेवाले, राजोत्सवों में न दिखलाई देनेवाले श्रोर घात से दुश्मनी दिखलानेवाले, सुवेल पर्वत के उपक्रण्ठ पर वसनेवाले सामन्तों को दबाने के लिए सेना को दिख्णापथ जाने की श्राज्ञा दी। शत्रु के नाश करने के लिए सेना के चलने पर यपाशिक्त शास्त्रों से परिचित, नीतिविद्या में निपुण, धनुवेंद, तलवार गदा, चक, भाला, वरझा इत्यादि हिययारों के चलाने में भिहनत से कुशलता-प्राप्त, नवयौवन में युवराज-पद पर श्रासीन मुक्ते सेना का नायक बनाया।" प्रः १९३

"मेंने सबेरे ही स्नान तथा अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के बाद वस्त्र आदि से ब्राह्मणों की पूजा करके, गिणत-ज्योतिष के विद्वानों द्वारा धूपघड़ी से लग्न साध कर, सफेद दुकूल के कपड़े तथा सफेद फूलों की माला का शेखरक पहनकर, अंगराग से अपने शरीर को सजाकर, और बड़े और साफ मोतियों की नाभि तक पहुँचती हुई इकलड़ी पहनकर, चन्द्रन और प्रवाल की मालाओं से लहराते तोरणवाले तथा सुगन्धित जल से छिड़काव किये गये आंगनवाले, सफेद कपड़े पहने वार-विनताओं से आसेवित, और 'हटो, वचों' करते हुए प्रतीहारियों से युक्त सभामएडप में प्रवेश किया।" पृ० ११४—११४

"वहाँ पिनत्र मिणवेदिका के ऊपर रखे सोने के आसन पर बैठते ही वेश्याओं ने खनखनाते सोने के कहों से युक्त अपने हाथ उठाकर सामने रखी, दही, रोरी और पूर्ण कलश से यात्रा-मंगल सम्पादित किया। फिर मै चाँदी के पूर्ण कुम्भ की वन्दना करके वेद विन करते हुए ब्राह्मणों से अनुगम्यमान पुरोहितों के साथ दो कदम चलकर प्रथम कच्चहार के आगे वज्रांक्त्र महामात्र द्वारा लाये गये, सफेद ऐपन से लिपे शरीरवाले, मिणयों के गहने (नच्त्रमाला) पहने तथा सिन्दर-संयुक्त कुम्भोंवाले, सुनहरे फूलवाले अमरवल्लभ नामक हाथी पर चढ़कर, वाएँ हाथ में धनुष लिये हुए और दोनों कन्धों के पीछे तरकश वाँधे हुए, सवार होकर चला। चारों ओर चौरियों माली जा रही थीं, वैतालिक हर्ष से जयध्विन कर रहे थे, तुरतुरियों वज रही थीं तथा हाथियों पर कुछ सेवक नक्कारे पीट रहे थे। आगे-आगे हाथी के दोनों ओर कलश, वराह, शरभ, शादू ल, मकर इत्यादि अनेक निशानवाले (चिहक) चल रहे थे। ' पृ० ११५—११६

"पीछे - पीछे विजयाशीष देते हुए ब्राह्मण थे। पुरवासी धान का लावा फेंक रहं थे। वृद्धाएँ मनोरथ सिद्धि का आशीष दे रही धों। पुरविनताएँ प्रीति-भरी- आंबों से देख रही धों। इन सबके बीच होकर हम धीरे-धीरे नगर के वाहर निकल आये (पृ० ११६) और कम से नगर-सीमा लोंघ गये। शरत्काल के लावएय से युक्त पृथ्वी में धान की गन्ध से हवा सुरिभत हो रही थी। जल में नाना प्रकार के पन्नी कलरच कर रहे थे। वहां सुगों ने अधवाई त्रियंगुमंजरी (ककुनी) काट-काटकर जमीन रँग डाली थी। हाथियों की मदगन्ध से अमर आकृष्ट हो रहे थे। रक्तक-सेना दर्शकों की हटा-बढ़ा रही थी। हाथियों को पीलवानों ने पहले से बने तृण-कुटीरों की ओर बढ़ाया। वहाँ द्वीपान्तर जाने-वाला बहुत-सा सामान (भाएड) इक्ट्ठा था। मृतक शोर-गुल मचाते हुए ग्राभरण और पलान वैतों पर लाद रहे थे। नई सिली हुई लाल रावटी में बढ़े-बढ़े कंडाल रखे थे। प्रांगण में बोरियों की छिल्लयों लगी हुई पीं। लोग बरावर आ-जा रहे थे। बहुन-से घोडों और खन्चरों के माय

तेख से पता चलता है कि उस सामुद्रिक निजय का आरम्भ ग्यारहर्वी सदी में हुआ। राजराजेन्द्र के तंजोरवाले लेख और दूसरे लेखों से भी पता चलता है कि उसने हिन्द-एशिया में निम्नलिखित स्थानों पर विजय पाई। पराण्ड की पहचान सुमात्रा के पूर्वी भाग में स्थित पनेई से की जाती है तथा मलैयुर की पहचान जंबी से। मायिरुडिंगम् मलाया-प्रायद्वीप के मध्य में था और लंगाशोकम् जोहोर के इस्थमस अथवा जोहोर में। मा-पप्पालम् शायद काके इस्थमस के पिक्षमी भाग में अथवा चृहत्पाहंग में था। मेविलिम्बंगम् की पहचान कर्मरंग से की जाती है और इसकी स्थिति लिगोर के इस्थमस में मानी जाती है। विलेप्दृं की पहचान पारां गंग अथवा फनरंग से की जाती है और तलैत्तकोलम् की पहचान तकोपा से। माताम्रलिंगम् मलय-प्रायद्वीप के पूर्वी तरफ वंडोन की खाड़ी और नगोरश्री धर्मराज के बीच में था। इलामुरिदेशम् उत्तरी सुमात्रा में. था। मानक्षवरम् की पहचान नीकोबार टापुओं से की जाती है और कटाह, कडांरम् और किडारम की अधुनिक केदा से।

राजेन्द्र चोल की विजय के श्रान्तर्गत प्रायः सुमात्रा का पूर्वी भाग, मलय-प्रायद्वीप का मध्य श्रीर दिल्लिणी भाग श्रा जाते थे । उसने दो राजधानियों—श्रीविजय श्रीर कटाह पर भी विजय पाई। शायद किलंग से यह विजययात्रा १०२५ ई० में श्रारम्भ हुई।

भारतीय साहित्य में सामुद्रिक युद्धों के बहुत ही कम वर्णन हैं; इसलिए हमें धनपाल की तिलकमंजरी में भारतीय बेड़े का वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है। कहानी में कहा गया है कि इस भारतीय बेड़े को रंगशाला नगरी के राजपुत्र समरकेतु द्वीपान्तर अर्थात् हिन्द-एशिया में इसलिए ले गये कि वहाँ के सामन्त समय पर कर नहीं देते थे। द्वीपान्तर की तरफ समरकेतु की विजययात्रा का तिलकमंजरी में इतना सटीक वर्णन है कि यह मानने में हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि इसके लेखक धनपाल ने स्वयं यह चढ़ाई या तो अपनी आँखों से देखी श्रिथवा इसमें किसी भाग लेनेवाले से इसका वर्णन सुना था। धनपाल धारा के सीयक और वाक्पितराज (७७४-६६५) के समय हुए थे। मेरुतुंग इन्हें भोज का (१०१०-१०२५) समकालीन मानते हैं। तिलकमंजरी में वर्णित विजययात्रा में हम राजेन्द्र चोल की द्वीपान्तर की विजययात्राओं की भलक पाते है अथवा किसी दूसरे भारतीय राजा की, इसका तो निर्णय धनपाल के ठीक-ठीक समय निश्चित हो जाने पर ही हो सकता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि धनपाल को द्वीपान्तर-यात्रा का पुरा अनुभव था।

तिलकमं जरी में यह द्वीपान्तर-यात्रा-प्रकरण बहुत लम्बा है और, पाठ-भ्रष्टता से, श्रनेक स्थानों पर ठीक-ठीक श्रर्थ नहीं लगते; फिर भी, विषय की उपयोगिता देखते हुए में नीचे इस श्रांश का स्वतन्त्र श्रनुवाद देता हूं। इस श्रनुवाद में डा॰ श्रीवासुदेग्शरण ने मेरी बड़ी सहायता की है जिसके लिए में उनका श्रभारी हूं। कथा इस प्रकार श्रारम्भ होती है —

समरकेतु की विजययात्रा:

"िस्त में हजारों विमानाकार महलों से भरा, सारे संसार के गहने की तरह तथा

१. डा॰ श्रार॰ सी॰ मज्मदार, दि स्ट्राज विट्वीन दी शैंजेन्द्रज ऐरड दि चोजज, दी जनज श्रॉफ दी ग्रेटर इशिड्या सोसाइटी, भा १ (१६३४), ए० ७१ से नीजकरण्ठ शास्त्री, वही, ए० ७४ से

२, तिलकमंत्ररी, द्वितीय संस्करण, ए० ११३ से १४१, वस्वई, १६३८

"वहाँ समतल जमीन में, जहाँ सुरवादु पानी का सीता वह रहा था, खेमे पड़ गये। राजा के खेमे के कुछ दूर प्रधानामात्य के खेमे पड़ गये। सामन्तो के रंग-विरंगे चँदवोंवाले तम्छुन्नों (घनवितानों) से वे घिरे थे। प्रत्येक द्वार पर मकर-तोरण लगे थे। बीच-बीच में कर्मचारियों की कर्मशालाएँ बनी थीं। बीर शरीररच्वकों की रंग-विरंगी रिस्सियोंवाली लयनिकाएँ (विश्राम गृह) एक दूसरे से सटी थीं। जमीन में गड़े खूँटो की तीन कतारों में वॉस वॅंचे थे श्रोर इस तरह से बने वाड़ों से पड़ाव घिरा था। पडाव में सफेद, लाल श्रोर रंग-विरंगे मड़ पोंवाले श्रीकर थे, श्रीर गुम्बदवाले पटागार थे।" पृ० १२३

"वियोग से चित्त खिन्न होने पर भी भैने श्रमात्यमंडल से सलाह की श्रौर परम-माएड लिक की हैि एयत से नजर में मेंट की हुई वस्तुओं का निरी चुण किया। मैंने वेलाकूल के श्रासपास के नगरों से समुद-यात्राच्चम जहाजों को दो-तीन दिनों में लाने की श्राज्ञा दी। सब काम समाप्त करके श्रगले दिन, दोपहर के वाद, भे श्रपनी परिषद् श्रौर ब्राहाणों के साथ-त्र्र्भ, घोष के साथ चला। सुन्दर वेश-भूषावाली स्त्रियाँ समुद्र की गम्भीरता, बढ़प्पन श्रीर मयीदा के गीत गा रही थीं। मैने आचमन करके पुरोहित के हाथ में स्वर्ण के अर्घ्यपात्र में दही, दूध श्रीर अज्ञत डाला श्रीर श्रच्छी तरह से भच्य, विल, विलेपन, पूलमाला, श्रंशुक श्रीर रत्नालंकारों से, बड़े भिक्त-भाव से, भगवान रत्नाकर की पूजा की। यह सब करते-कराते रात हो गई श्रोर कूंच का नगाड़ा वजने लगा। राजद्वार पर ऊँचे स्वर से मंगल-तूर्य बजने लगे। लोगो को अपनी नींद तोड़कर वाहर आना पड़ा। मजदूरों को अपनी कुटियों के बिस्तरों को कष्ट से छोड़ना पडा । रसोइयों मे चतुर दासियों ने ईन्धन जलाया और चूल्हों और अंगीठियों के पान तसले सजाये। जुगाली करने के बाद सामने रखते हुए चारे को खाने के लिए इकट्ठे होकर बैल एक दूसरे पर मुँह और सींग चलाने लगे। आदमी गड़े बाँस ( ऊर्ध्वदरिखका) ख्खाइने लगे श्रौर तरतीव से कीलें निकालकर पड़ाव का विस्तार कम करने लगे। डोरियों से छुटकर चारो खंभे श्रलग हो गये। पटकुटियों नीचे उतारकर तह कर ली गईं। पटमराडप भी तह कर लिया गया। सामन्तो के अन्तःपुर की कनातें (काराडपट) गोलिया दी गईं। दुष्ट वाहनो पर सवार चेटियों का भय देख, विट मजा लेने लगे। सेना के जोर-शोर के साथ चलने से लोगों में कुत्हल पैदा होने लगा। दूकानों ( पर्य-विपर्य-वीथी ) के हट जाने पर प्राहक हाथ में दास लिये वृथा इधर-उधर भटकने लगे। नजदीक के गाँव में रहनेवाले कीकटो ने भोजन, चारा श्रीर ईंधन सँभाले। प्रयत्न से सामान हटाकर सैनिकों के डेरे खाली हो गये। इस प्रकार अनवरत सैन्यदल समुद्र के किनारे की ओर चल पड़ा। कमशः दिन उगने पर लोगों ने श्रपने श्रमिमत देवताश्रों की पूजा की, खुद भोजन करके कर्मचारियों को खिलाया, विखरे सामानों को इकट्ठा क्या श्रीर सीधी जोड़ियों ( युग्या ) पर स्त्रियों की सवार कराया। लोगों की प्यास का ख्याल करके घड़े पानी से भर दिये गये। कमजोर भैंसो पर कंडाल, कुप्पे, कठौत, सूप श्रौर तसले लाद दिये गये। इस तरह पूरी सेना से श्रलग होकर कुछ साथियों के साथ में श्रास्थानमरडप ( दीवानखाना ) से बाहर श्राया ।" पृ॰ १२३--१२४

"चारों श्रोर के नौंकर-चाकरों को हटाकर; श्रन्छे श्रासनों के हट जाने से मान्ती श्रासनों पर वैठे हुए राजाश्रों के साथ सफर लायक हाथी-घोडों के साथ समुद्र के श्रवतार-मार्ग (गोदी) को देखा श्रोर वहां वित्रकों को जहाजियों के कामों को देखने के लिए भेजा। इनमें एक पचीस वर्ष का युवा नादिक था। इस युवक के स्वज्वल वेश श्रोर श्राकार को देखकर में

साथियों ने स्थान-स्थान पर छेरा डाज र वा था। साफ श्रीर शीत ज ज ज वाली वावड़ी के चारों श्रीर चूने से पुते दालान बने थे। इसके द्वारों श्रीर दीवारों पर त या भीतर में भी श्रनेक दे रताश्रों की मूर्तियों श्रीकित थीं। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। रास्ते की वावड़ियाँ पक्की ई टों की बनी थीं। रास्ते के उपान्तस्थल में वरगद के पेड़ थे। वरसात के वाद, पृथ्वी धुलकर साफ हो गई थी। पास के गांवों में रहनेवाले बानिये भात, दही की श्रथरियाँ, खाँड़ के बने लड़्ड़ इत्यादि वेच रहे थे। वन की निर्यों में पथिकों के छोटे-छोटे इकड़ों पर मझलियों लड़ रही थीं। छाये हुए घर लताश्रों श्रीर मुनों से घिरे थे। श्राँगन में मएडप की छाया में दृध पीकर पुष्ट बड़े उत्ते बैठे थे। घी तपाने में मठे के विन्दु तड़क रहे थे। उसकी सुगन्धि चड़ रही थी। मठा सथने की मथनी की घरघराहट हो रही थी। घोषाधिपति द्वारा बुलाये जाने पर सार्थ श्रीर पथिक श्रयनो पेटियों के साथ श्रा रहे थे। बाह्मणों के श्राज्ञानुसार लोग स्नान-दान इत्यादि कियाश्रों में लिप्त थे। भव्य सेना लोगों का ध्यान खींच रही थी। गले में घंटियाँ बॉधे गार्थें चर रही थीं और ग्वालिनें श्रपने कटानों से लोगों को श्राक्र कर रही थीं। "

"अगले सबारों की हरौल देखकर 'सेना आ रही है' सेना आ रही है, यह समाचार चारों श्रीर फैल गया। लोग अपने-अपने काम छोड़कर कूड़ों के ढेरों पर इकट्ठे होने लगे। कुछ पेड़ों पर चढ़ गये. और कुछ ने अपने दोनों हाथ उठा लिये। कुछ ने अपनी कमर में छुरी खोंस ली श्रीर सिर पर साफा बॉधकर हाथ में लाठी ले ली। कुछ के कन्धों पर वच्चे थे। सबकी श्राश्चर्य-चिकत दृष्टि ऊँटों और हाथियों पर थी और प्रमाण, रूप तथा वल के अनुसार लोग बैलों के अलग-श्रलग दाम आॅक रहे थे। 'कहो, यह कौन राजपुत्र है, यह कौन रानी है ? इस हायी का क्या नाम है ?' ऐसे प्रश्नों की माडी से बेचारा गाँव का चौकीदार ( प्रामलाकुटिक ) घवरा रहा था। वेचारे गवैये हथिनी पर चढ़ी मामूली वेश्यात्रों को महलों में रहनेवाली सममते थे। भार की महाराज और हर्ग्य पहने विनये को राजमहल का प्रवन्धक मानते थे। प्रश्न पृत्रकर भी विना उसका उत्तर सुने वे दूसरी जगह चले जाते थे। देखते हुए भी ऋँगुली दिखाकर इशारा करते थे, सुनते हुए भी जोर से चिल्लाते थे। ऊँटों, घोडों श्रौर वैलों के भमेल में पड़कर लोग भागते श्रीर चिल्लाते थे तथा तालियाँ देकर हँसते थे। कुछ वेचारे इस श्राशा से रास्ते पर एकटक त्तगाये थे, कि राजकुमारों, राजकुमारियों श्रीर प्रधान गणिकाश्रों के हाथी श्रावेंगे। रास्ता देवते-देखते वे भूख-प्यास से व्याक्तल थे। कोई वेचारे जब खलिहान से भूसा लेने पहुँचे तो उन्हें माजूम हुआ कि उनके पहले ही सवार उसे उठा ले गये थे। कोई चरी ले भागनेवालों से अपनी रचा कर रहा था। कुछ लोग घूस लेनेवालों से परेशान थे। कोई छूटे लोगों से पालेजों को लुटते देख हँसते थे। कोई गिरफ्तार लुटेरों की बात करता था। कोई दुःखी किसानों को, जिनके ईव के खेत लुट चुके थे, सान्त्वना देता था। कोई-कोई खड़े धान के खेतों से राजा का श्रभिनन्दन करते थे। रहने के लिए ठिकाना न पानेवाले, ठाऊरों से जबरदस्ती श्रपने घरों से निकाले हुए कुछ लोग माल-असवाव लिये जगह ढूँढ़ते थे। प्रधान हस्तिपतियों को देखकर लोग घवराहट से कोठारों में अन्न रखने लगते थे, वाड़े में उपले छिपाने लगते थे और वगीचे से तरवृज, करेला श्रौर ककडी नोइ-तोइकर घर में छिपाने लगते थे। स्त्रियाँ श्रपने गहने छिपाने लगती थीं। प्रामेयक सेना के स्वागत के लिए तोरण लगाए लड़े ये और भेंड के लिए फूल-फत्त हायों में लिये थे। उस समय डेरे के वॉस वॉब रिये गये। मजीठिया और पीती कनातें ( गृहपटल ) तह कर ली गई श्रीर धीरे-धीरे हम एमुद किनारे पहुँच गये।" पृ० ११८-१२२।

स्तेह-दिष्ट से देवकर भेने यथायोग्य अनुवरों, अभिजनों, वृद्धों, वान्धवों, सहदों श्रीर राजसेवकीं को विदा किया। प्रतीहारियों के 'नाव, नाव' श्रावाज लगाने पर जहाजी नाव लाये। उसपर\_ चढ़कर पहले मेंने भिक्त भाव से सागर की प्रणाम किया श्रीर इसके बाद तारक ने सुके हाथ का सहारा देकर ऊपर चडाया। नाव के पुरोभाग में स्थित मत्तवारण (केविन) के बीच में धने श्रासन के पास मेरे पहुँचने पर दुपट्टे हिलाकर मेरी श्रभ्यर्थना करके राजपुत्र श्रौर परिजन श्रपनी नावों पर चढ़ गये। इसके वाद द्वीपान्तर के सामन्तों का त्राह्वान करता हुत्रा प्रयाणकाल में मंगल-रांव वजा। भल्लरी, पटह, पण्य श्रादि वाजे भी वजने लगे श्रीर सुर मिलाकर वन्दीजन जयजयकार करने लगे। शकुनपाठक श्लोक पढ़ने लगे श्रौर कँ चे सुर में गीत गाये जाने लगे। नात्र के सन्धिरन्त्रों को वन्द कर दिया गया। दासियों ने ऐपन के मांगलिक थापे थाप दिये । ध्वजदराङ पर रंगीन श्रंशुकपताका चढ़ा दी गई । यद्यपि सव नाविक श्रपने-श्रपने कामों में सावयानी से जुड़े थे, फिर भी, उपकरणों को ठीक करके, कर्णधार होने के नाते, तारक श्राने हाथ में डोंड़ लेकर बैठ गया। श्रानुकूल हवा के भोंके में पाल ( धितपट ) चढ़ा दिये गये श्रीर नावें पानी को चोरती हुई धीरे-धीर दिल्ला दिशा के पर्यन्त श्राम, नगर श्रीर सिन्नवेशोवाले प्रदेश में जा पहुँची। हम सब अनेक जलचर, पशु-पित्त मों और जल-मातुषों की कीडा देखते हुए श्रीर साम, दान, दराड, भेर से सामनतों श्रीर राजाश्रों को जीतते हुए, वनों, प्रतिनगरों, कई खराड के महतो, मणि, सुवर्ण श्रौर रजत की खानों, मुक्तावाहिनी सीप्यों के देरों तथा चन्दन-वनों को देवते हुए चर्ते । देशान्तरो से त्राते हुए अनेक सांयात्रिकों का वहाँ ठट्ठ लगा हुआ था श्रीर वे मानूली लोगों के यहाँ से राजाश्रों के योग्य रतन खरीद रहे थे। नाविक पानी में गोते मारने के तिए जरूरी अंजन ( उब रन ) लगाये हुए थे और मिट्टी का तेल ( अग्नितेल ) आदि इच्यों का संग्रह कर रहे थे। मस्तून चंठाते हुए, पालों में डोरी लगाते हुए, लंगर चठाते हुए श्रौर मीठे पानी की हौदियों की सेंधों को मुँदते हुए हम श्रागे चले। द्वीपान्तर के किनारों पर नगर थे। वहाँ के निवासियों के पास रचा के लिए वॉस की ढालें थीं। कर्णाटकलिपि से उत्कीर्ण चौड़े पखर ताड़-पत्रों पर तिबित पुस्तकें थीं; पर संस्कृत और देशी भाषात्रों के काव्य-प्रवन्ध कम ही थे। लोगों में धर्माधर्म का कम विचार था। वर्णाश्रमधर्म के आचारों की कमी थी और पालंड-व्यवहार का बोलवाला था। उनकी स्त्रियों की वेश-भूत्रा सुन्दर श्रौर भड़कीली थी। उनकी भाषा श्रौर बोली समभ में नहीं श्राती थी । वे श्राकार में भीत्रण श्रीर विकृत वेशाडम्बरधारी थे। क्र्रता मे वे यम के समान थे और रावण की तरह दूसरों की स्त्रियों के हरण की अभिलाषा रखते थे। वे काले रंग के थे। उनकी बोजी में हस्त्र, दीर्घ श्रीर व्यंजन की कल्पना साफ थी। वे श्रपने कानों के एक छेद में चौड़े ताइपत्र के बने तार्टंक पहनते थे। अन्यायित्रयता से सस्त्रीक होने पर भी विकट कलह में विश्वास करते थे। लोहे के खन बनाते कड़े वे अपनी कलाइयों में पहनते थे। इस तरह का निषादाधियों से सुरक्तित, महारत्नों का निधान, द्वीपान्तर दूर ही से दिखाई दिया ( पृ० १२४-१३४ )।"

द्वीगान्तर के वर्ण न के बाद ख़वेल पर्वत का श्रालंकारिक वर्णन श्राता है जिसमें मुख्य वार्ते ये हैं—"वहाँ राजताल था तथा लवंग की लताएँ श्रौर हिरचन्दन की वीथियाँ थाँ। एक समय शिविर में रहते हुए, भेजे हुए दूतों के श्राने श्रौर उनके कहने पर सब नाविकों की वस्त्राभरण से प्रसन्न करके, नाव पर कुछ दिनों का लाने-पीने का सामान इकट्ठा कर राजपुत्रों श्रौर योद्धाश्रों के साथ श्रागे बढ़े श्रौर सपाटे के साथ, सेतु के परिचम की श्रोर से दबके हुए श्रपने

चिकत हुआ और उसका परिचय पास में बैठे नौ-सेनाध्यक्त यक्तपालित से पूछा। उसने निवेदन किया—'ऊमार, यह नाविक है श्रौर समस्त कैवर्त-तन्त्र का नायक है।' उसकी वात पर श्रिवरवास करते हुए मैने कहा-'कैवर्तों के आकार से तो यह विलक्षल भिन्न देख पड़ता है।' इसके वाद यत्तपालित ने उसका जीवन-परिचय दिया। सुवर्णद्वीप के सांयात्रिक वैश्रवण की बुढ़ापे में तारक नाम का पुत्र हुआ। वह शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, जहाज पर बहुत-सा कीमती सामान (सारभाराङ) खेकर, द्वीपान्तर की यात्रा किये हुए अनेक सांयात्रिकों के साथ रंगशात्तापुरी श्राया। वहाँ समुद्र के किनारे वसनेवाले जलकेतु-नामक कर्णधार के साथ उसकी भित्रता हुई श्रीर कालान्तर में जलकेतु की पुत्री त्रियदर्शना से उसका प्रेम हो गया। वह प्रेमिका की गिलयों का चक्कर काटने लगा। एक दिन वह बांला उसे देखकर सीढ़ी से लड़खड़ाकर नीचे गिरी पर तारक ने उसे सँभाल लिया। इसके बाद शियदर्शना ने उसे पतिरूप में श्रंगीकार कर लिया श्रीर दोनों साथ रहने लगे। लोगों ने कहा कि उस कन्या को तो जलकेतु ने जहाज टूटने पर समुद्र से पाया था श्रौर वास्तव में वह बनियाइन थी। साथियों ने तारक की घर वापस चलने पर जोर दिया, रिश्तेदारों ने उलाहना दिया, पर यह सब होने पर भी तारक लाज के कारण. घर नहीं लौटा श्रौर श्रास्थानभूमि (राजधानी ) में जा पहुँचा। वहाँ चन्द्रकेतु ने उसे देखा। वह उसका हाल परिजनों से छन चुका था। तारक की उसने अपने दामाद-जैसा मान देकर सब नाविक-तन्त्र का मुखिया बना दिया। नाविकों की मुखियागिरी करते हुए वह थोड़े ही दिनों में सव नौ-प्रचार-विद्या (जहाजरानी ) सीख गया। कर्याधारों के सव काम उसे विदित हो गये। गहरे पानी में वह बहुत बार आया-गया। बहुत दूर होते हुए भी द्वीपान्तर के देशों को देखा। छोटे-छोटे जलपथों को भी श्रपनी श्रॉखों से देखा श्रीर उनमें सम-विषम स्थानों की खूब जॉच-पड़ताल कर ली (पृ० १२६-१३०)। कैर्वतकुल के दोष उसे छू तक नहीं गये थे श्रौर न उसमें बिनयों की-सी भीरुता ही थी। पानी में डूवे जहाजों के उवारने में श्रनेक तरह की श्रापत्तियों से घिर जाने पर भी वह श्रासानी से मकर्मुख से निकल श्राता था। रसातल-गम्भीर जल की विपत्तियों से वह घवराता नहीं, इसीलिए इस श्रवसर पर इसे ही कर्णधार बनाना चाहिए, क्योंकि यह श्रपने ज्ञान श्रौर भक्ति से क़मार की समुद्र पार ले जाने में चम होगा।' मन्त्री यह सब कह ही रहे थे कि कैवर्त-नायक पास त्राया त्रीर सिर कुकाकर स्नेह श्रीर श्रादर के साथ ऊँची श्रीर साफ श्रावाज में बोला—'युवराज, श्रापके विजय-प्रयाण की घोपणा सुनकर में समुद्र तट से आया हूँ और आते ही मैने जहाजों में रिसयॉ लगवा दी हैं। समस्त उपकरणों को लादकर मैंने उनपर काफी खाने का सामान रख लिया है, सुस्वाद जल से पानी के वरतनों को अच्छी तरह से भर लिया है, और काफी ई घन भी साथ में ले लिया है। देह-स्थिति-साधन द्रव्य तथा घी, तेल कम्बल, द्वाइयाँ, एवं द्वीपान्तर में श्रौर भी बहुत-सी न मिलनेवाली वस्तुएँ रख ली हैं। चारों श्रोर समर्थ नाविकों से युक्त मजरृत लकड़ी की वनी नावें गोदी (तीर्थ) पर लगवा दी हैं ( पृ० १३०-३१ ) श्रीर उन नावों पर हिययारवन्द सिपाही तैनात कर दिये हैं। रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि जिनका यात्रा में कोई काम न था, लौटा दिये गये हैं। कुमार के जहाज का नाम विजययात्रा है। किसी काम से अगर विलम्ब न हो तो अभ्युदय के लिए आप प्रस्थान करें।' उसकी यह वात सुनकर मोहूर्तिक ने मुमसे कहा कि प्रस्थान का उत्तम सहूर्त आ पहुँचा है। इसके बाद में राजाओं से घिरा हुआ पानी के पास पहुंचा । दहा खंडे होकर, सिर हिलाकर, हाथ जोड़कर, मीठी वार्ते कहकर, हैंसकर,

इत्यादि । इस तरह की वार्ते सैनिक करते थे । उनमें से कुछ बातू पर सो गये, किसी को दौड़ने में सीप धेंस गई, कोई-कोई किसलती शिज्ञा से रपश्कर लोगों का हास्यभाजन बना । इस तरह सबके तीर श्राजाने पर वायुमएडल उत्साहपूर्ण कोलाहल से भर गया ।" ( पृ० १३६-१४० )

"कम से तट पर लाये गये फुछ जहाजी भार कम होने से श्रव हल्के हो गये श्रीर पर्वत के पूर्व-दित्तिण भूभाग में पड़ात डालने के लिए अपने आवास की श्रीर चले । पाल उतार लिये गये. खूब गहरे गाड़े गये अजबूत काठ की कीलों से जहाज बाँध दिये गये। जहाजों की भारी नांगर-शिलाएँ नीचे लटका दी गई । श्रपने सामान लेकर नाविक चले श्राये। बेचारे मजदूरों के हाथ बोम डोते-डोते हुरने लगे। पुरोगामी सेवक मणिगुहागृह की श्रोर जाने लगे। वहाँ से लुटेरे साक कर दिये गये। वहाँ लंबग और कपूर के बृज्ञ तने खड़े थे तथा स्वादिष्ट पानी के भरने भर रहे थे। राजा के प्रिय विट आदि सॉप के डर से चन्दनवृत्तों से हुट गये थे। खूँटे गाड़कर पड़ाव की सीमा स्थिर कर दी गई थी। अमलों के खेमें (पटसद्म) इधर-उधर लग गये थे। पड़ाव से भाइ-भं बाड़ श्रीर कॉटे साफ कर दिये गये थे। जल्दी से महलसरों ने श्रियों के डेरे तान दिये। वेरयाओं ने भी अपने डेरे लगा लिये। सूखे चन्दन की आग कर दी गई। वेचारे ठराढ श्रौर हवा से दुवी सैनिक श्रपने श्रंगों को मोड़कर थकावट मिटा रहे थे। प्रातःकाल सुवेल पर्वत की पश्चिमोत्तर दिशा से दिन्य मंगल-गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने यह जानना चाहा कि वह स्वर्गीय संगीत कहाँ से आ रहा है और उसके लिए यात्रा करना निश्चित किया। तारक ने पूछने पर कहा-(जाने में तो कोई हर्ज नहीं है; लेकिन रास्ता कठिन है। पर्वत-किनारे के समुद्र में महान् यत्न से भी जहाज चलाना मुश्किल है। वहाँ भीमकाय जलचर रहते हैं तथा पद-पद पर भयंकर भें वर जहाजों का मार्ग रोकते हैं। ऐसी नैसिंगक कठिनाइयों के कारण कर्णधार सम-विषम जल-मार्गों में श्रपना रास्ता ठीक नहीं पकड़ सकते। रात में हर जाए सहायता की श्रावश्यकता पड़ेगी। यह सब सुनकर भी मैने संगीतध्विन का पता लगाने का निश्चय किया। तारक भी फौरन तैयार हो गया और नाव धीरे-धीरे संगीतध्विन का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी।" (ए० १४०-१४४)

"धर्यवान् तथा जहाजरानी में कुशल तारक ने पॉच कर्णधारों को साथ ले लिया। निरन्तर जॉच करने से सब सेंधों का विश्वास होते हुए भी, छोटे-छोटे छेर ऊन श्रीर मोम से वन्द कर दिये। हवा से ह्रटी-फ्रटी रिस्तयों को नई रिस्तयों से वदल दिया। मजबूत पालों को भी बार-बार जॉचकर वह अपनी कुशलता का परिचय देता था। 'यह मकर-चक जा रहा है।' 'यहाँ नक-निकर पार कर रहा है।' 'यह शिंशुमार-श्रेणी जा रही है।' 'यह सप्तें की श्रेणी तैर रही है।' 'दीपक लाओ, चारों ओर प्रकाश फेंके।' 'दुष्ट जलचरों को पास से दूर भगाओ।' 'देखो, सामने, सिंह मकर के ऊपर लपकना चाहता है, उसके मुँह की ओर जल्दी से पानी पर तेल की लुकारी फेंके।' 'किनारे पर सीता जल-हिस्तयों का यूथ समुद्र में कूर गया।' 'एक साथ ताली दिलवाकर कमठों को दूर भगा दो।' जलहस्ती और मझिलयों के सुरण्ड के पीछे धीमी गति से शिकार खेलने तिमिंगल को आते देख वहो महान् अनर्थ से बचने के लिए वह लोगों को कलकल करने से मना करता था। लहरों में पैरा हुई और कुम्हार के चाकों की तरह घूमती भोरियों से बचता हुमा वह बाई ओर शीघता के साथ उन भोरियों को लॉघ जाता था। मेह और वनपडर को देखकर वह लग्धी लगने, पाल की डोरियों को खींचने, लंगर डालने और डाँड चलाने की आज्ञा देना था। 'मकरक, रास्ते में आई चन्दन की डाल को ऊपर उठा दो।' 'राकुलक, लापरवाही से, नाव का पेंदा तेल के कीचड़ में हुव गया है।' 'अधीर, मेरी बात सत सुन, निराकुल होकर चल। अपनी नींद-भरी

विषम-दुर्गवल से गविंत किरातराज की राजधानी में श्रन्वानक जा धम के। दस्युगण की कराले शस्त्रों से समूल नष्ट करके उनकी स्त्रियों श्रौर द्रव्य के साथ शिविर में वापस श्राये। पहली कूच में, रात के तीसरे भाग में, 'युवराज कहाँ हैं ?, युवराज कहाँ है' पूछता हुआ अति नाम का भट्टपुत्र मेरी नाव के पास आया और कहा कि सेनापित कहते हैं कि, 'यहाँ से पास ही समुद्र की वाई श्रोर पंचशैलक द्वीप में रत्नकूट नाम का पर्वत है। वहाँ कास के जंगल के पास ठराढा श्रौर मीठा जल है। वहाँ स्वच्छन्द रूप से चन्दन के बन्तों के नीचे निरन्तर फलनेवाले नारियल, फेले, कटहल तथा पिराडखजूर के वन हैं। नदी के किनारे देवता की पूजा के लिए बहुत-सी शिलाएँ हैं। वहीं डेरा डालना चाहिए। इतनी दूर आकर सेना थक गई है। रात के आलस श्रीर समुद्री हवा से लोग परीशान हैं। थके हुए नाविक डॉड़ चलाने में तथा निदातुर कर्याधार मस्तूल सीघा करने में श्रसमर्थ हैं। हवा भी हमारे खिलाक वह रही है। थके हुए निर्यामक शिविर की श्रोर जहाज बढ़ाने में श्रसमर्थ हैं। श्रास-पास में श्राश्रम-योग्य कोई प्रदेश, द्वीप, सिनवेश अथवा पर्वत भी नहीं है। सब जगह वेंत के जंगलों से भरा पानी-ही-पानी है। अतएव, चार दिन ठहरकर श्रौर पीछे श्राते हुए सैनिकों का इन्तजार करके तथा घायल सैनिकों की मरहम-पट्टी करके, भूखे, पैदल सिपाहियों की भूख, विचित्र फलो से मिटाकर, हवा के वेग से फडे पालों को सीकर और डोरियॉ लगाकर गिरितट के आधात से टूरे जहाजों के फलको का सन्ब-बन्धन करके, रीते जलपात्रों को पुन: मीठे पानी से भरकर श्रीर श्रच्छी ई धन की लकड़ी लेकर, हम, रोज बिना रुके, प्रयाण कर सकते हैं। प्रभु की आज्ञा ही प्रमाण है। मैने जरा सोचकर कह दिया, 'ऐसा ही होगा' और उसे विदा िकया। इसके थोड़ी ही देर बाद सब जलचर चुिभत हो गये। अपने अहों से भारुएड पच्ची उड़ने लगे। भारी-भारी जलहरूती पानी के ऊपर आ गये। गुफाओं से शेर बाहर निकल आये। सारी सेना सैन्यावास की भेरी की आवाज सुनकर निश्चल-सी हो गई। भ्वजाएँ फड़फड़ाते हुए, जल्दी चलने में धक्ते से टूटते-फूटते श्रनेक यानपात्र कष्ट से घाड पहुँचे। दशो दिशाएँ शोर-गुल से गूँज गईं। 'त्रार्य! थोड़ा जाने का रास्ता दीजिए।' 'श्रंग, श्रपने श्रगों से मुमे धका मत दो।' 'मंगलक, दूसरों को केहुनी से धका देना, यह कौन-सा वलदर्प है।' 'हंसहास्य, मेरे निवसन का छोर छूट गया है और पीछे से लगी लावरायवती अपने स्तनों से धकों दे रही है, इस तरह भीतर, वाहर, दोनों में मुफ्ते पीड़ा हो रही है।' 'तरिंगिके, दर भाग, तेरे जधनरूपी भीत से तमाम सेना का रास्ता रुक गया है।' 'तवंगिके, परिकरयन्य के दर्शन से भी परिचारक खिन्न शरीर होकर कॉपता है। नाव से उतरते समय तेरे स्तन-जघन-भागों से पीड़ित प्रे चकों को लजा होगी।' 'व्याघदत्त, दौड़ो, तुम्हारी दादी श्रौर सास जहाज से गिर गई हैं श्रीर मगर से उन्हें भय है। 'श्रॉसू क्यों वहाता है, दस्थुनगर की नारियों के सोने के कर्णभूषण की वात सोच, नहीं तो कोई ठग तेरी गाँठ काट लेगा।' 'बलभद्रक, अच्छा होगा, श्रगर तू उप्रजनों से सताये गये मुमको दूसरों का भी घी दे दे।' 'मित्र वसुदत्त, म्या उत्तर दूँगा ? मालिक के त्रिय लड्ड़ खारे जल से नप्ट हो गये। 'मन्यरक, वह मोटी कथरी हाय से गिरते ही तिमिंगल निगल गया, अब जाड़े में ठिटुरकर मरना होगा।' भाई, तुमने गिरकर नौफलक से टकरा वृथा श्रपनी जवा तोड़ी, श्रम नौकर के श्रघीन होना पड़ेगा । श्रीनिमित्र, तू सीढ़ी छोड़कर वेंड़े रास्ते क्यों जाता है ? गिरकर ग्राहों का श्रतियि हो जायगा।' 'श्ररे प्रहिक, कछुए की पीठ तथा मत ठोंक, दो श्रंगुलियों जोड़कर कछुए का मर्मस्थान ठोक।' 'गहन वेंता के दलदल में सिर पर चावल का बोम रखे हुए बृद्ध सेवक संकट में फँस गया है, उसे पाँव पकड़कर खींच लें।

पहनते थे। इसरे की लियों के श्रपहरण के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। द्वीपान्तर में शात, ताल, लवंग, चन्दन, कपूर इत्यादि होते थे।

किरातराज को हटाकर कुमार ने सुवेल के आस-आस इसलिए डेरा डाला कि उनके सैनिक और नाविक थक गये थे और घायलों की मलहम-पट्टी करना आवश्यक था। नाव से उतरते समय, नाविकों और सैनिकों की वातचीत का ढंग बिलकुत्त आधुनिक नाविकों की तरह ही था। इस पड़ाव से संगीत ध्विन सुनकर कुमार ने उसके पीछे चलने का निश्चय किया। रास्ते में तारक ने रिस्सियों को घरलकर, नाव के छेरों को बन्द करके, पालों को जॉचकर, जलचरों को प्रकाश से दूर भगाकर, लहरों और आवर्तों से बचकर अपनी जहाजरानी में कुशलता का परिचय दिया।

२

हम पहले खराड में देख आये हैं कि भारतीय बेड़े किस तरह ग्यारहवीं सदी में द्वीपान्तर जाते थे। भारत के पूर्वी श्रौर पश्चिमी समुद्रतट पर राजाश्रों के वेड़े श्रौर उनकी लड़ाइयों के कम उल्लेख हमें मिलते हैं। ७वीं सदी में सिन्ध से लेकर मालाबार तथा कन्याकुमारी से लेकर ताम्रलिप्ति तक भारतीय राजात्रों के समुदी बेड़े थे। ऐसे ही बेड़ों की, पश्चिमी तट पर, त्रारबों के बेड़ों से मुठभेड़ हुई होगी। हमे यह भी पता है कि किस तरह पल्लवराज नरसिंहवर्मन् ने श्रपना वेड़ा सिंहलराज की सहायता के लिए भेजा था, पर इन वेड़ों के सम्बन्ध में श्रभिलेखों में बहुत कम उल्लेख मिलता है। भाग्यवश, गोत्रा श्रीर कोंकण में कुछ ऐसे वीरगल हैं जिनपर जहाजों के चित्रण हैं। ये वीरगल उन वीरों की स्मृति में बनाये गये जिन्होंने किसी नाविक युद्ध में श्रथवा दुर्घटना में श्रपनी जान गॅवाई थी। बम्बई के पास, वेस्टर्न रेलवे पर, बोरिविली स्टेशन से उत्तर-पश्चिम एक मील की दूरी पर, एक्सर नामक गाँव में छः वीरगल है. जिनका समय ग्यारहवीं सदी हो सकता है। इनमें से दो वीर्गलों पर तो जमीनी लड़ाई के दश्य श्रंकित हैं। पहले वीर्गल (१°'×३'×६") में चार खाने हैं। सबसें नीचे के खाने में, बाई श्रोर, दो तलवारवन्द घुड़सवारों ने एक धनुर्धारी को मार गिराया है। दाहिनी श्रोर, मृतात्मा, दूसरी मृतात्माश्रों के साथ वादल पर चढ़कर, इन्द्रलोक जा रही है। दूसरे खाने में, दाहिनी त्रोर, दो घुइसवार छः हथियार-बन्द सिपाहियों का सामना करते हुए एक धनुधरि को छोड़कर भाग रहे हैं। तीसरे खाने में, बाई श्रोर से एक पैदल सिपाही ने धनुर्वारी की एक भाला मारा है। पैस्ल सिपाही के पीछे, हाथियों पर सवार धनुर्धारी हैं और उनके नीचे ढाल-तलवार से लैस तीन आदमी। इसी खाने के दाहिनी श्रोर एक मृतात्मा दूसरी श्रात्माश्रों के संग विमान पर चढ़कर स्वर्ग जा रहा है। थोड़े ही कपर स्वर्ग-त्रप्सराएँ उसे शिवलोक में ले जा रही हैं। चौथे खाने में शिवलोक का प्रदर्शन हुया है, वाई तरफ एक स्त्री श्रौर पुरुष शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी श्रोर नाच-गान हो रहा है. ऊपर. श्रस्थिकलश के साथ-साथ माला लिये हुए श्रप्सराएँ दिखलाई गई हैं।

दूसरे नम्बर के बीरगल (१० फुट × ३फुट × ६ इंच) में भी चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में जमीन पर तीन मृत शरीर पड़े हुए हैं। इन तीनों मृत शरीरों पर अप्सराएँ मृत माला बरसा रही हैं। दाहिनी श्रोर, हाथियों पर सवार एक राजा, दूसरा सेनापित अथवा उसका मन्त्री है। राजा का हाथी खूब सजा हुआ है और उसकी अम्बारी पर छतरी लगी हुई है। हाथी अपनी सूँड से एक श्राइमी को जमीन पर पटककर उसे रोंद रहा है। दूसरे खाने में मध्य की श्राकृति एक राजा की है। उसके ऊपर एक सेवक छाता ताने हुए है श्रीर एक दूसरा सेवक शायट श्रॉंबों को खारे जल से थो।' 'राजिलक, मना करने पर भी जहाज दिला दिशा की श्रोर जा रहा-है; लगता है, तुमे दिख्मोह हो गया है, वतलाने पर भी तुमे छत्तर दिशा का पता नहीं चलता, सप्तिष-मगडल को देखकर नाव लौटा।'' ( पृ० १४०-१४३ )

उपयुक्ति विवरण से मध्यकालीन भारतीय राजाओं की विजययात्राओं के सम्बन्ध में बहुत-सी बानों का पता चलता है। बड़ी सज-धज के साथ समरकेतु विजय-यात्रा पर निकते थे। शुभ मुहूर्त में, पूजा करने के वाइ, वे बाजे-गाजे के साथ, हाथी पर वैठे। उनकी सेना के पड़ाव का भी छुन्दर वर्णन आया है। पड़ाव में द्वीपान्तर जानेवाले माल का ढेर लगा था और घोड़े तथा खच्चरों के साथ सार्थ भी वहाँ पड़े थे। बनिये भात, दहो और लड़्ड़ बेच रहे थे। सेना के आने का समाचार छुनकर गाँव के सब लोग इकट्ठे होने लगे और आपस में सेना के बारे में तरह-तरह के प्रश्न करने लगे और उत्कराठा से राजा के आने की बाद जोहने लगे। इनना ही नहीं, उन्हें इस मजे का नुकसान भी उठाना पड़ा। सवार उनका भूसा लुर ले गये; कोई उन्हें घेरकर घूस वसूल करता था; किसी के ईख के खेत लुर चुके थे और बहुतों को ठाउरों ने घर से निकालकर उनके घर दखल कर लिये थे। लोग अन्न, तरकारियाँ, उपले इत्यादि छिपा रहे थे और स्त्रा ध्रापने गहने-कपड़ों की फिक़ में थीं। बेचारे प्राम के छोटे कर्मचारी फूल-फल से सेना का स्वागत कर रहे थे।

समुद्र के पास डिरा पड़ने का भी अच्छा वर्णन आया है। पड़ाव में अनेक घनवितान (तम्बू) थे। राजा के डिरे से कुछ हटकर अमात्य का डेरा था और बीच-वीच में कर्मचारियों के खेमे लगे थे। अंग रक्त कों के विश्रामघर एक दूसरे से सटे हुए थे। पड़ाव के चारों ओर रक्ता के लिए बॉस का तिहरा वाड़ा था। पड़ाव में अजिर और पटागार नाम के भीवहुत-से खेमे थे।

पड़ाव में पहुँचकर समरकेतु ने लोगों के उपायन स्वीकार किये और स्वस्थ होने के बाद मजबूत जहाजों को लाने की आज्ञा दी। इसके बाद कुमार के समुद्र-तीर पहुँचने का भी स्वाभाविक वर्षान है। उस समय स्त्रियाँ समुद्र की महिमा गा रही थीं। कुमार ने समुद्र की बड़े मिक्तिभाव से पूजा की। इतने में रात हो गई और पड़ाव उखड़ने लगा और मुबह कुमार के साथ जानेवाला स्नैन्यदल समुद्र-किनारे आ पहुँचा।

समुद्र के किनारे प्रधान कर्णधार तारक से कुमार की मेंट हुई। तारक एक बहुत ही कुराल नाविक था। पानी में की अनेक आपत्तियों की वह जरा भी परवा नहीं करता था। नीप्रचारिवया, यानी जहाजरानी पर उसे पूरा अधिकार था। वह बहुत वार द्वीपान्तर हो आया था और वहाँ के छोटे-छोटे जलमार्गों का भी उसे ज्ञान था। उसने कुमार से कहा कि मैंने जहाजों में नई रिस्सियों लगा दी हैं और उनपर सब उपकरण और खाने-पीने का सामान जैसे, घी, तेल, कम्बल, औपिथयों और द्वीपान्तर में न मिलनेवाली वस्तुएँ भर ली हैं तथा नानों पर सशक्ष सैनिक तैनात कर दिये हैं। वाद में सबको विदा करके कुमार जहाज पर चड़े और उनके साथी दूसरे जहाजों पर हो लिये। शंखध्विन के वाद, वाजे-गाजे और विकरों के बीच जहाज चल पड़ा। अनेक देशों को पार करते हुए और राजाओं और सामन्तों को जीतते हुए वे द्वीपान्तर पहुँचे। यहाँ विदेशी व्यापारियों की भीड़ लोगों से सोना और रत्न खरीद रही थी तथा नाविक जहरी उपकरणों का संप्रह कर रहे थे। द्वीपान्तर के निवासी बाँस की ढालें रखते थे। उनकी लिप कर्णाटक-लिपि से मिलती-जुलती थी। वर्णाश्रम-धर्म के माननेवाले कम थे। क्रियों भड़कीले कपड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं स्रोर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं स्रोर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं श्रीर आदिमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के छुएडल, और लोहे के दिन करा स्रोर का ताड़ के छुएडल, और लोहे के कड़े पहुनती धीं साल कर स्रोर का ताड़ कर कर ही स्रोर का ताड़ कर स्रोर का ताड़ कर साल कर स्रोर का ताड़ कर साल कर

छठे वीरगल में ( ४ फुट 🗙 १५ इंच 🗸 ६ इंच ) दो खाने हैं । नीचे के खाने में समुद्री लड़ाई हो रही है श्रीर ऊपरी खाने में स्वर्ग में बैठा हुआ एक योदा है ( आ॰ ८)।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, इन वीरगलों के लेखों के मिट जाने से यह कहना बहुत कठिन है कि वीरगलों पर उल्लिखित रथल श्रीर जल की लड़ाई में भाग लेनेवाले कौन थे। स्वर्गीय श्री व्राज फरनैिएडस का यह मत था कि शायद ये वीरगल कदम्बो और शिलाहारो की किसी लड़ाई पर प्रकाश डालते हैं। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह लड़ाई काफी अहमियत रखती थी श्रौर शायद इस लड़ाई का स्थान सुपारा के समुदी तट के श्रास-पास रहा होगा। यह मान लेने में हमें कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए कि यह समुद्री लड़ाई शायद सुपारा के घन्दरगाह को कन्जे में करने के लिए लड़ी गई होगी।

यहाँ हम ग्यारहवीं सदी की उस ऐतिहासिक घटना की श्रोर ध्यान दिलाना चाहते है जिनमें मालवा के प्रसिद्ध सम्राट् भोज ने कोकए। की विजित किया था। भोजराज के बॉसवाड़ा के ताम्रपत्र से पता लगता है कि १०२० ई० में कोंकण-विजयपर्व के उपलद्ध्य में भोजदेव ने एक ब्राह्मण को छुछ जमीन दान में दी। इन्दौर के पास बेहमा से मिले हुए १०२० ई० के ताम्रपत्र ३ से भी यह पता लगता है कि भोजदेव ने कोकण-विजय के पर्व पर न्यायपदा ( कैरा जिले में नापड ) में एक ब्राह्मण को एक गाँव दान दिया था। यशोवर्मन् के कालवन (नासिक जिला ) के एक ताम्रपत्र ४ से हमें पता चलता है कि भोजदेव की कृपा से यशोवर्मन् ने सूर्यप्रहण के श्रवसर पर एक ब्राह्मण को कुछ दान दिया था। इन लेखों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि भोजदेव ने १०१६ ई० के पहले कोंकए जीत लिया था। भोजराज का नासिक तक श्रिधिकार होना भी इस बात की पुष्टि करता है। लगता है कि उज्जैनवाले महापथ पर चलते हुए भोज की सेना नासिक पहुँची श्रौर वहाँ से नानाघाट के रास्ते से सोपारा। यहाँ उसकी शायद कोंकण के राजाओं से लड़ाई हुई होगी जिसमें दोनो श्रोर के समुद्री बेड़ो ने भाग लिया होगा, पर भोज की यह विजय चिषाक ही रही; क्योंकि १०२४ ई० के शायद कुछ पहले कल्याणी के जयसिंह ने सप्त कोंकरों के श्रिधिपति भोजराज को वहाँ से हटा दिया। भोजदेव का कोंकरा के साथ परिचय का पता हमें दूसरी स्रोर से भी मिलता है। हम ऊपर देख स्राये है कि युक्तिकल्पतर में भोजदेव ने जहाजों का श्रांबो-देखा वर्णन किया है। उनकी वार्ते केवल शास्त्रीय न होकर श्रॉखों-देखी थीं। जो जहाज उन्होंने देखे, उनमें से श्रधिकतर कोंकण के समुद्रतट पर चलते थे श्रौर शायद कोकण की लड़ाई में सुपारा से कुछ लड़ाकू जहाजो का वेड़ा लेकर भोज श्रागे बढ़े हों । हमें श्राशा है कि इस सम्बन्ध में विद्यज्जन श्रौर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । ब

१. थाना गजेटियर, वा० १४, ए० ४७-४६

२. इचिडयन ऐचटीक्बेरी, १६१२, ए० २०१

६. एिपप्राफिया इंग्डिका, भाग १८, ए० ३१०-१२४

वही, सा० १६, पृ० ६६ से ७४

ण. परा, नार १८, ४८ पर पा पर १. राय, डाइनिस्टिक हिस्ट्री श्राफ नादन इचिडया, भा० र, ए० म६म

६. डा॰ श्रालटेकर के श्रनुसार इन वीरगणों में शिलाहार राजा सोमेश्वर (करीन १२४०-१२६४) पर यादवराज महादेव द्वारा हाथी-समेत फौज और जहाजी वेढ़े का माफ्रमण है, जिसमें सोमेरवर ने महादेव के हाथ में पढ़ने के बनिस्वतड़क पर नाम कबुल किया। इंडियन कलचर, २, पू० ४१७

गुलावपाश लिये हुए खड़ा है। दाहिनी श्रोर, एक घुड़सवार राजा से युद्ध कर रहा है। बहुत-से श्रादमी छपर श्रोर नीचे लड़ाई कर रहे हैं। तीसरे खाने में, बाई श्रोर, एक दूसरे के पीछे तीन हाथी हैं जिनपर हाथ में श्रं कृश जिये हुए महावत वैठे हैं। सामने दो दिइयल लड़ रहे हैं। बीच में एक राजा हाथी पर चढ़ा हुआ युद्ध कर रहा है। सिपाहियों के छिदे हुए कान श्रोर वड़ी-बड़ी बालियाँ उनका कोंकण का होना सिद्ध करती हैं। अरब सौदागर खुतेमान का भी यह कहना है कि कोंकण के लोग वालियाँ पहनते थे । चौथे खाने में कैलाश का दृश्य है। बाई श्रोर, मृत थोद्धा है जिसके ऊपर अप्सराएँ माजा गिरा रही हैं। दाहिनी श्रोर, स्त्रियों नाच-गा रही हैं। सिरे पर श्रिक्षकलश है जिसके अगल-बगल मालाएँ लिये हुए देवता उड़ रहे हैं।

तीसरे वीरगल ( १० फुट × ३ फुट × ६ इंच ) में चार खाने हैं। सबसे नीचेवाले खाने में मस्तूलों से लैस नोकदार पाँच जहाज हैं जिनके एक श्रोर नौ डॉइ चल रहे हैं। ये जहाज लड़ाई के लिए बढ़ रहे हैं श्रोर उनके ऊँ च डेक पर धनुर्धारी योद्धा खड़े हैं। इन पाँचों जहाजों में श्राबिरी जहाज राजा का है, क्योंिक उसमें गजहीं पर स्त्रियाँ देख पड़ती हैं। दूसरे खाने में चार जहाज हैं जो नीचे के बेड़े का एक भाग मातूम पड़ते हैं। ये जहाज एक बड़े जहाज पर धावा कर रहे हैं जिसके नाविक समुद्द में गिर रहे हैं। उस खाने के ऊपर ग्यारहवीं सदी का एक लेख है जो श्रव पढ़ा नहीं जाता। तीसरे खाने में बाई श्रोर, तीन श्रादमी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी श्रोर, गन्धवां का एक दल है। चौथे खाने में हिमालय के बीच देवताश्रों-सहित शिव श्रोर पार्वती की मूर्ति है; सिरे पर श्रस्थिकलश हैं ( श्रा० ५ श्रव० व० )।

चौथे वीरगल (१०फुट X ३ फुट X ६ इंच) में आठ खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में ग्यारह जहाज हैं जो अस्त्रों से सिजात, सिपाहियों से भरे, एक जहाज पर आक्रमण कर रहे हैं। दुसरे खाने में बाई ओर से पाँच जहाज दाहिनी ओर से आती हुई एक नाव से भिड़ रहे हैं; नाव के घायल सिपाही पानी में गिर रहे हैं। खाने के नीचे एक ग्यारहवीं सदी का लेख है जो अब पढ़ा नहीं जाता। तीसरे खाने में, जीत के बाद नौ जहाज जाते हुए दिखालाई दे रहे हैं। चौथे खाने में जहाजों से सेना उतकर कूच कर रही है। पाँचवे खाने में बाई ओर से सेना वढ़ रही है; शायद कोई सम्मानित आदमी, चार सेवकों के साथ, उनका स्वागत कर रहा है। छठे खाने में बाई ओर आठ आदमी एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं; दाहिनी ओर अप्सराओं और गंधवीं का नाच-गान हो रहा है। सातवें खाने में शायद शिव का चित्रण है; बाई ओर अप्सराओं के साथ योदा हैं और दाहिनी ओर वादक नरसिंघा, शंख और माँम बजा रहे हैं। आठवें खाने में स्वर्ग में महादेव का मन्दिर है (आ० ६)।

पॉचर्वे वीरगल में (६ फुट ×३ फुट ×६ इंच) चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में छः जहाज मस्तूल और डॉड़ों से युक्त जा रहे हैं। पूपवाले एक जहाज में छत्र के नीचे एक राजा वैठा है। दूसरे खाने में वाई ओरसे छः जहाज और दाहिनी ओर से तीन जहाज बीच में भी इरहे हैं। इस लड़ाई में घायल होकर अथवा मरकर बहुत-से वीर पानी में गिर रहे हैं। बीचवाले जहाज में अप्सराएँ मृत बोद्धाओं पर माला फेंक रही हैं। तीसरे खाने में स्वर्ग का दृश्य है; बीच में एक लिंग है, जिसकी पूजा एक कुरसी पर बैठा हुआ बोद्धा कर रहा है; उसके पोछे रूजा का सामान लिये हुए कुछ स्त्रियों खड़ी हैं; दाहिनी ओर गन्वर्व और अप्सराएँ गा-बजा रही हैं। सबसे उत्तर के ताने में एक राजा दरवार कर रहा है और अप्सराएँ उसे सलाम कर रही है (आ० ७)।

१. ईतियट, भा० १, पृ० ३

श्रमरावती, नागाजु नी कुएउ श्रीर गोली के श्रधीचित्रों में भी िया श्रमरावती की छोइकर श्रीर कहीं नाव का चित्रण नहीं मिलता। सातवाहन - युग से इन श्रधीचित्रों का संबन्ध रहने से इस बात की श्राशा की जा सकती है कि इन श्रधीचित्रों में जहाजों श्रीर व्यापारियों के चित्र श्रवश्य होंगे। भाग्यवश, जैसा कि हम पाँचवें श्रभ्याय में देल श्राय हैं, श्रीयज्ञसातकर्णी के कुछ सिक्के मिले है जिनके पट पर दो मस्तूलों, रिस्ययों, पालों से सुसज्जित नुकीले किनारों-वाला एक जहाज है। इसमें शक नहीं कि ऐसे ही जहाज ईसा की दूसरी सदी में भारत के पूर्वा तट से एक श्रीर चीन तक श्रीर दूसरी श्रीर सिकन्दरिया तक चलते रहे होंगे।

श्रमरावती के एक अर्धिचत्र के बीच के भाग में एक नाव अथवा जहाज का चित्रण है (आ॰ १२)। नाव का तला सपाट है और माथा चौकोना। उसके बीच में एक मत्तवारण है जिसमें एक कुर्सी पर कोई परिचय-चिह है। पिछाड़ी पर एक नाविक डॉड़े के साथ बैठा है। माथे पर एक हाथ जोड़े हुए बौद्ध भिन्तु है। लगता है, इस अर्धिचत्र का श्रभित्राय सिंहल अथवा किसी दूसरी जगह बुद्ध की धातु ले जाने से है।

ग्रप्तयुग में भी जैसा हम पहले देख आये है, भारतीय जहाजरानी बहुत ऊपर उठ चुकी थी; पर श्रभाग्यवश ग्रप्त-कला में हमें जहाजों के चित्रण कम मिलते हैं। वसाद से मिली ग्रप्तकालीन एक मिट्टी की मुद्रा पर एक जहाज के ऊपर लच्मी खड़ी दिखलाई गई हैं ( श्रा॰ १३ )। इस मुदा पर की त्राकृति इतनी पेचीदा है कि उसका ठीक-ठीक वर्णन त्रासान नहीं है। सबसे पहले मुदा के निचले बदामें में एक सींग की तरह कोई वस्तु है जिससे एक जहाज के निचले भाग का बीध होता है। इस जहाज के मध्यभाग का बगल श्रगाड़ी-पिछाड़ी से ऊँचा है। यहाँ पर दो समानातररेखाएँ शायद जहाज के बोच मुसाफिरों के लिए माला ( deck ) की द्योतक हैं। जहाज का माथा वाई श्रोर है। दाहिनी श्रोर पिछाड़ी की तरफ पानी में तिरछा जाता हुआ एक डांडा है। ऊपर की रेखा के वाएँ कोने में, माथे की श्रोर, क्रमशः सुकती हुई दो समानांतररेखाएँ हैं। इनके पीछे तीन पताकादंड है जो उपयु क रेखाओं से ऊँचे उठते हुए धिरे पर इस तरह पिछाड़ी की श्रोर मुक जाते है कि वाई श्रोर का दंड सबसे श्रधिक मुका मालूम पड़ता है। जहाज के पिछाड़ी की श्रोर एक बड़ा ध्वजदंड है जिससे ध्वजाएँ लड़क रही हैं। इन ध्वजाश्रों के बीच में एक पाएदार चौख्या चबृतरा है जिसपर एक देवी मलमल की साड़ी पहने खड़ी है। उसके दाहिनो श्रोर एक शंख है श्रीर उसके नीचे एक शेर है। शंख होने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह देवी लदमी हैं। यह ठीक ही है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लदमी का सम्बन्ध भारत के जहाजों से दिखलाया जाय जो प्राचीनकाल में श्रपार धन इस देश में लाते थे। यह सुदा प्राचीन संस्कृत कहावत 'ब्यापारे वसते लद्दमी.' को भी चरितार्थ करती है।

श्रनंटा के भित्तिचित्रों में हम जहानों के चित्रण दूँ ढ़ते हैं; पर उनमें जहानों के चित्रण दो बार ही हुए हैं। सत्रहवीं नंबर की लेण में विजय की सिंहल-यात्रा का चित्रण है (श्रा० १४ ए-बी)। इसमें एक नाव तो विलक्षल बदामें कटोरे की तरह है जिसका मत्या मकर-मुख की तरह बना है। उसमें दो डांड़े लगे हुए हैं। इसमें घुड़सवार चढ़े हुए हैं। इसके श्रागेवाली दो नावों पर जिनके श्रागे-पीछे नोकदार है, हाथी हैं। इन नावों के मुखौरेहे भी मकराकार हैं।

<sup>9.</sup> फर्गु सन, ट्रीए ड सपेंट बशिप, प्ले॰ Lxviii

२. आर्कियोलिजिकल सर्वे रिपोर्ट, १६१३-१४, ए० १२६-१६०, ह्रे Xlvi, ६३

३. हेरिवम, अजंटा, में, Xlii, १७

## तेरहवाँ ऋष्याय

#### भारतीय कला में सार्थ

पिछले श्रध्यायों में हमने ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा न्यापारिक श्राधारों पर यह वतलाया है कि भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगो में विजेता, सार्थवाह श्रौर न्यापारी किस तरह जज श्रौर स्थलमार्गो से भारत का श्रांतराष्ट्रीय श्रौर श्रांतरदेशीय सम्बन्ध कायम रखे हुए थे। इस श्रध्याय में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय कला में सार्थ-सम्बन्धी कितना मसाला मिलता है। श्रारंभिक युग की भारतीय कला में साहश्यवाद होने से हम इस बात की श्राशा कर सकते है कि उसमें जल श्रौर स्थल-सम्बन्धी सार्थ के कुछ चित्र मिलेंगे; पर श्रभाग्यवश भारतीय जीवन के बहुत-से श्रंशों पर प्रकाश डालते हुए भी प्राचीन भारतीय कला यात्राश्रों के बारे में कुछ चुप-सी है। इसी वजह से हमें उसमें जहाजों श्रौर नावों के बहुत कम चित्रण देख पड़ते है तथा स्थलमार्ग से चलनेवाले सार्थों के जीवन पर भी उनसे श्रधिक प्रकाश नहीं पड़ता।

जैसा हम दूसरे श्रध्याय में देख श्राये हैं, हड़प्पा-युग की संस्कृति में हमें नावों के केवल दो चित्रण मिलते है जिनमें एक पर तो फहराता हुश्रा पाल भी है। इन नावों के श्रागे श्रीर पीछे, दोनों नुकीले होते थे (श्रा० १-२)। इन दोनों चित्रों के बाद हमें बहुत दिनों तक किसी जहाज का चित्रण भारतीय कला में नहीं मिलता। ई० पू० दूसरी सदी में हमें फिर एक बार भारतीय जहाज का एक चित्रण मिलता है। भरहत में एक जगह एक नाव का चित्रण हुश्रा है जिसका श्रागा श्रीर पीछा दोनों नुकीले हैं। इस जहाज को तीन नाविक खेते हुए दिखलाये गये हैं। जहाज बड़े ही पुराने तरीके से बना मात्रूम पड़ता है। इसे बनाने के लिए नारियल की जटा से सिले हुए तख्ते काम में लाये गये हैं। जहाज पर एक तिमिंगल ने धावा कर दिया है जो जहाज से गिरे हुए कुछ यात्रियों को निगल रहा है (श्रा० ६)। के० वहशा के श्रनुसार इस दश्य में युद्ध की कृपा से तिमिंगल के मुत्र से वसुग्रा की रच्चा का चित्रण है।

सॉची में भी नावों के बहुत कम चित्रण हैं। केवल दो ही स्थानों में नावें दिखलाई गई हैं। एक जगह तो नदी पर चलती हुई एक मिले हुए तख्तों से बनी नाव दिखलाई गई है । (श्रा० १०) दूसरी जगह नाव एक श्रजीव जानवर की शक्ल में बनी हुई है (श्रा० ११) जिसका धड़ मछली की तरह श्रोर मुँह शाद ल की तरह है। नाव के बीच में एक मंडप है। नाव एक नाविक द्वारा खेई जा रही है है।

<sup>1.</sup> बहबा, भरहुत, भा० १, प्ले Lx १४, ब्रा॰ न⊀

२. वही, भा॰ २, पृ० ७८ से

रै. मार्यंत, सींची, मा० २, में Li

४. वही, में Lxv

एक तीसरी तिकीनी पाल है जिसका ऊपरी सिरा लहरतोड (washbrake) से और इसरे सिरे माथाकाठ श्रीर घोडी (portside) से बँघे हैं। जहाज के नानिक श्रपने कामों में इपरत हैं, कोई पाल ठीक कर रहा है तो कोई पतवार पर जमा है। एक नानिक माथा- काठ पर है तो एक मस्तूल पर चढ़ा है।

दूसरे जहाज की वि वि जोरों से खेवाई हो रही है (आ० १८)। छः डॉ इं लगे हुए हैं। पत्त सामने दिखलाई देते हैं। जहाँ लहरतोड़ (washbrake) की शक्त बफर की तरह है। दूसरा मस्तून एक काठ का है। मस्तूनों के सिरों पर नकाशियों बनी हुई हैं। जहाज के बीच में कपड़े से ढका मत्तवारण है। जहाज के कुछ खतासी मस्तूल ठीक कर रहे हैं।

तीसरे जहाज के सामने एक पालदार नाव है जिसमे पाँच श्रादमी दिखलाये गये हैं (श्रा॰ १६)। शायद यह नाव जहाजियों को किनारे पर उतारने के काम में लाई जाती थी। हम समराइचकहा की कहानियों में देख श्राये हैं कि नवीं सदी के भारतीय जहाजों के साथ ऐसी नौकाएँ चलती थी। बड़े जहाज के श्राउटरिगर में चार जोड़े बूम लगे हुए है, पर सिर पर पाल का बगली वाँस (float) जिसे कोई पकड़े है, एकहरा है। कुछ डाँड़ों के सिवा खेनेवालों के सिर भी देख पड़ते हैं। श्रगले मस्तूल में दो गोल लकड़ियों के जोड़ने की छल्ली (coupling blocks) श्रोर उनमे से रस्सियाँ निकलने के छेद साफ-साफ देख पड़ते हैं। जहाज के श्रगाड़ी-पिछाड़ी पर पताकाएँ भी साफ-साफ दीख पड़ती हैं। श्रगले मस्तूल के सिरे से फड़कती मंडी श्रौर भरे पाल हवा का रुख बता रहे हैं। दो गजों से वँधी हुई माथे पर की पाल तिकोनी है। श्रौर इसमें दो माथाकाठ लगते हैं। एक माथाकाठ पर एक खलासी पाल तानने की रस्सियाँ पकड़कर वैठा है। खोँ नाव जुक ग नाव की तरह गोल वस्तु देख सकते हैं जिसकी श्रवतक पहचान नहीं हो सकी है। छोंटी नाव जुक ग नाव की तरह रिखलाई देती है; पर उसका माल (deck) के चा है। उसमें एक मस्तूल श्रौर चौखूटी पाल है। गज में दोनों श्रोर लगी पाल तानने की रिस्सियाँ पकड़े खलासी बैठे हैं। माथे पर 'श्रांखें' दीख पड़ती हैं।

चौथा एक पात्तवाला छोटा जहाज है ( आ० २० ) 3 जिसमें मत्तवारण का पता नहीं चलता और न उसमें लंबे-चौड़े लहरतोड़ के कही हैं। वे एकहरे देंढ़े बूमों और दोहरी खिड़कीदार पसिलयों ( floatings ) से बने हैं। बगली और ऑख साफ-साफ दिखाई देती हैं। पतवार पर एक आदमी है। जहाज में रोतार्स, भीतर धॅसती हुई बाढ़, अगाडी-पिछाड़ी बाँस के बने हुए लहरतोड़ तथा उनपर मढ़ी जाली ( grate ) उल्लेखनीय हैं। मस्तूल दो लकड़ियों का बना है और उसपर सीढ़ी लगी है। माथाकाठ के सामने एक अलंकार-सा बना है। उसी तरह का अलंकार पहले जहाज पर दीख पड़ता है। नाविक पाल उतार रहे हैं। माथे पर खड़ा हुआ नाविक तो एक पाल उतार चुका है।

पाँचवाँ जहाज ४ एक मस्तूल का है। उसपर मत्तवारण बहुत साफ देख पडता है (श्रा• २१)। डाँडे श्रीर खेनेवालों के सिर भी देख पइंते हैं। उनके सिरों के स्थान से पता

१. वही, आई० बी० मम

२. वही, भाई० बी० १०८

३, वही, आई० बी० ४३

४. वही, आई० आई० ४३

#### [ २ई४ ]

श्रेजेंटा की दूसरी नम्बर की लेण में, " जैसा कि हम सातवें श्रध्याय में देख श्राये हैं, पूर्णावदान के सम्बन्ध में एक जहाज का चित्रण है (श्रा० १५)। इस जहाज का श्रागा-पीछा नोकदार है श्रीर उसपर श्रॉखें वनी हुई है। उसके दोनों ही सिरे पर माथा-काठ लगे हुए हैं। जहाज में तीन पाल श्रीर मस्तूल हैं। विछाड़ी पर एक चौथा पाल एक चौख्रे में तिरछे मस्तूल के साथ लहरा रहा है। माथे की तरफ एक मत्तवारण हैं। उसके बाद छाएदार मंडपों के नीचे बारह घड़े हैं जिनसे शायद पीने के लिए पानी श्रथवा किसी दूसरे तरह के माल का तात्पर्य है। समुद्र में दो नारीमतस्य तैरते हुए दिखलाये गये है।

श्रजंटा में तीसरी जगह शायद नदी पर चलनेवाली नाव का चित्रण है (श्रा० १६)। नाव श्रगाड़ी-पिछाड़ी पर नोकदार है श्रोर उसपर श्रांखें बनी हुई है। नाव के बीच में एक परदेशर मंडप है जिसके बीच में एक राजा बैठा है जिसके दोनों श्रोर दो-दो मुसाहिब हैं। पिछाड़ी की श्रोर एक श्रादमी के हाथ में छाता है श्रीर एक दूसरा श्रादमी पतवार से नाव का संचालन कर रहा है। माथे पर एक सीढ़ी पर चढ़ा हुश्रा नाविक डॉड़ चला रहा है।

छपर हम देख आये हैं कि प्राचीन भारतीय कला मे नाबों के कितने कम चित्रण हैं। भाग्यवश बाराबुइर के अर्घचित्रों से हमें आठवीं सदी के मध्य के भारतीय जहाजों के अनेक चित्र मिल जाते हैं। मधाकाठवाले (outrigger) की पाँच आकृतियाँ मिलती हैं। केँची अगाड़ी-पिछाड़ीवाले ये बड़े जहाज युरोपियनों के आने के पहले मलका के कुरा-कुरा जहाज से बहुत्त-कुछ मिलते हैं।

एक जहाज का माथाकाठ तीन तख्तों और तीन पालंकी टेढ़ी लकड़ियों ( Booms ) से बना है ( आ॰ १७)। माथाकाठ के ऊपर की सूचियों का उद्देश्य शायद दूमों को ठीक जगह पर रखने अथवा तूफान में जहाज को स्थिर रखने के लिए अथवा नाविकों के बैठने के लिए था। श्राज दिन भी देशी जहाजों पर यही व्यवस्था होती है। श्रगाड़ी श्रौर पिछाडी पर खुते भांपे लहरों का जोर तोड़ने के लिए बने हैं। पिछाड़ी की एक गेलरी में एक नाविक है। श्रजटा के जहाज पर भी यह बनावट दीख पड़ती है। जहाज माल से भर जाने पर नाविक इसका उपयोग लंगड़ों के रखने और समुद्र में उन्हें उतारने के लिए करते थे। इस जहाज के अगाड़ी और पिछाडी पर हम श्रॉखें बनी देखते हैं जिनका लांचिएिक अर्थ जहाज की गित श्रथवा समुद्र पर ध्यान है। ये श्रॉलें श्रजंश के जहाज श्रौर पूर्वी जावा के कुरा-कुरा तथा घटेविया के प्राहू पर भी देखी जा सनती हैं। पतवार जहाज के पिछाड़ी में है। दो मस्तूलों के वीच में कपड़े से ढका एक मत्तवारण (leckhouse) है। श्रगाड़ी का मस्तूल ऊँचा है। फ़ुछ सामने सुके दोनों मस्तूल गोल लकड़ियों के वने हैं तथा जहाज की श्रगाड़ी-पिछाड़ी की रस्सियों से तने हैं। वाराबुद्धर के दूसरे माथाकाठवाले जहाजों से पता चलता है कि मस्तूलों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। मस्तूल का सिरा, जहाँ दो विंदु मिलते हैं श्रीर जहाँ से रिस्सियाँ निकलती हैं, जरा फुका हुत्रा है। वहाँ एक वस्तु है जिसकी तुलना मकासारी जहाज पेदुकवांग के मस्तूल पर लगी रस्ती की गेड़िरयों से की जा सकती है। दोनों वस्तूलों मे चौख्री पालें लगी हैं। माथे पर

१. याजदानी, श्रजंटा, भा० २, प्रे॰ Xlii

२. ग्रिफिय, अजंटा, पृ० १७

å. कोम, बाराबुद्धर, भा० २, ए० २३५-२६८, दी हारा, १६२७

भी यात्रा करते थे। इमें प्राचीन साहित्य से इस बात का पता नहीं चलता कि सिवा सेना के

सोंची के अर्धिचत्रों से पता लगता है कि कभी-कभी न्यापारी खूब सजे-सजाये वैलों पर

छोड़कर लंबी यात्राओं के लिए घोड़े काम में लाये जाते थे अथवा नहीं, पर इसमें सन्देह नहीं कि पास की यात्राओं में लोग खूब सजे-सजाए घोड़ों पर यात्रा करते थे। ऐसे घोड़ों के चित्र सॉची में यहुत बार आये हैं। इसे यह भी पता है कि प्राचीन भारत में हाथियों की सवारी लोगों में बहुत अचिलत थी। सेना के तो हाथी एक आँग होते ही थे, पर राजाओं की दूर की यात्रा में वे बरावर उनके संग चला करते थे। पर जहाँ तक हमें पता है, शायद उन हाथियों का उपयोग व्यापार अथवा लंबी यात्राओं के लिए कभी नहीं होना था। सवारी और माल की छलाई में ऊँटों का उपयोग बहुत दिनों से होता था। सॉची में एक ऊँट-सवार का चित्र ए हुआ है। 3

भरहत के अर्धिचत्रों में कई जगह माल र बने और दुकान-दौरी के चित्रण हुए हैं। एक जगह माल भरने के दो वड़े गोदाम और अन भरने के लिए एक वड़े भारी कोठार का चित्रण हुआ है (आ० २५)। डा० वहआ इस दृश्य की पहचान गहपति जातक (न० १६६) है करते हैं जिसके अनुसार वोधिसत्त्व ने एक बार अपनी स्त्री को गाँव के महतो के साथ देखा। पर वह चतुर स्त्री उनको देखते ही फौरन कोठार में घुस गई और वहाँ से यह दिखलाने का नाट्य करने लगी कि वह उस महतो को मांस के बदले में धान्य दे रही थी।

एक दूसरी जगह भरहुत में एक वाजार का दृश्य है (आ॰ २६) जिसमें तीन घर दिखलाये गये हैं। एक व्यापारी एक वर्तन से कोई चीज खरीदार के हाथ की थाली में उत्तर रहा है। दाहिनी श्रोर एक मजदूर है जिसके सामने दो मेटियोंवाली एक वहँगी पड़ी है।

भरहत में एक दूसरी जगह भी एक दूकान का दश्य है। अर्घ चित्र के दाहिनी श्रोर दो व्यापारी हैं जिनके दोनों श्रोर शायर दो कपड़े की गाँठे हैं श्रौर सामने जमीन पर केलों का हिर लगा हुआ हैं। वाई श्रोर टोपियाँ पहने हुए दो व्यापारी हैं जो शायद श्रापस में माल का दाम तय कर रहे हैं (श्रा० २७)।

मथुरा के श्रर्घिनतों में भी कभी-कभी तत्कालीन गाड़ियों के चित्र श्रा जाते हैं। साधारण माल ढोने के लिये एक जगह माम्ली-सी बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसके हॉकनेवाले श्रीर बैल जमीन पर बैठे हैं (श्रा० २८)। चढ़ने के लिए श्रच्छे बैलोंवाले शिकरम काम में श्राते थे॰ (श्रा० २८)। इस शिकरम के गाड़ीवान के बैठने की जगह श्राजकल के शिकरम की तरह जीत पर होती थी। बैलों की दुम जीत की रिस्सियों में वैंधी है।

मथुरा में एक दूसरी जगह दो पहियों वाली एक खली घोड़ागाड़ी का चित्रण हुआ है

१. मार्शन, साँची, भा० २, में o xx(b)

२. वही, xxxi

३. वही, भा० ३, म्ले o lxxvi, ६६ सी०

४. भरहुत, प्रे o lxxvi, झाकार, १०२

प भरहुत वही, प्ले॰ XCV, आकृति १४३

६ वही, प्ले॰ XCV, आ॰ १४४

७ विन्सेन्ट स्मिथ, दी जैन स्तूप ऑफ मधुरा, प्ले॰ १४, एलाहाबाद, १६०३ म वही, प्ले॰ XX

लगता है कि खेने का काम डाँड़े खींचकर नहीं, बिलक ढकेलकर होता था। मस्तूल की छल्ली के ऊपर एक गदी-सी है। जहाज के आगे और पीछे गोल खंभों पर पुलिया (derrick) चढ़ी हुई हैं। नाव के पीछे एक भांडा लगा है जिसमें माथाकाठ नहीं है। शायद उसके लिए जगह ही नहीं थी। इस जहाज में भी पाल उतारी जा रही है। इस जहाज के पीछे और आगे जलतोड़ काफी ऊँचे हैं।

चपर्युक्त जहाजों के सिवा वाराबुद्धर के अर्थिचित्रों में तीन और मजबूत जहाजों के नक्शे मिलते हैं। इनमें माथा ढालुओं है और पीओ खड़ा। इन जहाजों में केवल एक मस्तूल है। इनमें पतवार नहीं दिखलाई गई है। एक जहाज पर खलासियों में से कुछ पाल उतार रहे हैं और दूसरे मछिलयों मार रहे हैं (आ० २२)। दूसरा जहाज बहुत टूट-फूट गया है। इसमें एक मस्तूल है जिसमें चौखूरी पाल बँधी हुई है। पाल के निचले गज पर एक नाविक चढ़ा हुआ है। एक दूसरे जहाज पर एक इवता हुआ मनुष्य उसपर खींचा जा रहा है, इस जहाज की बनावट दूसरे जहाजों से मिन्न है (आ० २३)। इसके पीछे पर एक गैलरी है जिसपर एक मनुष्य खड़ा है। शायद यह पतवारिया हो। जहाज के माथे पर भी एक गैलरी है। मस्तूल पर एक चौखूरी पाल है जो जहाज के पीछे और आगे से रिस्सयों से तनी है।

श्री फान एर्प की राय है कि इनमें से बड़े जहाज समुद्र में चलते थे। इन जहाजों में हिन्दू-प्रभाव स्पष्ट है; पर शायद जुड़े मस्तूलों में हम हिंद-एशिया का प्रभाव देख सकते हैं।

२

प्राचीन भारतीय कला में स्थलयात्रा-सम्बन्धी दृश्यों के भी बहुत कम चित्रण हुए हैं। अधिकतर इन चित्रों में तत्कालीन नागरिक सभ्यता को ही ध्यान में रखकर चित्रकार श्रीर मूर्तिकार श्रागे बढ़े हैं। यदि हम शहर के ठाटवाट की जानना चाहें तो प्राचीन भारतीय कला में बहुत मसाला है। हम उसमें सजे हुए रथ, घोड़े श्रीर हाथी तथा विमानों के श्रनेक चित्र पाते हैं; पर जहाँ तक सार्थ का सम्बन्ध है, उसमें बहुत कम ऐसे दृश्य हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों के यात्रा श्रीर उसके उपादानों पर प्रकाश पड़ता हो। जैसा हमें पता है, भारत में बहुत प्राचीनकाल से वैलगाड़ियों द्वारा यात्रा होती थी श्रीर इसके कहीं-कहीं चित्र प्राचीन भारतीय कला में बच गये हैं। भरहुत में एक जगह एक वैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसकी बनावट विल्उल श्राधुनिक सम्बन्ध की तरह है। भरहुत में एक दूसरी जगह एक गहीदार चौखूटी चैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसमें दो पहिए हैं श्रीर जिसका खड़ा पीठक लकड़ी का बना है (श्रा० २४)। गाड़ी से बैल खोल दिये गये हैं श्रीर वे जमीन पर विश्राम कर रहे हैं। वैलगाड़ी हॉकनेवाला श्रथवा व्यापारी पीछे वाई श्रीर वैठा है। डा० वहत्रा की राय है कि इस दृश्य में वर्गणुजातक श्रंकित है जिसमें वोधिसत्त्व सार्थ के साथ एक रेगस्तान में श्रयना रास्ता भूल गये; लेकिन चतुराई के कारण सकुशल वे श्रपने गनतव्य स्थान पर पहुँच गये।

१. वही, आई० बी० २३

२. वही, आई० बी० ४४

२. वही, आई० बी० ए० ११३

थ. बरुधा, भरहुत, म्रे xlv

रे. वही, भ्रे lxix, आ॰ मध्

#### [ રર્વદ ]

दी व्यापारी भीतर घुस आये हैं और उनके हाथों में सौगात की चीजें हैं। राजदरवार मुसाहिबीं और उनके पदस्थ कर्मचारियों से भरा है जिनमें तीन विदेशी भी दिखलाई देते है। राजा एक िंहासन पर बैठा है और उसके पीछे चामरआहि िएयाँ और दूसरे दास-दासी खड़े हैं। ये विदेशी छँची टोपियाँ, श्रॅंगरखे, पाजामें और घुट पहने हुए है। उनमें से एक के हाथ में गहनों की रकाबी है। उनकी पोशाक से यह पता लगता है कि शायद वे पश्चिमी एशिया के रहनेवाले स्थाम के व्यापारी थे। व

पॉचवीं श्रीर छठी सिदयों में शामी श्रीर ईरानी व्यापारियों के श्रागमन का पता हमें दराडी के दशर मारचिरत के दो उल्लेखों से चलता है? । तृतीय उच्छ्वास में सनित नामक एक यवन व्यापारी से एक बहुमूल्य हीरा ठगने का उल्लेख है। श्री गरोश जानाईन श्रागाश का श्रतमान है कि खनित शब्द शायद तुर्की खान शब्द का रूप है। दशर मारचिरत के दिल्ली पाठ में खनित की जगह श्रमभीति पाठ है जो प्रो॰ श्रागाश के मत से शायद फारसी शब्द श्रासक का रूप है। पर खान शब्द ईरानी साहित्य में तुर्की से मंगोल-युग में श्राथा। इसके मानी यह हुए कि दशर मारचिरत बहुत बाद का है। पर प्रायः सब विद्वान एकमत है कि दशर मारचिरत का समय ईसा की पॉचवीं-छठीं सदी है। खनित शब्द शायद ईरानी धारु 'कन्दन' जिसके शर्थ खोदने के होते हैं, निक्ता है। इस शब्द की प्राचीनता की जॉच श्रावश्यक है। बहुत संभव है, खनित ससानी युग का एक व्यापारी था जो ईसा की पॉचवीं-छठीं सदी में रत्नों के व्यापार के लिए मारत श्राता था। यवन शब्द का तो ईसा की श्रारंभिक सिदयों के बाद भारतीय साहित्य में विदेशियों के लिए जिनमें ईरानी, श्रव, शामी, युनानी इत्यादि श्रा जाते थे, व्यवहार होने लगा था।

एक दूसरे यवन व्यापारी का उल्लेख दशकुमारचरित के छुठे उच्छ्वास में श्राया है। 3 कहानी यह है कि भीमधन्वा की त्राज्ञा से मित्रगुप्त ताम्रलिप्ति के पास समुद्र में फेंक दिया गया। सबेरे उसे यवनों का जहाज देख पड़ा और यवन नाविकों ने उसे ह्ववने से बचाया। वे उसे अपने कप्तान (नाविक-नायक) रामेषु के पास ले गये। उन्होंने समभा—चलो, एक श्रव्छा मजरूत दास मिला जो जरा देर में ही उनकी सैकड़ो श्रंगूर की बेलें सींच देगा। इसी बीच में बहुत-सी नावों से बिरे एक जंगी जहाज (मद्गु) ने यवनों के जहाज को घेर लिया और तेजी के साथ धावा बोल दिया। बेचारे यवन हारने लगे। यह देखकर मित्रगुप्त ने यवनों से उसके बंधन खोल देने को कहा। बंधन खलते ही वह शत्रु दल पर टूट पड़ा और उन्हें परास्त कर दिया। बाद में उसे पता चला कि उस जंगी जहाज का मालिक भीमधन्वा था। यवन नाविकों ने उसे वांध कर खूर ख़िश्यों मनाई।

श्रव यहाँ प्रश्न उठता है कि यवन नाविक-नायक रामेषु किस देश का घसनेवाला था। श्रंगूर की लताओं के उल्लेख से श्री त्रागाशे का अनुमान है कि शायद वह ईरानी रहा हो। पर वे रामेषु शब्द की फारसी श्रथता अरबी से व्युत्त्पत्ति निकालने में असफल रहे। ईरानी श्रौर

पं जे॰ हाई॰ एस॰ छो॰ ए॰, भाग १२, १६४४, ए॰ ७४ से

२ दंडी, दशक्तारचरित, श्रीगणेश जनादंन श्रागशे द्वारा संपादित, भूमिका पृ॰ xliv-xlv ; पाठ पृ॰ ७७, लाइन १८

३. वही, भूमिका ए० Xiv, पाठ ए० १०६-१०७

#### [ ३३६ ]

उस गाडी पर तीन श्रादमी बैठे हुए हैं; पर शिकरम की ही तरह कोचवान जीत पर बैठा दिखलाया गया है ( श्रा॰ ३० )।

श्रमरावती के श्रधंचित्रों से पता लगता है कि दिल्लाभारत में ईसा की श्रारंभिक सिद्यों में एक हल्की वैलगाड़ी माल ढोने और सवारी के काम में श्राती थी (श्रा० ३१)।

शायद राजकर्मचारियों और जल्दी यात्रा करनेवालों के लिए शिविकाएँ होती थीं। अमरावती के अर्धचित्रों में दो तरह की शिविकाओं का चित्रण हुआ है। इसके चारों ओर बाइ हैं एक छोटे मंडप की तरह है। इसकी छत काफी अलंकारिक है और इसके चारों ओर बाइ हैं (आ॰ ३२)। शिविका में दोनों ओर उठाने के बॉस लगे हुए हैं। दूसरी शिविका (आ॰ ३३) तो एक घर की तरह ही देव पड़ती है। इसमें नालदार छत और खिड़िकयाँ हैं और भीतर बैठने के लिए आरामदेह गिद्याँ लगी हुई हैं। यह कहना संभव नहीं है कि इस तरह के ठाउदार विमान दूर की यात्राओं में चलते थे अथवा नहीं। कम-से-कम न्यापारी तो इस तरह की सवारियों पर नहीं चलते थे।

गोली के बौद्धस्तूप से मिले हुए अर्धिनतों में जो बैलगाड़ियों का चित्रण हुआ है वे काफी सजी-सजाई माज़ूम पड़ती हैं (आ० ३४)। इनका नक्शा चौख्रा है और इनकी बगलें विंत से बुनी माज़ूम पड़ती हैं। बैलगाड़ी की छत भी ख्र सजी है और उसके खुले सिरे पर परदा लगा हुआ है जो उठाकर छत पर डाल दिया गया है। गाड़ीवान गाड़ी के जोत पर बैठा है।

हम ऊपर के अध्यायों में कई बार देख आये हैं कि अक्सर समुदी व्यापारी जब इस देश में उतरते ये अथवा यहाँ से जाते ये तब वे राजा से मिल लेते ये और उसे उपहार देकर प्रसन्न कर लेते थे। विदेशी व्यापारियों से राजा की मेंट का एक ऐसा ही दृश्य अमरावती और अजंग के अर्धिवत्रों में आया है। अमरावती में यह प्रकरण वेस्सन्तरजातक के सम्बन्ध में है जहाँ राजा वन्धुम को उपहार मिल रहा है। इस दृश्य में राजा सिंहासन पर वैठा हुआ है और उसे दो चामरआहिणियाँ और एक पंखेवाली घेरे हुए हैं। राजा के बाई ओर राजमहिपी भी परिचारिकाओं से घिरी हुई बैठी है। चित्र की अप्रभूमि में कुतें, पाजामे, कमरबंद और वृद्ध पहने हुए विदेशी व्य पारी फर्श पर घुटने टेककर राजा को मेंट दे रहे हैं। उनके दल का नेता राजा को एक मोनी का हार मेंट दे रहा है (आ० ३५)।

इसी तरह का एक दश्य श्रजंश के भित्तिचित्र में श्राया है जिसकी पहचान लोग श्रवतक पुलकेशिन द्वितीय के दरवार में ईरान के वास्शाह खुसरों के प्रिणिधवर्ग से करते रहे हैं । इस दश्य में एक विदेशी व्यापारियों का दल राजदरवार के फाय्क पर देव पड़ता है। इसमें के

१ शिवरास मूर्ति, श्रमरावती स्कल्पचर्स इन मद्रास म्यूजियम, प्ले॰ X, श्रा॰ ६६ मद्रास १६४२

२ वही, प्ले॰ X, आ० २०-२१

२ टी॰ एन॰ रामचंद्रन्, बुधिस्ट स्कल्पचर्सं ऑस ए स्तूप नियर गोली विलेश, गुन्हर, प्ले॰ V, b,c,d, मदास, १६२६

४ शिवराम मूर्ति, वही प्ले॰ xx(b), ६, ए० ३४-३५

४ याजदानी, भजंटा, सा० १ ए० ४६-४७



१. जहाज की स्राकृति मोहेनजोदड़ो, सिध, करीब ई० पू० २५००



जहाज की त्राकृति, मोहेनजोदड़ो, सिध, करीब, ई० पू०



मध्यपूर्व एशिया की भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान डा॰ उनवाला ने सुभे यह सूचना दी है कि राभेषु नाम निश्चयपूर्वक शामी भाषा का है जिसका श्रश्व होता है राम श्रधीत सुंदर श्रीर ईसु अर्थात ईसा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाम के ईसाई न्यापारी भारत में न्यापार करने श्राते थे। राभेषु की शामी निस्तयत से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि बंधुमवाले दश्य में श्रानेवाले विदेशी न्यापारी शामी थे।

श्रजंटा के भित्तिचित्रों से भी यदा, कदा हमें उस समय के बाजार श्रीर गाड़ियों के चित्र मिल जाते हैं। वेस्सन्तरजातक में जब राजा वेस्सन्तर देश-निकाला पाकर नगर से निकल रहा है उस समय नगर की दूकानों श्रीर यात्रा की सवारियों के कुछ श्रंकन हुए हैं। जिस गाड़ी पर राजा, उसकी स्त्री तथा बच्चे सवार है उसका नक्शा समकीण है श्रीर उसमें चार घोड़े जुते हुए हैं, उसके श्रागे श्रीर पीछे चौबट हैं जो शायद गाड़ी ढॉकने के लिए व्यवहार में लाये जाते रहें होंगे। गाड़ी के श्रंदर गहियाँ लगी हुई हैं (श्रा॰ ३६)।

वाजार में दाहिनी श्रोर तीन दूकाने है जिनमें दूकानदार श्रपने काम में व्यस्त हैं। उनमें से एक दूकानदार जिसके सामने दो घड़े पड़े हुए हैं, राजा को श्याम कर रहा है। दूसरा तेल निकालकर एक प्याले में भर रहा है। तीसरे दूकानदार जिसके श्रास-पास बहुत-सी थालियाँ श्रीर छोटे घड़े पड़े हैं, वह स्वयं कोई चीज तौल रहा है चहुत संभव है कि यह दूकानदार कदाचित, जौहरी श्रथवा गन्धी हो (श्रा० ३७)।

श्रजंटा की सत्रहवीं गुफा में र एक खुली गाड़ी दिखलाई गई है जिसके चारों श्रोर वाह लगी हुई है (श्रा० ३= )।

खपयु कि विवरण से हमें पता चलता है कि यात्रा की सवारियों में बहुत दिनों तक कोई विशेष अदल-बदल नहीं हुई। सातबीं सदी के बाद यात्राओं में किस तरह की सवारियों चलती थीं इनका पता हमें रूढ़िगत अर्धिचत्रों से कम मिलता है। फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि सन सवारियों में प्राचीन सवारियों से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा होगा।

<sup>1.</sup> जेटी हेरिगम, अजंटा, में o XXIV, २६

२. वही, में VIII, भा० १०



४. भारत लदमी लेम्पेस्कॉस, ईसवी २-३ सटी



प्र. ( त्र ) वीरगल जहाजों की लड़ाई, एक्सर (ठागा), १२वी सदी का त्रारंभ । त्राकियॉलॉजिकल सव इंडिया की कृपासे ।



७. श्रा० ६ के निचते भाग का विस्तार।

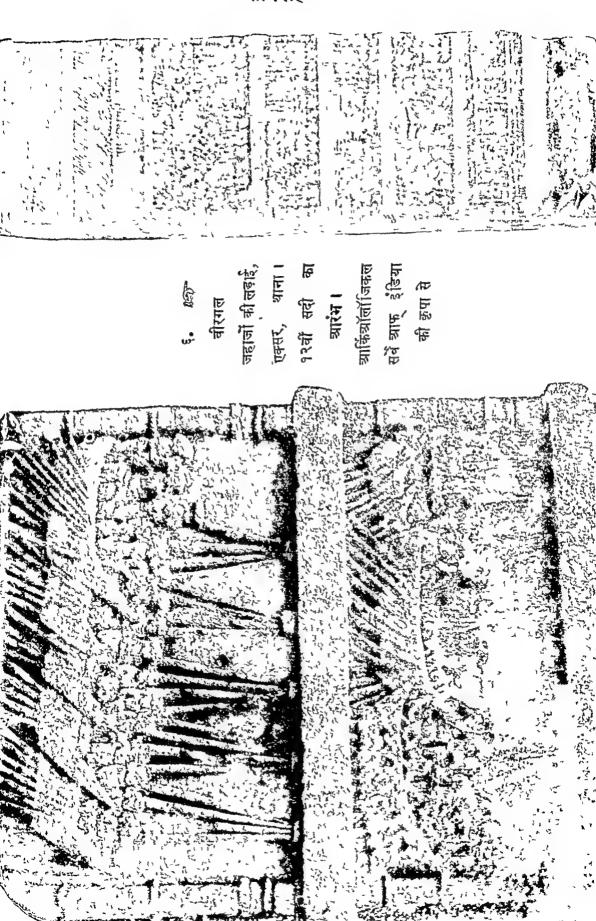

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



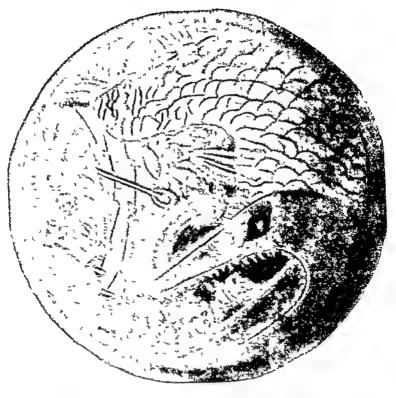

जहाज पर तिमिङ्गल का त्राक्रमण, भरहुत, ई० पू० दूसरी सदी



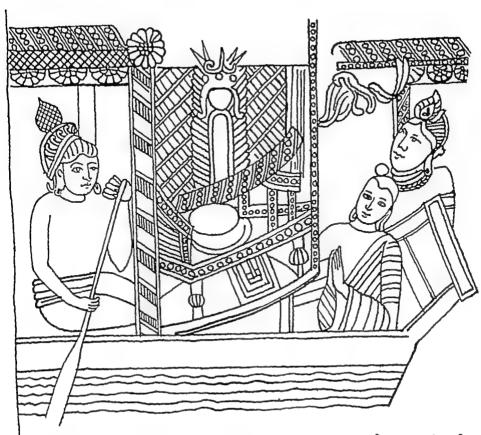

१२. बौद्ध स्मृति चिह्न वहनकरता हुआ जहाज, अमरावती, ईसवी दूमरी सदी





१४ ( स्र ) जहाज, स्रजंटा, ईसवी प्रवीं सदी









१७. जहाज खलासियों सहित, वारावुह्रर, ईसवी ८वी सदी





१६, जहाज श्रौर एक नाव, वाराबुह्र ई० ८वी सदी



२०. जहाज, बाराबुद्ध्र ईमबी ८वीं सबी



२१. जहाज जिसके मस्तक पर सीढी से एक खलासी चढ़ रहा है, वाराबुहूर, ई०८वीं सदी



२२. पालदार जहाज, बाख्टर, टेनवी ८वीं नवी



२३. एक डूवते हुए श्रादमी का उद्धार करता हुश्रा जहाज, वाराबुद्धर, ईसवी ८वीं सदी



२४. वैलगाडी, भरहुत, इ० पू० द्मरी मदी



२५. कोठार, भरहुत, ई॰ पू॰ दूसरी सदी



२६. वाजार, भरहुत, ई० पू० दूसरी स



२७. एक दूकान, भरहुत, ई० पू० दूनरी सटी



२८. बैल गाड़ी, मधुरा, ईसवी दूसरी सदी

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |

## साध्वाह



२६. शिकरम गाड़ी, मधुरा, ईसवी दूनरी सदी



३०. घोडागाड़ी, मथुरा, ईसवी दूसरी



३१. दैलगाड़ी, मथुरा, ईसवी दूसरी सदी



३२. शिविका, श्रमरावती, ईसवी दूनरी सदी



३३. शिविका, श्रमरावती, ई० दूसरी स



३४. दैलगाड़ियाँ, गोही के श्रर्धाचत्र. ईसवी दूसरी सदी



३५. बन्धुप जातक का एक हरूय, ग्रमरावनी, हैं ॰ ट्रम्से नहीं, राजा को व्यापारी सेंट देग्हें हैं





३८. खुली गाडी, ऋजंटा, छठी सदी

## **अनुक्रमिया**का

म्र

ग्रंग—४७,४८,५२,६६,७५,१३६,१६५ श्रंगुत्तर--१६ श्रंदराब—५,६,२०,१७७ श्रंधपुर ( पैठन )—५५ श्रंघ्र ( श्रांघ्र )---२१५ ऋंब---७१ ऋंबलिष्ठक—१= श्रंबष्ट—७३ ऋंगला---१२,२२ श्रकबर— ६ श्रकानी--११३ ' श्रकीक—३१,११२,११७,१२=,१२६,१४६ श्रकारीयुग—३२ श्रक्याव--१३३ श्रगरु — ६७,६ =,७२,१२=,२०६ श्रगरोहा - १५ श्रगस्तस— ४,१०६,११•,१११,११६ 928 श्रगस्तिमत - २१५ श्रागालव-- १८ श्रग्नि (कारा शहर )-१८३ श्रग्नितैल — २२५ श्रिग्निमाल ( लालसागर )-४०,६१,६२,६३ 985 श्रग्निमित्र---२२६ श्रप्रोतक (श्रगरोहा )—१५ श्रचलपुर—२२,१०१ श्रचिरावती (राप्ती)--१८,४८ श्रच्छ---७५ श्रञ्जवत— ६६

श्रजंटा— ( श्रजन्ता, श्रजिंठा )—२५,११७ १४५,२३३,२३४,२३८,२४० श्रजकूला नदी—१६ त्रजपथ---५०,५१,१३०,१३२,१३५,१३६, त्रजमेर—-२३,२५,२६ श्रजातरात्रु—४८,४६,५०,६६,१४२ त्रजानिया*—११४,*१३५ श्रजायबुल हिंद--२०८ **ब्रजिनपवेगी ( चटाई )—१४३** श्रजीब (कालिकावात) - २०२ श्रजोंग ( जहाज )—२१३ श्रटक—-३,५,७,=,६,१०,१३,१४,२१,२२ 930 थ्रडमस ( सुनर्ण रेखा नदी )—१२३ श्रग्रहिल्ल पट्टन ( श्रनहिलवाड )—२१४ श्रतरंजीखेड़ा—२० श्रत्रि—२२६ श्रथवंवेद---३८,३६,४०,४१,४३ श्रथेना देवी---७१ श्रदन—३२,६३,११∙,११४,११⊏ श्रदष्ट— ७२ श्रधीर--- २२७ श्रद्यू लिस—११०,११२,११४,१८४ श्रदास्प—७१ अनहिलवाइ—२१,२१४,२१८ श्रनाघपिंडिक—१⊏,१४४ श्रनाम—१३४,१८३,२०४,२०६ श्रनुरंगा ( गाड़ी )—१६६ श्रनुसेष्ठि—-६७ श्रनुप—६६



श्रलपी--११८ श्रलबीरनी--१६, २१, २४, ₹.4 श्रल मुकब्बेर - ११५ श्रलसुग-४४ श्रलसंद-- १३१ श्रलसंदक ( सूंगा ) - ७८ श्रल हजाज - २०३ श्रलाउद्दीन--१६२ त्रलीगढ्—२१ श्रलीमस्जिद-- २२ ञ्रलोर—७३ त्रालोसिंगी--१२३, १२४ श्रल्लकप--४७ अल्लसंद (सिकंदरिया)--१३०, १३३, १३५ य्रिलकाकुल (चिकाकोल )--२१४ अवंती- २४, ४७, ४६, ५०, ६६ श्रवचारक ( दलाल '--१५१ श्रवतारमार्ग-- २२३ श्रवदान कल्पलता---२११ श्रवदान शतक-१४२, १४५ श्रवद्रंग ( बयाना )-१५१ श्रवनिजनाश्रय पुलकेशिन्-१६२ श्रवसुक्त--१७५ श्रवरंत ( श्रपरांत )--१०० श्रवरेस-१८८ श्रवलाइटिस--११३ श्रवस ( रास्ते का भोजन )-४० श्रशोक—६, ६६, ७४, ७६, ७८, ८६, ६६, १६३, २१४ श्रश्मक---४७, ८७ श्रश्वक नाग---१४० श्रसक ( श्रश्मक )— ६६ श्रमाई- ६४ श्रसिक- ६६ श्रसिक्नी—६ ह

असियानी-- ६४

असीरिया-४४, १११ त्रस्थिका ( छोडीनाव )- १०२ श्रस्तक ( श्रश्वक ) २५ श्रस्यकेन--७२ श्रहमदनगर---२५ श्रहमदशाह श्र•दाली—८, १४ श्रहमदाबाद --- २३, २५, २६ श्रहिच्छत्रा—२०, ७४, ७६, १४१, १६६ त्रज्जु-त्रज्जुमी—१०६, ११० २२१, १२<u>५</u> श्रांडून पाइरेटन--१०६ श्रांड्राइ सिमुंडोन-१०६ त्रांग्र—२५, ७५, ६६, १०४, १२३, १३१ श्रांभि--७२ श्राकर (पूर्वी मालवा )--२४, ६६ श्रागमन-गृह---१६६ श्रागरा —१४,१४,२२,२३,२४,२६,६२ श्राचारस्थितिपात्र--१७८ श्राचीन---२०० श्राचेर—१३५,१३७,१३८,१३६ श्राजमगढ्—२२ श्राजी नदी-9६ त्रातिथ्य ( वाहरीमाल )—= २ श्रातिवाहिक ( महसूल )- ८०,८२ श्रादित्य-१४७ श्रादिराज्य ( श्रहिच्छन्ना )-१४१ श्रादिस्थान - २१ श्रावदान---२०३ श्राभीर- ६१,१०० श्रायस्टर राक्स-११७ 

श्रनु<sup>ध्</sup>र्वा-( जहाज )—२१३ श्रन्ताबी---३,१३१,१३३ श्रन्तित्रोख—३,४,७४,११•,१११ श्रपरगंगण-११४,१३५ अपरांत—८७,६६,१०४,१०६,१७२ अपरांतक--१०० श्रपोलोगस—११४,१२१,१२८ त्रपोलोङोटस**—**⊏६,६०,६२,६४ श्रप्रीति ( श्रफ्रीदी )-४६ श्रकगानिस्तान—२,३,४,५,७,८,६,३०,३१ ३६,३८,४७,७०,७३,७४,८६,८७,६० ६६,६८,१२१,१४२,१७६,१६१,१६२ 784 श्रफरात नदी-४,४६,११५ श्रिका-६,१०६,११०,११२,११४,१२१ 925,926,934,946,962,969 984,203 श्रफीदी--- ध श्रमीरिया (श्राभीर)--- ६१ श्रधुल मलिक—२०२ श्रवृजैद सेराफी- २०६,२०७,२०८ श्रवृशफर-- १०६ अवृहनीका दैनुरी-- २०२ अब्दुलमुलक - २०३ श्रवाहम-- ११५ श्रभितार---७५ श्रभिज्ञान-मुदा—७६ ध्यमपुरी -- २१ श्रमरावती-१०१,२३३,२३= अमरी नात मंस्कृति— २६ श्रमरेहा- २२ यग्नम्र--१२,७२ सम्मुन-६० श्रविषयः -१४० क्रवाचा-१२, १४, १८, १६, २०, 1207,500

श्ररखोसिया—७, ४६, ७०, ७४, ६०, ६४, ६६. १७४, १६०, १६३ श्ररगंदाव—१६, ७०, ६४, ६५ श्ररगरिटिक मलमल-१२८ अरगर ( उरैयुर )-99 ६ श्ररव—६, २६, ४४, ५६, ६३, ७०, ७८, 905, 908, 190, 997, 993, 998, ११४, ११७, ११८, १२१, १२२, १२४, १२७, २८, १२६, १३२, १४४, १७२, १८६, १६०, १६१ १६२, १६३, १६६, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २०७, २०८, २०६, २११, २१२, २१४, २१६, अरवसागर—१३, ४२,४६,५६,७२,११२ श्ररवल-१६, १६, २३ श्ररसक--- ७४ श्ररसि ( चावल )--४४ श्ररसियोन-११२ श्ररित्राके— १०४, १०५, १०६, ११३, ११४, 998 श्रारिश्रास्पी---७० त्र**रिकमेडु—१**१६ श्ररितृ—४३ श्रिरित्र ( डाड )-४३ श्ररिय-३८, ४६, ७०, ७४ श्ररियाना--३८ श्रिरिस्तो-११० श्रक्ण--१३८ श्चर्जन-६७, ६३ श्चर्तकोन-७० व्यर्थशास्त्र— ३६, ७७, ७८, ७६, ८४, ८६, ८३, १३०, १३४, १४३ य्रमेनिया-१०६, २१६ श्रमिनीय--१२६ द्यातक----२४ श्चनगा-वित्तर्गा-४३ श्रानप्रगोग--१६४

चज्जियनी ( चज्जैन )—५,२४,२५,७६,६८, 201,900,908,902 उज्जानक मर---१३६ उज्जैन—१७, २३,२४, २४, ५०, ७७, ६०, ६५, ६६, ६६, १०२, १०५. १९७, ११२, १२८, १४४, १६६, १७७, १८६, २३१ **च**ड़ीसा-श्रोड़ीसा—६०, ६८, १००, १२०, १२३, १३१, १३३, १४३, २०७, २१४ उड्डीयान ( स्वात )--- १६, २०, ६६, ७२, १७६, १८७, १८८ उतानिपिश्तं--६१ बत्कल ( बड़ीसा )--१३१ उत्तरकुरु—११, ४३, ६७ उत्तरपंचाल-४८, ५० उत्तर पौरस्त्यवात-१७० उत्तर प्रदेश-१५, १८, २०, २१, ३६, ४०, ६०, १७६ उत्तरापथ—१७, ६४, ८८, १६४, १७२, 903, 209 **उत्थय ( पगदंडी )—१६**५ उत्सेचक ( पानी उलीचनेवाला )— ७६ चदमांड ( उंड )—८, १०, १६, २०, ७१, 904, 900, 980, 988 **उदक्सांड ( उंड )—**=, ६ उदयन--४८, ४६, १४२ **उदाईमद—१**५, ४६ बदीचीनवात ( उतराहट )-१७० उदुंबर-१५, १४२ उन्नता ( जहाज्)—२१३ उपग्रस--१४१, १४३ उपनिधि--- = ४ उपरिशयेन---४५, ७१, ७४, ८६, ६०, ६१ उपश्रान्य -- १ = ६ चंबरावती-9३२ वभयाभिसारिका-१७७ उमर ( खलीफा )-२०६

उम्मेल केतेफ - ११० उरसा ( हजारा जिला )---२०, १६० उहमुंड (गोवर्धन )--१४१ उहनेल (गया)-१७, १६ चरैयर-१०७, ११६, १२३, १२६ उल्लं वंदर - ११३ उल्हास नदी--१०२ उपनरात-१०५ उष्ट्किशाक-- १३१ उस्मान-२०२ 3 कदवर्की—१४५ कर—३३, ४४ **ऊ**र्ध्वदंडिका—२२३ **अध्वी** (जहाज )—२१३ ऊन और ऊनी कपड़े---६६, ६७, ६८, ७७, **८२,** १२६ ऋ

त्रस्वेद—३५, ३६, ३७, ३८, ३६,४० ४१,४२,४३ त्रस्विक—६७,६३,६४,६६ं,१०६ एकदोणि (नाव)—५३

एकवातना—४, ६६

एक्सर—२२६

एगिडाई—११८

एटा—१६, २०

एनियस स्रोकेमस—१०६

एरंडपल्ली—१७५

एरियन—६

एरिया—७०

एलबद्धन—१३०, १३४

एलवुर्ज—४

श्चार्कट—१७५ श्रागीयर— १२५ श्रार्जुनायन-- ६२ श्रार्तच्रस—४७ श्रार्तेमिस देवी-१४१ श्रार्देशर प्रथम—१७४,१७५ ञ्रार्थ—३,१४,२४,२८,३४,३६,३७,३८,३६, ४०,४१,४२,४५ खार्यश्रर--१४६,१४७ श्रायीवर्त-५६ श्रावीं—६३,६४ श्रालकंदक ( म् गा )-----श्रालवक---१६ श्रालवी (श्ररवल )—१६,१६ श्रालावला (श्ररावली )- २३ श्रालिका यत्ती - १४१ श्रावरयकचूर्णि—१६५,१६७,१७०,२०२ श्रावसथ (विश्रामगृह) —४• श्रावेशन ( धर्मशाला )--१६३ श्राशाधर--- २१५ श्राष्ट्री---२६ श्रासाम—२,३,१२,१४,६८,८८,१२८, १३८,२०० श्रासी---२१ श्रास्थानमंडप- २२३ ब्राहार ( नाविक )—१४७ इंजिवेर (सोंठ)-४४ इंदोर-२६, २३१ इद्यावर — २६ इटली—१०६,११२,११३,११७,१२६ इद्यरबी -- २४ इटामा---२३ इस्मिग —९८३,२०० इन्द्र—३४,४०,१४=,१७१ रस्य न-१३६

इन्द्रतीय-१३६, ९७४

इवाडिउ ( जावा )—१२५ इब्न श्रल वैतार-१४५ इन्न श्रसीर---२०३ इब्न कावान---२•५ इन्न खदीदबह—२०५,२०६ इन्तुल फकीह-२०७ इब्राहीम-- १४ इरावदी नदी-१२४,१३८,१८७ इलामुरिदेशम् - २२० इलाहाबाद - १२,१६,२३,५० इषिक (ऋषिक)—६४ इषी ( ऋषिक )— ६४ इष्ठवेगा (वंत्तु नदी)-१३२,१३३ इसिक कोल-१७६ इसिडोरस-४ इस्ताखरी--१६३ इच्वाउकुत्त —१०० ईराक--३,७,३०,२०२,२०६,२०७

ईराक—३,७,३०,२०२,२०६,२०७
ईरान—३,४,४,०,१३,२६,२८,२८,३०,३१,
३३,३४,३४,३८,६८,०४,८०,८०,८६,
६८, ६८, १२७, १६८, १७३, १७६,
१८४,१८१,२०३
ईरानी कोहिस्तान—४६
ईरानी मकरान—३०
ईरीनन (कच्छ की खात)—११६
ईशानगुहदेव पद्धति—१८४,२१८
ईशानगुहदेव पद्धति—१८४,२१८
ईशानगुहदेव पद्धति—१८४,२१८

चंड—=,६,१० ७१ चक्कचेन (मोनपुर, बिहार)—१७,१६ चप्रनगर—१= चच-तुर्कान—१=³ चडबक—५ खडरिस्तान—१६,१७७

कतबेदा नदी-9३४ कतुर (जहाज)-२०८ कथा धरित्सागर — २१२ कदंब--१००,२३१ कनकन्नेतु--१७१ कनवाबूरी नदी-200 कनारा-- १००,१०५,१४३ कनिष्क — ६,२०,६६,६७,१०१,१०५, १०६, 908,990,989,908 कन्नौज—१४,२०,२१,२४,१२०,१३६,१८८, 160,968,964,700,795 कन्याकुमारी—२७, ६१, १०७, ११०, ११८, 998,973,948,738 कहेरी--१०३ कपास—३२,४४,=२,१२२,१३१, २०६ `कपित्तवस्तु—१७,१६,२१,४७,४*८, ५०,* ७५, ७६,१४३,१८७,१८८ कपिश—६,७,१६,२०,३७,४४,४६,६७,७०, ६०,६२,६४,६६,६८,१७६,१८७,१८८ 980,989,983 कबरकान-१०५ कबुर (काबुल)—६१ कवृत्त-दवृत्त (पछिवाँ)—२०२ कमर (कावेरीपद्टीनम्)-११=,१२१ कमर (ख्मेर)-१३२ कमर की खाड़ी-99% कमलपुर (ख्मेर)--१३१,१३२,१३४ करकचा--७ करकेतन (उपरत्न)--११,२१४ करविय (बन्दरगाह) — ६२ करमनासा नदी---२३ कराँची—४,३१,७३,२०४ करिकाल चोल-१०७ करिपथ---५६ कस्तूर--१२३, कहर (दालचीनी)-४४ कहर (कायुल)—७, १२३

कर्ण कलचूरी-29= कर्णधार-१४७, १४०, १४१, १७१, २२४, २२४,२२७ कर्णप्रावरण-१३१ कर्नील-करनाल-२२,१६० कर्मरंग--- २२० कर्मशाला— इ कलकता- १२,१४ कलात-19, ह कलाहबार--- २०४,२०५,२०६ कलिंग—४६,६६,७४,७६, ८७, १००, १०६ १०८, १२३, १२८,१३१, २०८, २१३, २१४,**२१**५, २० कलिंगपटनम्—१०१,१२३ कल्लिंगिकोन-9२३ कल्याण-१०२, १०३, ११७, १ २, १२८, किलयेना (कल्याण)---१०२ कल्हण-१६५ कल्हात वंदर--११५ कशेषमान्- १७४ कस्मीर— २,३,१४,१५,२०,२२,२३,३१,४३, न्द,न्न, ६२, ६४, १००, १०२, १०६, ११०,११७,१२०, १२२, १२६, १२७, १४०, १८२,१८६,१८७, १६०, १६३, १६५ रहन कश्यपपुर ( मुल्तान )- १३,४७ क्श्यप मातंग--१८२ कष्टवार—२= कसी (जाति)—३५ कमूर---२० कस्पपाइरोस (करयपपुर)-9३,८६ कस्पाइरिया- ६२ कस्सपपुर (करयपपुर)—४६,४७ कांगक्यु (कंक) — ६५

कांचाऊ—१८६

एशिया---२, ३६, ४७, १०६, १३८, १८३, १६१, २४० एशिया-माइनर—३४, ३५, एह्युल चांतम्ल-१०० ऐतरेय ब्राह्मण-४०, ४१ ऐरोन टापू-- २०५ श्रोजेन ( उज्जैन )--१०४ ब्रोड्र—६४, १३१ श्रोतला-१४१ श्रोपियान् - ११३, १६० श्रोपोन--११३, ११४, ११४ श्रोगोल्ला—श्रोबुल्ला—१२४, श्रोमान-६७, १६४, २०४ श्रोमाना-- ११५ श्रोम्माना-११४, १२१, १२६ श्रोरध्यूरा ( उरैयुर )—१२३ ध्योरान्नवोस-- ११७ श्रोरिजा ( श्ररिः )—४४ श्रोरित—७३ श्रोरी--११५ ब्रोर्तोस्पन--६१ क्षोर्रीहोषा ( सुराष्ट्र ) -- १ = ४ छोपारक (मड़ी)--१०४ ब्योमित्तिस—११०,११३,११४,१२१ भ्रोहिद (चंड)-र्यातगीन-२०५ श्रीशरिक सार्थ-१६६ भौदुंबर-१४,६२ दौरंग वार्-मुनतान के पाम-२३; आगरा इताहाबाद के सास्ते पर-२३; दिक्खन-المجارية المجارية £1117-1516

सीहारी समुरतर—११४

韦 कॅक-११,१४,६५ कंचणपुर—७४,७६ कंजी ्कांची)—२∙प्र कंडकसेल (घंडासाल)—१०१ कंटिकोस्सुल (घंटासाल)—१०१,१२१ कंठगुण (गजरा)—१५२ कंडुक (कंदुक)--१५३ कंडोन की खाड़ी--२०० कंदर-१६,१७७ कंधार-५,१६,२३,२६,३७, ३८, ७०, ७२, EX,999,904,900,989,987,98X कंपिल-१७,१८,७६ कंपिल्लपुर---७५,७६ कंबल---६६,६७ कंवुज (कंवोडिया)-१२४,१३२,१६३,२०६, 390 कंत्रोज--११,४७,४६,५०,६७,८८ कंसकार-950 ककोल (तकोपा)-१३३ कच्छकार (काछी)—१८० कच्छ का रन—२३,११६,१६२ कच्छी गंदाव-१३ कजंगल (कॉंकजोल, राजमहल, विहार)--१=, 98,39,40 कटाह---२२० कटिहार-9२ कट्टिगारा-- १२४ कट्टमारम् (वेहा)—४२ कटारम् (केश) — २०० कर्नोर—६६,१२३ कगण्युम (शान्ययुम्न)—१६,१= सग्दगिरि—६६ दश---२१

कासगंज-१४१ कासपगीत भिन्तु—५ कासमस इंडिकोम्लायस्टस--१०३,१२४, १८४ कासवग ( नाई )—१८० कासिमबाजार---२३ कासीकृत्तम ( कपड़ा )—६६ कासीय (कपड़ा)—६६ किंग-लिंग्—१८६ किडारम् (केदा)—२२० किण्व ( खमीर )— ५२ कितव (जाति) - ११ किताबुल श्रनवा - २०२ किन् लिन् ( सुवर्णकुड्या )---१३४ किपिन्—६३, ६४, कियांग्-लिन-१८ ७ कियालिंग (कलिंग) -- २०८ किया चाऊ-१८० किया तु ( कतुर )--२०८ कियेन् ये - १८७ किरगिज-११ किरमान—१२८, १२६, १६५ किरात--३६,१००,१०२,१३१, १३४, १३८ किरिमदाना—= २ किलंदी-१०७, १५७ किलवा---११४ किलात-ए-गिलजई---१ ६ किस्सपुत्त-४७ कीकर--२२३ की-कियाङ् ना-१३७ की चक ( बॉस )-9३७, १३८ कीर्रगिरि—१६, १७ कीलकान - २०५ कुंतिनगर-9४१ कुंतीयची-1४१ कुंदमान-६,११ क्कंदुज नरी-६, ११, १६२ कुंभ ( गुंब्ब )—१३३

कुंभकार महत्तर-१५३ कुत्रानयिन्—१८५ कुएन लुन-क्विन लुन-११, १३८ कुक्कर-कुक्र--१४, ६६ कुजूल कदिषस— ६५, ६६ कुट्टनीमतम् - २१६ <del>ब्र</del>ुड्डक्क ( कुर्ग )—७४ कुडू वन - १५७ कुणाला—७५, ७६ कुणिंद—६२ कुतुबनुमा-१४७, २०६ कुतुबुद्दीन ऐवक-१६२ कुत्ते (भारतीय)-9२६ क्दंग--२०४, २०५ कुनार नदी—=, १०, ७२, ६१ कुमा (काबुल नदी )-१०, ११, ३७ क्रमाऊँ — २० कुमारगुप्त प्रथम—१७५,१७७,१८६ कुमारजीव-१८६ कुमारदत्त--१ २६ कुमारदेवी-१६५ कुमारवर्धन-१४१ कुमारविषय---२१ कुम्हरार--१७६ कुररघर--१८ कुरिया-मुरिया द्वीपसमूह— ११५ –४३,४७,४०,७<u>५,</u>७६ कुरुजांगल---१७,१६ कुरुत्तेत्र—१४ १६,१६,२०,३८ कुरा-७४,१०७ कुल (स्थान)—५७ कुलिक--१७७,१७=,१७६

```
( ६ )
```

कांची—२१,६१,१०७,१७५ कांजीवरम् — २५,२०० कांडपट--१८१,२२३ कांबोज—६३,६४,६५ कांसू—६२,१८७ कां से--१८८ कांकजोत्त—१८,२१ काश्रोशान—७१ काकान - १६१ कॉंगड़ा—१४,१६४ कागान तुर्क-१८७ काजवीनी -- २०६ काठगोदाम-१८ काठियाबाइ—२३,३०,३१, ६०,१०१, १०२, ११६,१३२,१३४,१४३,१६०,१६२ कादिसिया-१६१ काननद्वीप-- १६५ कानपुर--- २४ काना—११४,११८ कान्तानाव ( चमड़ा )-----६ कान्यउन्ज ( कन्नौज )—२०,७६,१८८ कापिशी (वेत्राम )—७,८, ६, १०, ११, १६ ₹७, ४४,८६,६६, १७६, १७७, १६३, 458,984 काफिर—१६४ काफिरिकता-७१ काफिरिस्तान-६,१६० कायुल—४,७,८,६,१०, ११, १४, १६, २१, **२२,२३,६७,७२,६१,१०२,११०,१११**, १२७,१७७, १६०, १६१, १६२, १६३, राष्ट्रा नरी—६,७,८,६,१०,९१,३७,४७,७० 957,960,963 क्पारप ( श्राप्ताम )—२९,९७४ 4141-163 £ 434 --- £ Jul 211, 23, --- 3 8 4

कारवार--११८ काराकुम-४,६ काराकोतल-६ काराकोरम-११,२६ काराशहर-१८३,१८८ कारकार--- द ३ कार्पटिकसार्थ-- १६६ कार्पासिक —११,१५३ कापियन ( दालचीनी )—४४ कार्ले--१०३ कार्षापण —१५१ कालकम् (बर्मा)-१६१ कालना नदी---२२ कालपी--१५,२४ कालपुर (वर्मा)—२१५ कालमुब--१३०,१३१,१३४, कालाम-४७ कालिकावात (तूफान) - १५६,१७०,२०२ कालिदास-१७४ कालिमेर की खाड़ी-9२३ कालियद्वीप ( जंजीबार )---१७०,१७१,१७२ काली-994 कालीकट-२४,११०,२०म कालीयक (जेब्रोडरी)—६७,६८,१२८ कावख्य ( खावक )—६ कानेरी नदी-२४,६१, १०७, ११६, १४७ १४८,१६१ कावेरीपट्टीनम्--१०७, ११६, १२३, १२६, १२७,१३४, १४६, १४७, १४८, १४६, १६१,१८४,२१४ काशगर-४,११,१३३, १८२, १८३, १८६, काशी--१२, ३६, ४७, ४८, ४०, ६६, se, ux, us, 60, 983, 925, 920 वाशीपुर---२० व्याप्त्य --- ने व

कोल्लगिरि-- १३१ कोल्जूर मील - १७५ कोशाविक - १५३ कोष्ठ-कोष्ठ।गार---१५१ कोसंबी (कौशांबी) - ७५ कोसम (कौशांबी)---२७,३८, ३६, ४७, ४=, ४०, ६६, ७४, ७६ कोसल-१६, १७, ३७, ३८, ३६, ४७, ४८, ४०, ६६, ७४, ७६, २१४ कोहकाफ-४, ७०, ७१, १०६ कोहबाबा--६, १६० कोहार- १६० कोहिस्तान-४६, ६१, १६४ कौटित्य-५, ५६, ६०, ७६, ७७, १५३ कौडिन्य--१⊏३, २१६ कौनकेस (गोणक )-६६ कौरव---१४ कौराल (कोल्तुर भील)—१७५ कौवेरवाट (कावेरीपद्यीनम् )—२१५ कौशांबी--१५, १६, १७, १८, १६, २४, ४०, ७६, ७७, ८७, ६०, १६६, १७४ क्टेसियस- १३७ क्टेसिसफोन-४, ११० क्यूल-२३ काका इस्थमस-१३३, २००, २०५, २२० कियाकार (नियम )--१५१ मुमु ( खुर्रम नदी )—३७ काँगनोर-११०, ११२, ११८, १२३ कोरैन-११, ४३ कौंचानम्-१४१ क्वांगसी-- १३८ क्वांतन-२१० क्वाला तेरोंग---२११ क्विलन - १२३, २०४, २०५ क्वेटा संस्कृति-२६

क्सेरोगेराइ-- १०४

खंडपाचक--१५३ र्खमात-६०,११३,११४,११६, १३१, २०४, २०५,२०७,२१५ खखरात—६६,१०४ खगान तुर्क - १७६ खचर--१७,६७,६८,७७,१४८ खत्ती साम्राज्य-- ३४ खनित व्यापारी--२३६ खमुराबी---३३ खरपथ--१३६ खर--११,४६,६८,१३२,१३३,१३८ खानदेश---२४ खानह (केंटन)--२०५ खानाबाद - 90 खारक टापू---२०५ खारान-६ = खारिजम-१७४ खाल-समूर — ६७,८६,१०० खावक-६,२०,७१,१७७ खावत-१६ खिजान---६ खुरमाल (फारस की खाड़ी)—५६,२२, २१५, खरासान—७,७०,१७४,१६२,१६३,१६५ खर्रम नदी-१६,३४,३७,१७७ खुरमाबाद---२३ खुल्म-६,७१ खुसरो---२२,२३८ खुसरो नौशीरवाँ—१७६ खैन---२०५ खैवर-३,८,६,६८ खैरखाना---७ बोतान--११,६७,१११, १३६, १८२, १८३, 944,940,944

खेलू—२० कुल्ली संस्कृति-३०,३१,३३ क़नेर--१४६ कुरक--- ५ क्याण —४४,६४,६६,६७,६८,१०२,१०४, 905,900,922,905,952,952 कुनहा--७५ कुममाल - ४६,१४८ क्रसीनारा-१७,१८,१६,२१,४७ क़ुसुमपुर (पाटलिपुत्र )-४६,१७७ फ़स्थलपुर ( फ़ुहनुर )--१७५ कुिचार ( खेवैया )-१७१ कृचा-१८६,१८८ कूची ( कूचा )---१८३ कुर----= कृत्संग्-१८६ कूप ( मस्तूल )--६१ कृमिराग-- ११५,२१६ कृष्ण---१६,६८,१७३ कृष्णपटनम् - १२३ कृष्णुसागर---३ कृष्णा नदी—२४,१००,१•१,१२३,२०० केकय--१६,१२६ केतु ( पुल )—३६ फेस-१६६,२००,२१०,२२० केन नदी-- २४ केन (हिस्नगोराव)-११० केना--१०६ फेनिताई--११= केन एतिफंट--११३ वेव नेमें म-१२४ नेप माज-११४ 177-708 बेमहश्रद्य-१ अ \$t" -90 3,990,198,995,983,985 इन राम्भावनी १११ \$77--5+3,524,520,5=4,5='5,5EE すせんぎょくりゅつ

कैश— २०४,२०६ कैस्पियन समुद्र — ३,४,३४,३६,४६,६२,१११ कोंकण—८७,६८,६६,१००,१०१,१०२ १०३,१०६,१२२,१७२,२०३,२२६ २३०,२३१ कोंगु--१०७ कोकचा-६ कोकेले-१२४ कोचीन—१०७, ११८, १२१ कोजव (कंवल )---६६, १७१ कोट-- २६ कोटरी-- १३ कोटिंबा (जहाज)--११६, १२१ कोटिग्राम-१८ कोटिवर्ष-७५, ७६ कोटिवर्ष विषय--१०७ कोटंबर- १५ कोट्टायम्--१०७, ११०, ११७ कोट्टार-१२३ कोट्टियारा--१२३ कोइर-१२२, १७४ कोडिवरिस (कोडिवर्ष) -- ७५ कोयंबट्टर-१०७, १२३, १२६ कोरंड - ११२ कोरके--११६, १२६, १३१, १४३, १६० कोरत--२०० कोरिंग-१२३, १२४ कोलंडिया-११६-कोलकोई (कोरकै)-१०७, ११६, १२३ कोलपट्टन-१३१,१३४,१४३ कोर्नानम्योन-११६ कोनिय-४७, ४८ कोती--र०५

कोली-१९३

गुजरात ( पंजान )—२२,२३ गुजरानवाला---२२ गुडपाचक---१५३ गुगवर्मन् - १८७ गुणाव्य-१३२,१३६ गुप्तयुग -- १२०,१३६,१५३,१५२,१७३,१७४ १७४,१७७, १७६,१६०,१६१ १६३ १८४,१८६,१८७,१६६,२३३ गुरदासपुर-७२,६२ गुर्जर-१६२ गुर्जर-प्रतिहार--१६०,१६२,१६४ गुलमदेय - ८२ गूजरीघाट -- २४ गृहचितक ( फर्रांश )-- १ = १ गृहपरल ( तंबु )—२२३ गेड्रोसिया—७३, ७४, ११५ गेवेल जबारह--२१५ गोंडवाना—१७५ गोंडा--१७,१८ गोत्रा---२५,२६,२२६ गोत्रारिस-१०३ गोकर्ण - २१= गोणक--६६ गोरावरी नदी--२४,२४,२६,६८,१४४,१७४, 200,204 गोनद्ध-- २४ गोन्दोफर्न-६६,६७ गोपीनाथ पाईट--११६ गोबी रेगिस्तान-६२ गोमती नदी--३७ गोमतीविहार-9-३,9--गोमल नरी - २१,२४,३७,१७७ गोर-१६०,१६५ गोरखपुर---१७,१८,२१,४८ गोरथिगिरि (वराबर पहाड़ी )-१ ६ गोरवंद नदी -- ५,६,७,८,११,२८,१६४ गोराव ( नाव )---२१२

गोरिस्तान-१६१ गोलकुंडा--२४,२६,२७,८७,२१४ गोली---२३३,२३८ गोल्ल (गोरावरी प्रदेश - १६५ गोवधंन पहाड़ी-१०४,१४१ गोविंदचंददेव-- १६५ गे:विषाग - २० गोष्टोकर्म--१८० गौड वंगाल )—१३७ गौतम प्रज्ञारुचि-१८६ गौतम राहुगण-३= गौतमीपुत्र शातकाँग - ६५,६६,१०१,१०४ गौरैयन-७२ गौलिक - १५३ गौल्मिक—ा६प्र प्रथिन् ( पूँजीपति )--४१ ग्रहिक---२२६ प्राममहत्तर-9६६ ग्रामलाकुटिक---२२२ ग्रामसभा-१६६ ब्लौचकायन-७२ ग्वा (वर्मा)--१२४ ग्वालंदी-- १२ बवःलियर---२६ घ घंटासाल - १०१, १२३ घनवितान ( तंवू )-२२३ घरमुख-१०३ घृतकुंडिक**—१**५३ घोड़े-१७, ३१, ३४, ४४, ६६, ६७, ६८, ७७, ८६, ८८, १४२, १४७, १७३, २११, २३६, २३७ घोपाधिपति--२२२ -४४, ६४, ६६, ६८, ८२, ८६, ८७,

खोर-खेरी- ११०,११४ खोरास्म-४६ खोस्त---२०,१७७ खोर-१३१,१३२ ग गंगटोक-- १२० गंगण-११४,१३०,१३४ गंगदत्त-१३४,१३६,१३७ गंगा नदी--१२,१३,१४,१४, १६, १७, १८, १६,२१,२२,२३,३४,३७,३८, ३६, ४७, ४८,४६,५०,५२,६६,७२,७६,६८,११८, ११६,१२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२७, ४२, १४४, १८८, १८८, 984,393,393 गंगासागर---२१ गंगे (तामलुक) - १२३ गंड़ी (ग्रंगोड़ा वेचनेवाला)--१८०. गंजम—१७५ गंडक नदी -- ३ = ,9४२ गंदारिस-४६ गंधमुरुट--१२७,१५२ गंधर्वद्वीप-१७४ गंधच्य (गायक)—१८० गंधार -= ,६,१७,१६,२०,३६,४४, ४६, ४७, ४६,६६,६६,७३, ७४, ८६, ६१, १००, १०४,१७६,१६६,१६३ गंधिक व्यवहार-१८० गंभीर (बन्दरगाह) - ६२,१७० गर नडी-- २६,३४ गर्मी—१३,१४,९६, २९, २३, ७०, १७७, 9 6 3 , 5 E ¥ गद्युने रवर--- २३ गिन अने ग्रहे मात्र,—१६६,९ अ गाला (वहार)--१९३ r=14-31

ي و ي --- د الله المايداء ال

गयपुर (हस्तिनापुर)—७५, गया-१७,२१,१८६ गर्जभ (हवा)--१७०,२०२ गर्जिस्तान—१६,१७७,१६१ गर्दभ यत्त-१४१ गर्दभिल्ल— ६५ गर्दे ज-१६४ गर्भका (नाव) - २१२ गर्भिजक (खलासी) - १७१ गर्भिणी (जहाज)--२१३ गलेशिया-9२६ गहपति जातक--- २३७ गांगेयदेव-- १६५ गांदराइटिस-६१ गांधिक-9०३ गांसू—१८८ गाजिउद्दीन नगर---२२ गाजीपुर—२१,२३,१७६ गामिनी (जहाज)---२१३ गार्दाफुई की खारी-99३,9२9 गॉल-१२६ गाले विस्त-७० गाहडवाल-१६५ गिरिकोट्ट्रर-१७५ गिरिम न ( जलालायार )- १६ गिरिसक—७० गिर्यक-१६ गिलगमेश-४२,६१ गित्तगिड—२,१४०,१⊏३ गीत्जदह-- १२ **过**死一EE,900 गुंब- १३०,१३३ गुंग (गुंव)—१३३ गुझार ( स्वाता )—१=० गुजरात-१३,२४,२६,७४,६०, ६१,६६,६७, £8,909,908,904,593,582,932, ५ ४४,५६२,२०३,२४४,२०७,२११,२१८ चौकी फत्तू--२२ चौल बंदर---२६, १०४, ११७, १२२, 308 च्वेन ( जंक )--२१३ छ छंद ( भोजन इत्यादि )-१६५ छत्तपथ-१३४, १३६, १४० छिंप ( छीपी )—१८• जंक ( जहाज )-११६, २१३ जंगर ( जहाज )-99६, २१३ जंगलदेश—७५ जंघाला ( जंक )—२१३ जंजीबार-११४, ११६, १३४, १७०, १७२ जंतपीलग ( तेली )—१८० जंदा---२१ जंबी—२२० जबुप्राम-१८ जंबूद्वीप ( भारत )-१४६ जंबृद्वोपश्रज्ञप्ति-१८० जगदालिक--७, ४२, १६४ जगदीश सराय---२१ जगय्यपेट-909 जगुरी ( जागुड़ )—१७७ जजीरतुल श्ररब—२०२ जरागुपथ-१३०, १३५ जनपदपरीचा- १६४, १६५ जनूब ( दिखनाहर )---२०२ जवलपुर---२४ जबी (कोचीन-चाइना)—१२४ जमहर्— ६ जम्म्—१२, १४ जयगद्---११७ जयचंद्रदेव-१६५ जयदामा---१०२ जयनगर---४८

जयन्तिया-- १२

जयसिंह- २३१ जयसी--२०३ जरंग-- ७० जरपशों नदी- ६३ जरासंध- १६ जर्लंघर-१२, २०, ६२, १७४, १६४ जलकेतु--२२४ जलपट्टन-- १६३ जलरेज--१७७ जलालपुर-१६ जलालाबाद-५, ७, ५, ६, १०, ११, १६, २२,३७ जव ( जावा )—१३०, १३३ जहाँगीर--- २२ जहाँगीरपुर—२२ जहाज- ३०, ३२, ४२, ४३, ६०, ६१, ६२, ve, ee, 990, 997, 997, 998, 994, 994, 996, 995, 996, 930, 939, 933, 938, 939, 933, 984, १४६, १४७, १४७, १४८, १४६, १७०, १७१, १८४-१८६, १६६, १६७, १६८, २०३, २०८, २१०, ११२ से, २३०-२३१, २३२-२३६ जागुड--७०, १७७, १६०, १६१ जाजमऊ---२1 जावुल ( जागुड )—१६० जाबुलिस्तान-१६३ जालना--- २५ जालोर--२६ जावा-- ८७, ८८, १२४, १३१, १३२ १३३, १३४,१८३,१८७,१६६, २०४,२०६, २०७, २०८, २११, २१६ जाहिज—२१६ जिगिवेरीच ( चॉठ )—४४

निनगुप्त-१८६, १८७

जिन्र ( चौल )--२०५

१००, १०४, ११४, १२८, १३१, १३४, १४५, १४६, १५८, १६०, १७३ २०६, २०६, २१० चंदनपाल-१०६ चंद्रकांत मणि-६७ चंद्रकेतु—२२४ चंद्रगुप्त द्वितीय-१०८, १७५ चंद्रगुप्त मौर्य—६६, ७४, ७८, ८६ चंद्रदेत्र — १६५ चंद्रभागा नदी—६६, १०४ चंपा ( भागलपुर )-- १८, १६, ७५, ७६, १३१, १३५, १३७, १४२, १७०, १८६ चंपा ( स्रनाम )--१२४, १८३, २०४, २०४ चंबल नदी--२४, ६१ चंबा---१५ चकोर- ६६, १०४ चक्रपथ---७७ चटगाँव—१२४, १३४ चम्मयर (मोची )-१८० चरित—७६, ८३ चरित्रपुर-१३३, १३४ चप्टन—१०१, १०२, १०४, १२२ नतुस् ( वंजुनशे )—१३८ चांग्गान्—१८६, १८७, १८८ चौगनाउ--१८७ चोग्तांग्—१⊏६ चार्कियेन-२, १३८ च र्विह—१८८ चौंदा - २१५ नॉंडी--३१, ६७, ८६, १३१, १४६ चान मु ( गुनार नियन )—२१ चन्यन ( चंदन )-१०% घरेष (क्रोगेवहीस्य )—१२३ बारस्या-१, १६ वर्गारा-- ३, २२ चर्टर---५३५, ५३२, ५३३, ५३३ सम्बेटर- १६९

चाहूँ-जो-दडो--३४ चिकाकोल-१०१, १२३, १३३, १७४, २१४ चित्रकुट-५१ चित्राल---३, १० चीन---२,३,४,४,१४,१६,२०,६८, द्भ, द७, ६०, ६४, ६६, ६७, १०४, 990, 999, 920, 922, 928, 920 १२⊏, १३१, १३२, १३३, १३६, १३७ १४८, १७२, १८२, १८३, १८४, **ባ**ርኒ, ባርር, ባርሪ, ባርር, ባርባ, 984, 984, 988, 200, 209, २०३, २०४, २०४, २०६, २०८, २०६, २१४, २३३ चीनस्थान ( चीन )-- १३८ चीनी तुर्किस्तान--२, २६ चीनपति - २० चीनभुक्ति---२० चीरपल्ली (तिरु चिरपल्ली) - २१४ चुंबी--१२७ चुक्सर---२६ चुनार--१४, ४६, ४० चू-क्र-फाई---२०= चूर्ण-=७ चर्णगंधतैलिक-१५३ चेडि—१७, २४, ४७, ४६, ७४, ७६ चेनाय नही --१३, २२, ४६, ७२, ७३ चेमाट्—१५ चेयेन-१८७ नेर—१०७, १०८, ११०, १११, १**१**८, 933 चेरबोय--११= चेरमोनेसम—११८ चैय---२०० ं नोत-६५, १०७, ९०=, ११०, ११६, 973, 798, 798 चीत्रमंद्रत-६६,१००,११६,१२०, १२१ 有生の、このようこのは、ことを、こうき、うまか

तरणी ( जहाज )---२१३ तराँय-२०० तरावड़ी-१४,२२ तरी (जहाज)--२१३ तनीक--१७७ तर्पराय ( घाट उतराई )—१४४ तलवन-१३१ तलैतक्कोलम् ( तकोपा ) - २२० तवाय-१३४,२०० तत्त्वशिला—४,६,१०, ११,१२, १४,१६,१७, १८, १६, २०, २१, ३७,४५,४६, ४६, x3,xx, x€'€€'01'05'=€'€0'Ex' ६८,१११,१३४,१४१,१७६,१८८,१६३ तांग्किंग्—१८७,२०६,२०६ तांग-कुत्रो-शि-पु-१६६ तांब्रलिंग — १३४ ताजपुर-- २२ ताजिक—५ ताजिकिस्तान—६७,८६३ ताप्ती नदी-१७,२४,६८ ताप्रोबेन (सिंहल)--१२० ताँबा---३१,११३,११४,११८ ताबी-99३ ताबुश्रम् - ४३ तामलुक--१=,१२१,१२३,१२७ तामिलकम्-१०७,१०६,११८, ११६, १२१, १२२,१२३ तामिलनाड--१००,१०७,१५३ ताम्रद्वीप (खंभात )-१३१ ताम्रपर्णी--१००, १०७, १०६, १३४, १७४, 394 ताम्रलिप्ति—४,१८,१६,२१,७४,७६,७८, १०७,१३१, १३४, १४६, १६३, १७०, १७२,१८६,१६६,१६७,१६६,२२६

ता युत्रान ( फरगना )--- ६५

तारक--- २२४,२२५,२२७,२२८ तारकोरी ( मनार )-१२४ तारीम नदी—६६,१३८,१७४,१८३ तारीम शहर-२१६ ताशकंद-- ६७,१८२ ताशकुरगन-५,६,७१, १११, १३३, १३७, 96,953,956,955,983 ता-शी ( श्ररब )-- २०८ तिएनशान पर्वत-६२ तिगिन-१८० तिन्नवली-१०७,११६ तिब्बत—१४,२०,२१,२६,६८, १००, १२६, 920 तिमिसिका ( त्रार्तेमिस )--१४१ तिमोर— ८७,१३४,१४५ तियागुर--१०४ तिरमिज-६७ तिरहुत-१२ तिरुकहर--१०७ तिरुपति--१०७ तिलोप्रामन-१२३ तिलौराकोट — ४७ तीज ( मकरान में )- २०५ तीर्थ ( घाट )—४०,१२४ तुंगभद्रा नदी-- २५ तुंगार ( हवा )-१७० तुंडि—११≍ तुंडिचेर ( कपड़ा )-१५७ तुबर-११५ तुलार—३,११,६२;६४,६४,६६,१७४ तुबारिस्तान—१७६,१६१,१६२ तुनहुञ्रांग --१८३,१८७,१८८ तुर्क - ३,१६,४४,१७६, १७७, १८०, १८८, 960,962,963,968 तुर्कमान-४,४ तुक्तिस्तान—२१,३१,३३,३४,६०,२०२ तुर्फानि-नुरफान—१६,१७६,१⊏३,१≍६

जीवक कुमारमृत्य-१५, ४६, १४२ जुनैद—१६२, २०३ जुन्नर—६८, १०३ जेट्टक (नायक)—६५ जेतवन विहार - १८७ जेनोविया टावू--११५ जेवल शिराज—६ जैला—११३ जोंग ( जहाज )---२१३ जोगवानी-9२ जोहोर-- २२० जौनपुर—१६ ज्यूला- ११० ज्योतिरस (जेस्पर)—३१, ६७, १२६, २१४ ज्योह—११ Ŧ र्माग--१४ भालोर—२६

मांग—१४
मालोर—२६
माँधी—२४
भूकर-चंस्कृति—३१,३४
भेक्तम नदी—१४ २२,४६, ७२,७३,६२,
१११
मोच नदी—१६,३०,१७७
ट
टंक्या (तंगण)—१३२

टंक्या ( तंगण )—१३२ टॉल्मी—७, १०, १०३, १०४, १०४, १०६, १०६, ११०, १११, ११६, १२२, १२३, १२४, १२४, १३३, १३४, १४१ टिलिस—११०, १२२, १२७ टॉस नदी—२४

दोनों (नाम)-४२ दोरा गिल-१८६

रायमा ( जहात्र )—११६, १२१

दार्ग=१६ दार्गःक (ज्योगम् )—१३= १३२ (उ.स.)—१३४

ढ ढाका—२२,२३,१२८,१७४ त तंग-ए-गाह—७

डेरा गाजीलॉ—५,१६०

डॉगरी--- १०३

तंगण—६=,१३३,१३=,१०२
तंगए—२४,२२०
तंगपगणी (तामपणी)—१३०
तक्लामकान रेगिस्तान—१४०
तकोपा—१२४,१३३,२२०
तकोता—१२४
तक्कील—१२४,१३०,१३४

तगर (तेर)—६७,१०२,१०७,१<sup>2</sup> नगात्रो— । नगात्रो— । नमनि (दामनिंग)—१३०,१३४

तमस्यन—२० तमात्र डांत्रीय—१३३ तमसुनि—१३४

ं ता (यप्)—१३६

दासक--१४८,१४६ दास-दासी—३२,११७,१२४,१२६, १७२ दास संस्कृति -- ३५,३६ दिज्ञात्यवात-१७० दिमित्र-- ६,६०,६१, दिल्ली —१२,१४,२२,२३,२४,२६,४७, 27,967,964 दिन्यावदान-१४२,१४४,१४६,१४८ दिशाकाक - ४२, ५६,६१ दिसासंवाह - १३१ दीघनिकाय-६१ दीर्घा (नाव) - २१२,२१३ दीवालिया (स्थान)-१७३ दीसा-- २६ दुगमपुर---२१ दूर्श (कपड़ा)—४१ द्रषद्वती नदी--३७ देबल - २०५,२०७ देवगढ़—११७ देवगाँव---२६ देवपथ---५१ देवपुर-१६६,२०० देवराष्ट्र ( येल्लमुचिलि )—१७५ देवविहार—१८८ देशांतरभांडनयन-१८० दैमानियत--११५ दैशिक ( मार्गदर्शक )-५१ दोत्राव----दोनीज ( डोंगी )--२०२ दोशाख-६ दोसारेने (तोसिल )-१२०,१२६ दौलनाबाद-- २५,२६ द्युम्न (वेडा)—४३ द्रंग—३८,४६,६१,६५ द्रंगियाना - ७०,१६१ दविङ्—७४,१०६,१३१

द्रव्य ( माल )--१५१ दोणमुख--७७,१६३ द्यच-११ द्वारका--११,७५,७६,६३,१०५,१३४,१७३, द्वारपाल---द्विभाष— १३६ द्वीगांतर—१७४; १८४, १६८, २०२, २११, ११२,२२०, २२१, २२४, २२४, २२८, 378 ध धन ( व्यापारी )- १६६,१६७ धनकुटा-४८ धनदत्त सार्थवाह--१७७ धनपाल-२२० धनमित्र- १७७ धनवसु--१६६ धनश्री--१६६ धनिक—८४ घरण**—१**६८,१६६,२०१ धरमपुर - २२ धरिम ( तौत्तेजानेवाला माल )- १६६,१७० धर्मगुप्त—१८८ धर्ममित्र—१८७ धर्मयशस् - १८६ धर्मरिच्ति — १८२ धर्माविसथ-- द रे धातकीभंगप्रतिज्ञा पर्वत-१३४ धार---२१,२५,२६ धारा-- २१= धारणिक—८४ धेनुकाकट-१०३ धेनुकासुर-१४१ धौलपुर-१४,१६,२१,२६

तेजिन—४,७ तेर--११७ तेलवाहा नदी-५५ तेवर---२४ तेहरान-४,१११ तैमात—४३ तैलपर्णिक (चन्दन)—१३४ तोंडई---१०७ तोंडी देश- २१४ तोंडीमंडल-२१४ तोकवीना-११३ तोकोसन्ना-- १३४ तोखारि-- ६४ तोगरम्— ११७ तोवा कॉकेर--१६,१७७ तोसलि-१००,१२०,१४३ त्रोग---२०० त्रावनकोर---१०७,११७,११८,३१६ त्रिगर्त- ६२ त्रिचनापली (तिरुचिरपल्ली—१०७,११६ त्रिवर्तन (घोदे की चाल)-३४ त्साम्रो-किन्न-त्स-१६,१७७ रस-त्रान-चू---२०६

थयगुरा—४६
याउँ—१२४
थातुंग—१२५
थाता (नम्मीर के रास्ते में )—२२
थाता (गम्मीर के रास्ते में )—२२
थाता (गम्मीर)—२६,१६२,२०२,२०७
थातियम्मीर—१२५
थीती (जामीरण )—१२०
थाती (जामीरण —१६

ه و چست ع کرد

थ

दंतपुर—७६,१००,१२३,१३३ दजला नदी-४६ दिधमाल-- ५६,६२,६३,१४७ दमगान---४ दमान (डमन)---२०४,२०५ दिमल-- १०० दर-ए-हिंदी--- = दरवाज---११,६३ दरीपथ--१३४,१३६ दर्गई--- १२ दशकुमारचरित---२३६ दशग्ण (दशार्ग)—७५ दशपुर-१०५ दशार्या-- ७४,७६ दरत-ए-कवीर--४ दरत-ए-नापर--- १६,१७७ दश्त नदी--३० द्तिण कीसल— ८७,१७४,२१४ दिवाणुर्व तुंगार (हवा)-१५० टिविणापथ-१०२,१०४,१७२ दाऊदनगर---२३ वातृन्- ५१ वाजपाहक--- ३६ वान ( ऋर )—=1 दानवेद-१४६ ं दायंतियम् ३२,३४ 2171-17,14,74,54,949 रम नृतीय - ४४,७० रण व्यम्ना १३,४४,४६,४ ३,४६,३० नीकेफेरन-४ नीकोबार-१२५, १६६, २००, २०४, २०५, नीया-- १ ५३ नीलगिरि--३ १ नीलकुसमाल-६२, ६३ नील नदी-१३, ७८, १०६ नीलपल्ली--१७५ नीलभूति--१४१ नूबिया-६३ नूरपुर--१ ५ नेगापटम् ( नागपट्टीनम् )—२५, १२३ नेइंजेरल श्रादन्--१०७ नेड्रमुड्डिकल्ली--१०७ नेपथ्य ( वेष )-9६% नेपाल-१७, २०, २१, ४७, १७२, १७४, 200 नेपालगंज-१७, ७६ नेवुला ( मलमल )- १२८ नेबुशदन्नेजार—४४ नेल्किंडा-9१०, ११६, १११, १२२, १२६, १२७, १२६ नेल्लोर-११६,१७५ नैतरी--१४० नौ (नाव)-४२ नौकाध्यत्त-७६, ८० नौका-हाटक--७६ नौ-प्रचार-विद्या- २२४ नौमंड ( लंगर )—४३ नौरंगाबाद---२२ नौशहरा---२२ नौशेरा--१२, १८, २२ नौसंकमण ( नाव का पुल )-9४२ नौसारी-9 ६२ न्यासा--७२ प

पंचतंत्र--१८०

पंचाल-४७, ४८, ४६, ५०, ७५,७६, १४१ पंजकोरा-१७, ७२, ७६ पंजशीर-५, ६, ७, ८, ११, ७१, १६४ पंजाब--१०, १२, १३, १४, १६, २३, ३०, ३१. ३३, ३४, ३६,३७, ३८, ३६, ४४, ४६, ४७, ५०, ६६, ७०, ७४,७६, ५६, ¤¤, ¤€, €0, €9, €2, €4, €¤, १०२,१२६, १३३, १४२, १७४, १७६, 980, 989, 988, 984 पंड - १७० पंड्रसेन--१७० पगमान-१६, २०, १७७ परकुरी (तंबु)—१८१ २३, ८६, ६६ परला ( पटैला )---२१२ परसद्म ( तंबु )---२२७ पटौदी---२६ पट्टइल्ला ( पटैला )—१८० पट्टनवाल--- २६ पट्टिनप्पालि--१५८ पहु पाहु --- १६० पठानकोट--१२, १४, १६, १८, ६२, १४२ पड्डिनपाक्कम् - १५७ पणि—४०, ४१ पराणाई ( पनेई )---२२० पड़रौना--१८, ४८ पतंजलि---५० पतिद्वान ( प्रतिष्ठान )--२४ पत्ती---२०

नंदी - १८६ नंदुरवार-२६ नंबनोस ( नहपान )-9०५ नकवा ( उत्तरपूर्वी हवा )---२०२ निक्करर--१६१ नगरदेवता - १४१ नगरश्रेष्ठि - १७७ नगरी-- ६० नगरहार—७,८,११,१६, ६६, ७१ ६०, ६८, १७६,१८२,१८८,१६४,१६४ नगोर श्रीधर्मराज ~ २२० नजीवगढ् --- २२ नर---१४१ निडयाड--९६ नन्मारन्--१६१ नमती--११० नवोदिन - ४४ नरिं वर्मन्-२००,२२६ नरिन-६ नरेंद्रगशस्—१८७ नर्मदा नदी—२४,६८,१०२,११६ नत्तमान--- ५=,६२,६३,१४७ निनी नहीं - १३६,१४० नाोपनन-१=४ नम्पुर---२६ नवाक द्वीप - १२५ नर्पान — ६४,६६,१०१,१०४,१०४ नर्भारत (नर्पान)-१०४,१०५ सहान---२२ नोगर (नगर)-१६= संसाहित्य-१८४,१८६,३२७ P123---31,23 FC 17 --- 7 3 8 ي والسيدة الماسية To make to the first the # " } f --- 3 8 , 5 & 3

मागार्जनीकुंड - १००,१०१,२३३ नादिका---१८ नादिरशाह----नानकिङ्— १२०,१८७ नानशान पर्वत-१८२ नानाघाट—२४,६८,१४४,२३१ नाममुदा---- ५१ नारदस्मृति---१५३ नाल-- २६,३३ नालन्दा--१८,१८० नालमलै--२५ नाली यत्ती-9४० नावजा (नाविक)—४३ नाविकतंत्र---२२४ नासत्य---३५ नासिक—२४,६८,६६,१०१,१०२,१०४,१२२ निकन-- ११४ निकामा (नागपद्टीनम्) - १२३ निकिया-७१ निकुंच (गुंव)-9३३ निगम-४१,१६३,१७= निजराश्री--=,१६५ नित्रान-- ११= निष्पुर-४४ नियर्भ-१३,७२,७३ नियास-- १२५ निप्यामकजेड्ठ—६१ नियामक सुत्त-६१ निर्यामक—६१,६३, ६४, ७६, १४४, १४७, 988,980,989,900,909,954, १६६,१६८,२०२,२०६,२२६ . निर्मश—१६३ निशासुर-१६५ निपार्--१८,४०,१३१ निन्तर-६१ निहार्वर-११) निवेद्धारेश—१६०

पुदुकोट्टै—११६ पुनर्वस नाग--१४० प्रजार---१२२ पुरुवंता-श्रपरंत-- १७ पुरंदर--३५ धरिमकार--१५३ प्ररिवद्टा--७५ पुरी-१३३ पुरु — ७२,१११ पुर्तगारा—११३ पुरुषपुर (पेशावर)---१०, १६, १७६, १८६, 955 पुरुषाद-- १३१ पुलक (रतन)---३१४ पुलकेशिन् द्वितीय-१८३,२३८ पुलिंद---१३४,१७२ पुलुमायि-१२२ पुष्करणा (पोखरन)-१०४ पुष्करसारि-४६ =E,E0,E9,990,930,90E पुष्यत्रात- १८६ पुहार (कावेरीपट्टीनम् )---६२,१४६,१४५, १५६,१६० पू छ---२०,२२ पूना--२४,२५,६६,१०१,१०२ प्रिक--१५३ पूर्व कोसल-१६ पृथ्वीराज- १४,१६४ पेगू---२६,१२४,१२७,१३३ पेदुकवांग ( जहाज )—२३४ पेन्नार नदी--१०७,११६ पेराक--- २११ पेरिडिक्कास--७१ पेरिसस-६०,६६,१००,१०२, १०३, १०४, १०६,११२, १९३, १**१**४, ११४, ११६, ११७,११८, ११६, १२०, १२१, १२२,

१२४, १२६, १२७, १२६,१३१,१३४, १४३,१५७,२१३ पेरिम-- ११४ पेरियार--१०७,१५७ पेहनर किल्ली-१०७ पेशावर-५,६,८,६,१०,११, १४, १४, २२ २३,४७,८०,८३,६९, ६७, ६८, १०० १०७,१११,१२०, १४०, १४४, १६०, 989,988 पैठन---२४,६८, १०२, १०४, ११७, १२२, 939,948,398 पोखरन-१७४ पोडुके (पांडिचेरी)-99६,9२१, पोतघ्वज-१६८,१६६ पोतनपुर ( पैठन )- १३१ पोद्दालपुर ( पैठन )---२१४ पोयपत्तरा (वंदरगाह)--१७० पोर्तदलाचीन-- २०५ पोलु-चा—६ पोर्लैड--- २६ पौड़— ५७,२१५ पौरवराज--७२ प्युकेलाइटिस ( पुष्करावती ) -- ६१ प्रिधिवर्ग-१११ प्रतिष्ठान ( पैठन )—२४,४०,४४,७७, ६८, प्रथम कायस्य--१७७ प्रथम कुलिक - १७६,१७७ प्रथम शिल्पी—१७७ प्रपथ (विश्रामगृह)—३६ प्रभास -- १०४ प्रयाग—१२,१४,१४,१७,१६,२०,२१,२४, दE,२9 € प्रयाणक (पहाव)--२०१ प्रवहरा ( जहाज )--१६७ प्रसेनजित-४= प्रसियेन--- ६१

पत्रपुटा ( नाव )--- २१२ पथरा-५१ पद्मप्रामृतकम्--१७३ पद्मावती--१७४ पनेई---२२० पन्ना श्रंखला—२४; खान—२१५ पपउर--१८, ४७ पयागतित्थ, ( प्रयाग )--- १६ परतीरकभांड (नियति का माल )-9६७, 739 परांतक प्रथम---२१६ परिकराव---४६ परिच्छेय (त्र्रॉल से श्रॉंकने का माल)-9६६, 900 परिवंद्यु प्रदेश-१६२, १६३ परिसिधु—२, ११, १८, ३८, ६२ पर्याणवग्ग---१७ पर्वान-- १६४ पलक्क (पलक्कड)--१७५ पलवल---२२ पत्लव---२०० पवस ( चमड़ा )—४३ पशाई-- १ ६५ पशुप---११ परिचम वर्षर ( वार्वरिकोन )-9३२, १३३, 934 पहन--३,४, ३७,४४, ६६, ६२, ६४, ६४, ६६, ६६, ९०१, ९०४, ९०६, १९०, 938 पांडव--४६ पांडिचेरी—११६, १२१, १२३ पांदुरंग ( फनरंग )---२२० पौड्यवाट ( मध्रे )—२१५ पाकिस्तान —३,६,१२,२६

पादनिमाग-१=,१६,४८

पष्टरिपुत्र (पटना)-४,१४,२०,३६,४८,

६१,६=,१०७,१११,१२३,१३७, १७६, १७७,१दद,१द६ पाणिनि—७,६,५०,५१ पाताल-७३,६१,१२२,१२७ पातालु ग—२०० पाघेयस्थगिका — १३७ पादताङितकम्—१७७ पानीपत-१४,१८,२०, २१,२२ पापिका श्रंतरीप-- ११६ पामीर—:३,४,२०,३३,६२,६६, १७६, १७७, १६२,१६३,१६७,२०० पारद--११ पारशवास---२१५ पारस दीव--१६६ पा्रसमुद्द—= ७ पार्थव--४६ पार्यात्र-- २० पार्वतीपुर-- १२ पालघाट-- २४ पालनपुर—२६,१०५ पाल वंश-१६• पालामऊ-४६ पालितकोट नाग-9४० पालिबोध (पाटलिपुत्र)—१३७ पालेमवेंग-१३४,१६६,२०८,२१० पावा-१७,१८,४७,७४,७६ पासोक नदी - २०० पाहँग - २२० पिंग-चू-को-तान--२०८ विंवलनेर--- २६ पिपीलक--६= पिरलाई---११४ पिष्टपुर (पीठपुरम्)-१७५ पीजन श्राइलैंड-1=,१२२ पीठपुरम्—१७५ पुडमेदन- १६,१२२,१६३ ४६,६६,७४,७४,७७,७=,७६,८६, ६०, पुँद्वर्धन-२०,२१

वन्तू-१६, १७७, १८८, १६० बयाना---२१,२४,२६ बरका की खाड़ी---११७ बरके ( द्वारका )-- १ • ४ वरावर पहाड़ी--१६ बरार---२४.५७ बरावा-- १ १ ४ बरैली - १२,४८,५०,१४१,१६६ बर्दवान---७६ वर्बर -- ८७,११२,२१५ बर्मी--१४,३१,६१,६ ७,६८,८७, १२७,१२६ 933,983,988,969,300,39% बलख--२,३,४,४,६,७,१० ११,१४,१८,१६, ३६,३७,३८,४४,४६,६८, ७०,७१, ७४, ٥٠, ٥٤, ٤٥,٤٩, ٤٦,٤٤, ٤٤,٩٩٩, १२७, १३७,१७२, १७४, १७४, १७६, 989,983,984 बलपटन -- १०५ वत्तभद्रक---२२६ ब्रतभामुब (भूमध्यसागर ) - ५६,६२,६३ बलहस्स जातक--६०,६२ बलिया--- २१ बलीता (वरकल्लै)-99६ बत्तुचिस्तान-४,११,१३,२६, ३०,३१, ३२, **३३,३४,३३,३७,४१, ४३,४६,६७,७३,** = 0, = =, E0, EE, 990,920, 93x, 989, 983 बल्लभगढ़--२२ बल्लम---२०५ बवारिज (बावरिए)-२०५ बसईं -- २६ वसरा — २०४,२०५ बसाढ़- १७,१७८,१३३ बसेन ( वर्मा )-- १२५ बस्तर---२४ महरैन-१२६,२०२ बहुधान्यक-- १६

बांदा-- ७६ बाइजेंटिन—१७६,१६१ धागसर--- २२ वाजौर---७२ वाणमञ् - १ ८० वाड़ी--१६,२१ वाद---२३ वादखुश - २०२ बानकोर-- १ ९ ७ वानाई (बनियें )--२०० वानियाना ( बनियें )--२०८ बाबर-७,६,१०,१४ बाबेल मंदेव--- ५६,६३,११६,११३,१२४ वामपुर--३०,३३ बार (किनारा)--२०२ बारजद (बेड़ा)---२०२ बारडोली - २६ वारन-- १६ बारवूद (वलभी)--२०३ बारवई ( द्वारका )---७४ वारा--- ६ बाराक्यूरा-- १ २४ वारामूला---२१,२२ बाराबुद्धर---२३४,२३६ बारीसाज्ञ—१०० वार्वरिकोन--१९०,११४, ११६,१२१, १२२, १२४, १२६,१२७,१२=,१२६,१३२, 934 वालाघाट---२५ वालापुर--१७ वालाहिसार-9 ६३ वालेकूरोस--१०५ वावरी---२४,२४,११४ वॉसवाडा---२३१ बाह्लीक (वलख)-११,१८,६६,६३,१७४ विवसार-४६,५०,६६

प्रचेप— ६४ प्राड्— ६,७१ प्राचीन वात ( पूर्वी हवा )— १७० प्राह् ( नाव )— २३४ प्रियगुपट्टन— १३१,१३२ प्रियदर्शना— २२४ प्रोपयासिया— ६१ स्वव ( जहाज )— ४३ स्वाविनी ( जहाज )— २१३ स्विनी — ४३,४५,१०४,१०६,१११,११८,११८,११८

फिंग (फोनीशियन)—६१ फतहपुर सीकरी- २६ फतेहावाद----२२ फनरंग----२२० फरगना--- ६४,१७२ फरहरूद-9 ६५ फह खावाद---१६ फलन--- १६ फलविणिज—१५३ फारस—३२, ६३, १७२, १६६, २०४,२०७, २१५, २१६ फारस की खाड़ी—३१,३३,४६,७३,८७,६६, १०६,११४,१२१,१२४,१२७,१२८, 980,98=,209,202,203,200, २0=,20€,294

फियारित—( डांड-पतवार )—६१ फूनान--१३४,१ = ३,२१६ बंका---१३४ वंगाल--१२,१४,१४,१८,२१,२३,२४,२६, **५७, ५५, १०४,१२०,१२१,१२६,१३१,** १३२, १३४, १४३,१६०, २००, २१३, 398 खाड़ी—५,२६,४२,१००,१०७, बंगाल की वंदा द्वीप--१४५ वंदोग--- १३३ वंधुम---२४० वंबई---२४,१०२,१०३ ११७,२२६ वङ्ग्रोन्स-- ११६ बकरे ( माल ढोने के )-3२,६७,१३२, 83€ वकरे (पोरकड )-११=,१२२ बगदाद-४,२०५ वाजियाति ( हाथी )—४४ षटेविया---२३४ वडगर---१०७ वड़ापुल---२२ वड़ोदा---२४,२६ बदख्शों—४, ११,२०, ६०,१२६,१७७,१=३, १८८ वदर द्वीप--- २११ वदरपुर---२२ बद्दन ( पुलिया )-- ३६ यनवास-१००,१०५ बनारस—१२, १४, १६,१७,१८,१६,२१,२२, २३. ४४, ४६, ४८, ४८, ६०, ६२,६६, ६७,७६,⊏६,६०,**१०**६,१०७,१२८,१६६,

9=5,984,39=

यनाम मही---१०४

भ

भंगि---७५,७६ भंडीसार्थ -- १७६ भक्त (भता) - ६२ भगल राज-७२ भगवती श्राराधना---२१५ भगवानपुर---२६ भगग--४७ भट--१४१ भटिंडा-१२,१३,१४ भड़ोच-१४,६३,१०२, १०४, १०४, १०७, १९०,१११, ११३, ११६, ११७, ११८, १२१,१२२, १२६, १२७, १२≈, १२६, 944,987,202,203 भदरवा---२२ भद्दिया —१८,१६ भद्दिलपुर—७५ भदंकर (स्यालकोट)--१५,१४१ भद्रारव--१४१ भया ( नाव )--११२ भरत-१६,५१,५२ भरतपुर---२१,२६ भरहत----,१२०,२१२,२३२,२३६,२३७ भरक--१=३ भरुकच्छ (भड़ीच)---५,२४,६२,७८,६०, ६१,६६,१०२,१०४,१०५,१०६, ११४, ११६,११७, १२६, १३०, १३१, १३३, १३४,१६३,१८४ भर्ग--४६ भविल-१४५ भविसत्तकहा-२१२ भांड ( माल )-१६७

भागलपुर--१२,१४,१८,२१,२३,४८,१६४

भारत-२,३,४,६,७,=,११, १२, १३, १४,

9x, 95,9v,9E,27,75,7v,7;=7E,

**₹२,₹₹,₹४,₹४,₹६,₹७,४**٩, ४४, ४६, |

भाडी--- २५

७०,७१,५३,७४,७६,न४,न६,न७,नन, £0, E9, E7, E8, E6, E5, 900, 903; १०४,१०५, १०६, १०६, ११०, १११, 992, 993, 994, 998, 990,995, १२०,१२१, १२२, १२३, १२४, १२४, १२६, १२७, १२≈, १२६, १३१,१३८, **٩४४,٩४**૫,٩૫०, ٩૫३, ٩૫४, **१**૫६, १४७, १७२, १७३, १७४, १७६,१७७, १७८, १८३, १८४, १८६, १८७,१६०, १६१,१६२,१६३,१६४,१६४,१६६, 964, 888, 200, 202,203,208, २०६,२०७,२१४, २१८, २१६, २२६,-२३३,२३६,२४० भारतमाता-१२५ भारवहसार्थ-१६६ भिन्नपोत विणज-वृत्ति- १३६ भिन्नमध्य-२६ भिल्ल-१८०,२०१ भोटा - १६ भीम-१६ भीमधन्ता--- २३६ भीमबर---२२ भीमा नदी-- २५ भीष्म (रतन )-२१४ मुज्यु-४२,४३ भूग्रन-१२६ भूमक---६६ भूमध्यसागर-३, ४६, ६३, ६७,१०६,११४, 128,939,98= भूमि उदेशज्ञ—५० भूतिंग--- १६ भेरा---७६ मेलसा—२४ भोगप्राम--१= भोगनगर--१=

भोज परमार---२१२,२३१ -

४७, ४६,५०,६२,६३,६४,६६,६८,६६,

विलासपुर—२२,१७५ विसूली — २२ विहार—१२,१४,१४, १ ७,१८, २०,२१ ४८, 85,842,980 वीकानेर---३७ वीजाप ( हवा ) - १७० वुंगपासोई- १२५ बुंदेलखंड—१४,१४,२४,७६ बुइद--१६५ बुबारा—६७,१६४,१६४ बुखारी---२०७ वुगहाजकुई— ३५ बुजुर्ग इव्र शहरयार---२०८ वुतखाक---७ वुद्ध---१६,१८,२४,४७,४८,४६,४०,४२,६१, ६६, ७६,८४, १४७,१४१, १४२, १४४, 940 बुद्धभट्ट—२१४ बुद्धभद्द—१८७ बुद्धयशस्-- १८६ बुधगुप्त---१७७ बुधस्वामिन्-१३० द्येतर—७१,७२,६१ युरहानपुर---२४,२६ वुलंद शहर-१६,१६५ बुलिय-४७ धुस्त-- ७० **ब्**ड—४१,४२,४३ वॅमक-१२५ वेंश---१०३ वैदा यची--१४१ बेक्नप्ट (मूटलोर)-४१ देशाम- २२,६७ बैट—२०३ धेतवा गडी—३४ देशमञ-१०३ बेग्गेग-२९०

वेरिगाजा (भड़ोच)—१०२,११३,११६,१२१ वेरिल्लोस ( वैड्र्य )-४४ बेरेनिके—१०६,११०,११२,१२२,१३५ बेरोबेच (ग्वा)—१२४ वेल्लारी-१०७,१२६ बेसाती-- १२० वेसिंगा-१२५ बेसुंगताई-- १३३ वेस्तई--७० वेहमा---२३१ वेहिस्तान—४,६६,१११ बैठन ( पैठन )--१०५ वैरागढ़— २१५ वैराट—७६ वैलगाङी— २६,३२,४०,५७, ५८,७७, १४८, 963,900,236,23= बोकन---१६,१७७ बोधिकुमार—४६ बोविसत्त्व--- ५१,५२, ५३,५४, ५५,५७,५८, बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता— २१४ बोरिविली-२२६ बोर्नियो— ६७, १४३,१७४,२०६,२३० वोत्तन दरी-4, २६, ३४,३७,१११,१६१ बोलोर--२०,६४ च्यास नदी--१६,१८,२०,४४,४६, ६६,७०, ७२,१११,१६५ ब्रह्मगिरि---१२६ व्रह्मनावाद---७३,८६ ब्रज्ञपुत्र-- १२,४६,१००,१२७ ष्रयमणि—२१४ व्रकशिला—२१ त्रहा-9४६ ब्राहर्--१६१ शह गी नही-989

मनोरथदत्त -१६७,१६८ मनोहर--१४६ मरकणम्-११६ मरणपार-१३०,१३४ मरल्लो-१८४ महकांतार-9३०,१३४ मरुवरपाक्तम्-१५७ मर्ग--३=,४६,४६,६०,१११,१७४ मर्तवान की खात-१३३ मर्व-४,५,६७,१११,१६१,१६५ मलक्का--१२४,१२८,२०० मलन---७३ मलय ( भि्तपुर )- ७५ मलय श्रकोन-१०४ मलय एशिया--- , ८८, १२४, १३६,१४५ 9=3 मलय पर्वत- ६६,१०४ मलय प्रायद्वीप-१२१,१२४,१३३,१८३, 984,700,790,793,798,770 मलय वस्त्र-११७ मलाका जल डमरुमध्य - २०० मजाया--११४,११=,१३३,१३४,१४४,०००, २०४,२०६ मली--२०५ मलैयूर ( जंबी )---२२० मल्हान टापू--२०४ मशकन - २०४,२०५ मशर-४ मश्कई-- २६ मसालिया ( मसुनीपटम् )-१२० मसाले-१२७ से २०७ मसावा---११०,११२ मसिरा टापू ११५ मसुनीपटम् --२५, २६, ११७, १२०, १२३ 938 महमद गजनवी-१३,२३,१६४,१६५ महाकटाह (केदा)-१६८,१६६

महाकर्णधार--१५० महाकांतार - १७५ महाचीन (चीन)--२१४ महाजनकजातक-६०,६१ महानाविक--- १०० महानिद्देस-१३०, १३१, १३३, १३४, १३५, महापथ-५१ महाभारत-४,४,६,७,८,९१,१५,१६, २०, २१, ६४, ६७, ७३,६३,६४,१००, १०६, १३१, १३४, १३४, १३८, 940 महामग्ग-५१ महाराष्ट्र-२४,७४,१००,१६४ महावराह - १ ६ ६ महावस्तु--१२७,१४२,१४३,१८० महावीर - ४७ महिद ( महेंद्र ) — ६६ महिस्सित (माहिष्मती)--२४ महुरा ( मधुरा )--७५ महेंद्रपाल-१६० महेश्वर दत्त-१६७ महेश्वर यत्त - १४६ महोद्धि-४२ महोरग-१४६ मांडवी-99६ माश्रोतुन—६२ माकंदी--२०१ माऋलि नदी-9५७ माडागार्मर---२६ माहरिपुन सिरि विरपुरिस दान-१०० माताम्रलिंगम्---२२० माधुर श्रवंतिपुत्र-४६ मार्वि--१५८ मादामलिंगम्-१३४ मानक्कवरम् ( नीकोबार )--- २२० मानभूम---७६

भोज प्रथम ( गुर्जर प्रतिहार )-१६०,१६२ भोपाल-२५ भ्रष्टाला ( कश्मीर में )-9४० मंगरोथ ( मंगत्तोर )-१८४ मंगलक - २२६ मंगलोर ( स्वात में )--२० मंगलोर ( मद्रास )-- १८४ मंगोल-२,७,३८,६२,१३३,२३६ मंडगाम-95 मंत्रकोविद ( इंजीनियर )-४१ मंथरक--- २२६ मंदर--११,१३= मंदसोर--१७८ मंदा- ११४ मंद्रावर---=,७१ मंसूरा-१ ६३,२०३ मच--- ६६ मक--४६ मकरान--- २६, ३०, ३१, ७३, १६२, १६५, २०३,२०५ मकरोडा--२२ मका - २६ मगब--१४,१३,३७,४७,४८,४६, ४०, ४२, ६८,६६,७२,७४,८७,१३६,१४२,२१४ मग्गत्रो (गलही )-१६३ मध—६८,१०७ मधा यन्ती-१४१ मच्छ ( मत्स्य )—७५ मिट्यकासंट-१८ मझ ( मत्स्य )— ६६ मजार शरीक-४,१०,७१ मणिकार-१४३ मिकार महत्तर-१४२ मिपारनवम्-१५७ मध्युर—२ मजिलेल देवी—६०,६१

मणिमेखलै - १५६,१५६,२१४ मणिवती-9४१ मति--१७० मतिपुर---२० मत्तत्रारण (केविन ) - २२५,२३३,२३४ मतियावई ( मृतिकावती )—७५ मत्स्य-४७,७६ मत्स्यपुराण - १३८,१३६ मथुरा-४,१४,१६,२०,२१, २२, २४, २४, ५०, ७४,७६,८६,६१,६४,६६,६७,६५, 107,900, 999, 977, 939, 989, १४२,१६४, १६६, १७४, १८८, १६४, 984,395,230 मदुरा ( मथुरै )--१•७,११६,१२३,१२६, १३६,१३७,१४७,१६०,१६६,१७० मत्गु (जहाज )---२३ ६ मद-१६,४३,१७४ महास-४२,६६,१०७,११६ मधुक (रांगा)--५. मधुमंत ( मोहमंद )- ध मध्य एशिया-- २,३, ११, ४३,६७,६८,८६, हर, ६६, ६८, १०२,११७,१२३,१३६, १४३, १७२, १७५, १८२, १८३,१८४, 9=4,9=0,982 मध्यदेश—२,५०,७४,८७,१८८ मध्यभारत-२४,८७,१७४ मध्यमंदिरा ( जहाज )- २१४ सध्यमगष्ट्र—=७ मध्यमा (नाव)--२१२ मध्यमिका (नगरी)—६० मनमाड---२५,२६ मना ( तीत )--४३ मनार की लाबी--- ८७, ११६, १२४, १२६, 920,294 मनीता---२६ मनु--४४ मनेइ-४३

शूंगा—६७, ७८, ८२, ८७, १२६, १३१, १४६, १४२, १४६, १६०, १७३, २०७,२१४ स्ल—८७

म्ला—५७
म्लाणाज—१५३
म्लस्थानपुर ( मुल्तान ) १६०, २१४
म्लस्थानपुर ( मुल्तान ) १६०, २१४
म्ला दर्रा—११, २६, ६७, १११
मूषिक—७३
मूषिक—७३
मृतिकावती – ७५, ७६
मेंकी ( मंगलोर )—२०

मेंढ पय—१३० मेकोग नदी—२००

मेगास्थनीज—३६, ७४, ७८, १३७, १३८

मेड़ता— २६

मेनाम नदी---२००

मेन्थियास—११४ मेमफिस—१२८

मेय ( नापा जानेवाला माल )-9६६, १७०

मेरठ-१६

मेह-११, १३=

मेलांगे ( कृष्णपटनम् )—१२३

मेलजिगारा—११७

मेविलि वंगम् - २२०

मेसाणा— २६

मेसोपोटामिया—३२, ३४

मेहरौली-१७४

मैकाल पर्वत-२५

मैकासार—१३४, १४५

मैसलोच ( मसुलीपटम् )-१२३

मैसोर—२४, ७४, १००

मोगादिशु—११४

मोचा-99४

मोजा-११०

मोहरन (कोकेले)-१२४

मोती—४२,६७,७७,७६,=२,८६,=७, ११०, ११२,११३, ११७, ११६, १२०, १२३, १२६,१२७, १३१, १३६, १४६, १४२, १४७, १४८, १६०, २०४,२०६, २११, २१४

मोदकारक-- १५३

मोनोग्लोस्सोन-१२२

मोनोिकय--११४

मोलमीन--२००

मोज्ञोचीन (मलय) - १२८

मोसिल्लम--११३

मोहमं र—९

मोहेनजोइडो-३०,३१,३४,३७,४१

मौलेय - १ १

मौर्य -८,३८,७४,७४,७६,७७,७८,८०, ८१,

47,47,48,49,44,48

मौर्वालिया 'कृष्णा नदी)—9२३

य

यंत्रकार महत्तर—१५२

यमन-यमनी - ११०,११४,२०५

यमली (कपने की जोड़ी)-१४२,१४३

यमुना नदी-१२,१४,१७,६२,१६०,१६६

यवद्वीप (जावा)--१२५,१३१

यवन---३,६६,८६,६०,६४,६६,१०१, ११६,

१३६,१५७,१४८,१६१,२३६

यवनपुर (सिकंदरिया)-9३१,१३२

यव्यावती (भोब नदी)—१७७

यशव—३१,६७,६=,१४२

यशोवर्मन्—१८० यह्दी—१०६

यत्तपालित-२२४

यज्ञश्री सात क्रिलि—हह, १०३, ११६, २३३

याकृती-- २०६

याकूव--१६३,१६४

याकूबी--२०३

यागुना— २०२

याउदीगिर्द-१६१

मानसोल्जास—२१४ मापप्पालम् -- २१० मायिर्हाडेंगम्---२१० मारकस औरेलियस—६७ मारवाड़—१४, २३, २४, ५८, १७४ मारूफ हवा- २७२ मार्गपति -- १८ ७ मालदीप--२०४ मात्त्वन-- १९७ मालवा--१५, २३, २४, २४, ४६, ७६, ٤٥, ٤٣, ٤٤, ٩٥٩, ٩٥٦, ٩٩٠, ११८, १३१, १७४, १६०, २११ मालाकंद दरी-9२ मलाकार---१८० मालाकार महत्तर - १५२ मानात्रार—२५, ५७, १०४, १०७,११८, ११६, १२१, १२७, १३४, १८४, २०७, २०८, २११, २१३, २२६ माले (मालाबारे)-१८४ माली-99३ माप ( सिक्का )—==० मासूदी - २०३, २०४, २०७ मामूल-३६, ७६, ८०, ८१, ८२, ७३, 339,309 माहिष्मती ( महेसर )—१७, २४, २४, ८७, माही - १०७ मिंग-१८२ गिचनी - ह मित्तविद्र -६२ मित्र (देवन )-३५ नित्रगुम--- २३६ मिनदान- ६२, ६५ निरामी-१३५ निधिग-१२, १६, ७४, ७६ मिदनपुर—७६ निनाम-१०४ मुहम्मद् विन काश्विम—१६३

शिवरित क प्याना-१२६

मिलिंद--- ८६, ६०, ६१ मिलिदप्रश्न-१६, १३१, १३६, १४६,२०६ मिस्र-१३, २६, ३४, ४३, ४६, ७८, ७६, १०६, ११२, ११४, १२२, १२८, १२६, २०७ मि हरकुल-१६० मिहिला ( मिथिला )- ७५ मीडिया—४३, १११ मीरपुर खास-१७५ मुंजवत पर्वत-१३८ मुंड्रस--११३ मकोई--४६ मुगल---- , २०, २२, २३, २६, ४५, ५२, ४४, ६४, ५० सॅगेर—२१, ४८ मुचिरि-मुचिरी (कैंगनीर)---- १०७, १४७, १६० मुजफतरपुर--१७, मुजा-११०, ११४, ११५ मुदा ( पासपोर्ट )—७६, ८० मुद्राध्यत्त— ८०, ८१ मुदाराच्य - १७७ मुन नरी--२०० मुरगात्र नदी-१६१, १६३ मुरादावाद---२२, २३ मुरिया ( श्रकीक का प्याला )-११३ मुरुचीपष्ट्रन ( मुचिरि ) १३१, १३४ मुहराड--१०७ मुरुशु-४४ मुलक (मूलक)—६६ मुलतान-मुन्तान-५, १३, २२, २३, ४६, ४७, ७२, १६१, १६२, १६४, १६४, मुम्हर बिन मुहलहिन---२०० मुसेन वंदर-१०६, ११०, ११२ सुरम्मरगोरी—१४

रामगंगा- १६ रामग्राम---२१,४७ रामनगर---१६६ रामनी ( सुमात्रा )--२०४ रामायण-१४,१६,४१,१६४,१६७,१३० रामेश्वरम्—२५,२०४,२१८ रामेषु—२४• रायपुर--१७४ रायविंड-- १२ रावणगंगा--२१५ रावलपिंडी--१०,२२,४६,४७ रावी नदी--२२,४६,७२ राष्ट्रकूर-१६०,१६२ रास एल कलब-- ११४ रास चेनारीफ-११३ रास नु--११५ रास फर्तक ( स्याप्रुस )-१०४,११०,११४ रास फील- ११३ रास वेनास--११० रास वेन्ना--११३ रास मलन--७३ रास हंतारा-११३ रास हन्फिला-99२ रास इसीक--११४ रास हारून--११३ राहेंग---२०० हर्--१४८,१७० रुद्रदत्त-१३२ स्द्रदामा—६६,१०२,१०४ रुधिराच--२१४,२१५ हम-७,२०७ ह्म--३,२६,३३,३४,३६,६• रेक्टोफेन पर्वत- ६२ रेवत थेरा-१६ रेशमी कपड़े—३,४,६६,६७,८७, ६७, ११६, ११७, ११=, १२०, १२३,१२४,१२७, 183,840,802,802

रोबत श्राक--६ रोम-रोमन---३, ४, ६७, ६४,६७,१००,१०१ 903, 904, 904, 906, 990,999, ११२, ११४, ११४, ११८, १२१,१ .२, १२३, १२४, १२६, १२७, १२८,१२६, १३१,१४६,१६१,२०२ रोमा (रोम )-- १३१ रोह प्रदेश-१८८ रोहतक-१४,१६,१८,१४२ रोहतास-२२ रोहिणी नदी-४७ रोहिलखंड--२० रोहीतक (रोहतक )-१४,१६,१८,१४२ लंका (सिंहल) - ७६,७=,=७,१००,११२ १८७,२१५ लंकासुक (केदा)—२१० लंगाशोकम् - २२० लंडई--१०,७१ लंपक (लगमान)—७,११,१६,१७६,१७७, 980,989 लकादी---२०४ लखनऊ — १२,१७,२१,४८,७६ लगतुरमान-१९४ लगमान - १६,६६,७१,१६५ लगाश -- ३३ लताबंद-- ७ लदाख--१ ५५ लयनिका (रावटी )—२२३ ललितादित्य-१६३ लवंगिका - २२६ लस्कर-१२ लहरी वंदर (कराँची )- २४ लचमी--२३३ लांग चाऊ--१८६ लांग वाल्म ( नीकोबार )--२०४ लायोडीस - ११७,११६

यात्रा (सङ्कों पर)—४४,४८,७८,८३, ११०, १३१ से, १४० से, १४७,१६३ से,१८१-9 = 6, 209, 299, 236-280 यात्रा-वेतन--७६ यान---१६६ यान-भागक - ५३ यारकंद--१११,१८३,१८८ यार्म -- ६ यासीन--- ८४,१८३ युक्तिकल्पतरु---२१२,२१४,२३१ युकातीद- ६० युग्या (गाड़ी)—२२३ युधिष्ठिर—६७,१०० युन्नान-- १८७,२०० युवान च्वाड्—७,८,६,१६, २०, ७०, १३३, 904,900,980,989,984 युवान पाउ—१८७ यु-ची (ऋषिक)—६२, ६३, ६४, ६५, ६६, युढेमन अरेविया (अदन)-११४ यूथीदम—७४ युनान युनानी —३५,७६,८८,८८,६९,६०,६१ ६२, EE,90E,990 998,996,990,939, १२३,१२४, १२६, १२७, १२६, १३४, १७२,२३६ यूरेगेटिस द्वितीय — ७ म यूरेशिया-- ११ युद्धाम्बस---७=,७६ यूरोएशियाई रास्ता—४ युरोन-२८,१०६,१६४ योत्त (रस्धी)—६१ योन ( विकंदरिया )-- १३०,१३३,१३४ गीरिय-६२,६=,१०२,१०७,१७४ रगशास नगरी—६२०,३२१

रमस्या (बेरामक) - ३२,७३

रहर्गः :-- ३३

रक्सौल-१२ रजतभूमि-- १२४ रतनपुर—१२८,१**२**६,२१४ रत्न- ५,६७,८०,१२०, १२८, १२६, १६०, २०६,२११,२१४ रत्नद्वीप (सिहल)—४६,१३२,१४८,१५० रत्नाकर (श्ररब सागर)-४२ रथ--३५ र्थ्या---७७ रमठ---६ = रमनक (रोमन)--१२२ रश्मित्राहक - ७६ र्गेगा—३१,५०,११७,११८,१३४ रॉची-- ३४ राजग्रह—१६,१७,१८,१६,२१,४८,४६, ५२, **44,48,04,983,984,958** राजघाट-- ६० राजतरंगिणी-9 ६४ राजनपुर---३४ राजपथ---५१ राजिपपला--१२२ राजपुर---१३२ राजमग्ग--- ५१ राजमणि—२१४ राजमहत्त ( थिहार )-१४,१८,२१,२३ राजमुदा- = १ राजर-- ६ राजराज महान्--२१६ राजस्थान-१४,१४,२१,२३,३१, ७६,१०१, 902,908 राजापुर---२६ राजिलक - २२= राजेंदचोत्त-१३४,२१६,२२० राजीरो-- २०,२१,२२ रानायुंटई--३०,३३ राम-४१

वसुदत्त---२२६ वसुदेवहिंडी-१३०,१३१,१३४,१३८ वसुभूति-१६७ वस्यकार-४६ वाजसनेयी संहिता-४३ वाना--- प वामनपुराण- १७४ वायुपुराण-१३=,१३६ वारंगल-- २५ वारवालि (वेरावल )-१४३ वाराण्सी--१ ६६ वारिक-9 ५३ वारिष ( बारीसाल )-१०० वारुण द्वीप ( बोर्नियो )-१७४ वारुणी तीर्थ-9६ वासिठिपुत चांतमूल - १०० वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि—६६,१०४ विंध्य पर्वत--१२,१४,२३,२४,८७ विंध्यत्रदेश-१४ विशोप सिका--१७६ विकल्प ( खेती बाड़ी )- १६५ विक्रम चालुक्य---२१८ विजय--१६४,२३३ विजयनगर--- २५ विजयवाड़ा-- २५ विजया नदी- १३२,१३३ विह्रडभ-४८ विदन्म (विदर्भ )- ६६ विदिशा ( भेलसा )—२४,२४,६७,६= विदेध माथव--रेद, ३६ विदेह---३८,६६,७६ विधि (रिवाज)-१६% विन्तुकोंह--११७ विपाक सूत्र-१६४ विम कदिषा -- ६६ विमलक (रतन)--२१४ विलसाण-२०-

विलासवती-9 ६ = विलेपंद्रह ( पांडुरंग )--२२० विह्य — २१७ त्रिवीत पथ--७७ विवीताध्यत्त-----विशाखा मृगारमाता—१४५ विशुद्धिमरग-- १ = विशोक---२०,२१ विष्णुपदगिरि--१७५ विष्णुपदी गंगा-9३६ त्रिष्णाषेण--१७= वीइभय ( वीतिभय )—७५ वीतिमय-७५,७६ वीरगल---२१६,२३०,२३१ वीरम् पटनम्-१२१ वूकांग--१६२ बू-ती ( कारा शहर )-- १८० वू-सुंग - १६३ वृंदाटक-== वृजिस्थान-१६,१७७,१६९ ৰূজি--- ४৩ वृहत्कथा--१३२,१३६ वृहत्कथाकोष---२१४ वृहत्कयारलोकसंप्रह—१३०, १३२, १३५, १३६,१४६,१५२ बृहत्कलपसूत्रभाष्य-१६=,१७२,१७= वृत्तरोपक-- ५१ वंटस टेक्सटाइलिस ( मलमल )--१२८ वेगहारिणी शिला-१६= वेणुपय---१३७ वेत्ताचार---१३४,१३७,१३६ वेत्ताघार-9३० वेत्रपथ--- १३७ वेत्रपाश (ख्ंटा )—१४६ वेत्रवर्मन्-१७७ वेदसा (विदिशा)— २४

लाश्रीशांग—६२ लाक हुसी--३४ लाजवर्दे — ६,३०,३१,३३,११६,१२६, २१४, 294 लाट ( गुजरात )—१५, ७६, १०४, १७८, 955,203 लान-चाऊ--१२७ लाम्--११४ लारिके (लाड)-90४,१०५,११६ लालसागर---३, १३,४६,५६,७८,१०४,१०६ १०८, १०६, ११२, ११३, ११४,११४, १२६, १३१ १४७, १४८, २०१,२०२, २०६,२१५ लावरायवती---२२६ लासवेला-१११ लाहौर---१२,२२,२३,४७,१६४,१६४ लिगोर--- २००, २२० लिच्छवी**—१५,४७,४≈,१४**२ लि-वान-- १ ६६ ली-कुञ्रांग---१८६ लु'ग--१८८ लु विनी---२१ लुधियाना—१६,२२ लुसिटानिया-9२६ लून-३= ल्रिस्तान-३४ ल्-लान--११,४३ लॅपस्कोस--१२४ लेबांट--४३ लोगर नदी— ६,७,११,१६,१७७ लोपनोर रेगिस्तान-१८८ लोगंग-१=६ लोश (जहाज )- २१३ गोह ( जाति )—६३ लेहारानी ( करोंची )--२०५ मोहिलोक--१९२,११३,९१७,१२=,१४६ क्षेट्रमहोदहो---३४ 在在124

व वंकम् (बंका )-- १३४ वंग (वंगाल )---११,७४,१००,२१४ वंग ( वंका )-- १३०,१३१ वंजी-- १०७,१२२ वॅशपथ---१३७,१३८ वंसपथ-- १३५ वंज्ञु नदी---४,५,११,७१,१११,१३२,१३३, 907,984 वर्षौ—४,११,२०,१०५,१७७,१८८,१६४ वच्छ ( वत्स )—७५ वजीराबाद-9२,२२ वजीरिस्तान-१६,१७७ वजी--४८,४६,४०,४२ वडपेन्नार---२५ विराज (विनया)-४१ वस्गुपथ--१३४,१३६ वत्स—४८,४६,४०,७४,७६ वनवास ( उत्तर कनारा )--१४३ वनसहय--२४,१४१ वनायुज-----वरकल्ली---११६ वरणा ( बारन, वुलंद शहर )---१६,७४,७६ वराहमिहिर---२१४ वरुण--३४,१४६ वर्णधातु—=२ वणीं (वनास नदी )-१०५ वर्ण-१६ वर्तनी-------वर्घकी महत्तर--१५२ वलमी-१६२,२०३ वलयवाह ( मस्तूल )--१७१ वसंतपुर--१६६ वमानि-- ७३ वस-१४८ वसुगुम---२३२

शालमनेस्सर तृतीय-४४ शालिवाहन-३८, १०४, १०४ शासक (कप्तान)—७६ शाहदौलापुल — २२ शाह-हद--४ शाहानुशाही--१०१,१७४ शाही (काबुल के )-- १६२, 983, 988, शाहीतुंप-३३ शिकारपुर---५, २६ शिलप्पदिकारम्—१४६, १४८, १६० शिल्पायतन- १५३ शिवालिक--9 ६ शिवि—११, १३, ६६, ७२ शीतोदा नदी- ११ शीराज--२१६ शुंग-- ६८ शुक्तिमती--७६ शुमाल जरविया ( उतराहट )--२०२ शुल्क---४८, ७६, ८०, ८१, ८२, ८३, १४२, १४३, १४४, १५४, १७३,१७= शुल्कशाला—=१, १४२, १५४, १७३ शुल्काध्यत्त—=१, =२, १४२, १४३, श्रुरसेन-४७, ७५, ७६, १४१ श्रूपरिक (सोपारा)--१३१, १६६ श्रज्ञवान पर्वत-9४६ शॅसे--१८८ शेल सैय्यद अन्तरीप-११४ शेन् शेन् ( लोप नोर )-१८८ शेनहन्त्रिन ( हाथी दॉत )-४४ शेवकी-9 ६३ शेष ( श्रानिक्स )--११२, २१४ शैरीपक (सिरसा)—१६ शैलारवाडी--१०३ शेलेंद-२१६ शैलोदा नदी—१३७, १३८, १३६ शो-पो ( जावा )--२०८

शौंडिक-- ६४ श्रावस्ती--१२, १६, १७, १८, १६, २१, ३६, ४०, ४४, ७४, ७६, १००, 920, 922, 989, 982, 988, १७०, १८८, १६७ श्रीकाकुलम् (चिकाकोल )-9३३ श्रीकुंजनगर-१४६ श्रीदेव---२०० श्रीनगर---२२ श्रीपुर ( सीरपुर )—१७५ श्रीपुर-१६७, १६६ श्रीविजय-१८३, १६६ २००, २१६, २२० श्रेणी--६१, ६४, ६४, द२, द४, द४, १४४, १४६, १४१, १४२, १४३, १७३, १७८, १७६, १८० श्रेष्ठि—४१, ६४, १३४ श्रोणापरान्त (वर्मा)--१४४ श्वेतविका--१६७ स

संक नदी-१२३ संकिस्स (संकीसा )—१६, १८ संकीसा-१६, २० संज्ञुपथ ( शंकुपथ )—१३०, १३४ संग वूरान--६ संगम युग-- १५६ संगर ( जहाज )- ११६ संगाडम्-चन्नारम् ( संघार )—२१३ संघदत्त - १८७ संघदास--१३० संजयंती (संजान)-१३१ संजनी--२०५ संडिल्स ( संडीला )—७५, ७६ संडीला—७६ संदन-१०२, १०४, १०६

वेनगुरला---२६ वेयंद ( उंड )—== वेरंजा—१६,१७,१४१ वेराड (वैराट)-७५,७३ वेरापथ---१३०,१३४ वेरावल-१४३ वेलाकूल---२२३ वेलातटपुर--- १३६ वेसुंग—१२४,१३०,१३३,१३४ वेस्पेसियन-१२२ वेस्संतर जातक—२३६,२४० वैक्ररै — १०७ वैगई नदी-99६ वैजयंती-१६८,१६६ बैह्र्ये—४४,११२,१२३,१२४,१४६,१५२ वैरायातर----२१५ वैताव्य पर्वत- १३२,१३३ वैरभ्य (वेरंजा )-१४१ वैरामक--११,७३ वैशाली ( बसाद )--१७,१८, १६, २०, २१, ₹*E,*४७,४*¤,*४*E,***¼₹,**9**%**₹,9*¤*= वैधवण-- २२४ वोनोनेज- ६५,६६ व्याघ्रदत्त---२२६

व्यापार—३१,४०,४१,४४,४४,५६,६४, ७६

से ६६, ६८,१०६ से, १११, ११२,११३

११४,११६,११७,११८,१२०,१२८,१२४,१२४,१२४,१३४,१३४,१३८,१४८,१४४,१४४,१४६-१६१,१६२,१६३,१७०,१७१,१७२,१७३,१७६,१७८,१७६,१७६,१८०,१८४,२१४

स्युह्—७७

 शॅब—३१, ७७, ७८, ६२, १२७, १४६, १४२, १४७, १६६, २१४, २३३ शंख ( नाम )-- ५६, ६०, ६१ शंख-वलयकार---१५२ शंविन (लग्धी)--४३ शंबुक--७३ शक--३, ११, २८, ४४, ४६, ६६, ६२, £3, E8, E4, E4, E=, E=, 909, १०२, १०३, १०४, १०६, 904 शकद्वीप-४, ११ शकस्तान-१६, १७, ७० शकुनपथ-- १३६ शकुलक-२२७ शक्तिकुमार—== शक्तिदेव-29२ शक्तिश्री--६८ शक--१४६ शतपथ ब्राह्मण---३८, ३६, ४२ शतमान सिक्का-४१ शवर---२०१ शरदंडा नदी--१६ शरयच्-१४१ शराव--६७, ६८, ८२, ८६, ११३, ११६, ११७, १२७, १२६, १४३, १६१, 200 शर्करवाणिज--१५३ शनाहत ( मलक्का स्ट्रेंट )-२०४ शहबाजगढ़ी--- ६ शांखिक---१५३ शांतुंग--१=६ शाक्य-४७, ४८, ५० शातकिंग-१८, १०४ शादीमर्ग - २२ शादुवन्-१४६ शादला-१४० शाम ( सिरिया )-२, ३, ३४, १०६, १२६

सौयात्रिक---१३४, १३६, १४७, १४२, २२४ साइप्रस - १२६ साकल ( स्यालकोड )--१५, १६, १८, २०, न्ह, ६०, १६३ साकेत ( श्रयोध्या )---१८,१६,७५, ७६,८६, 989,955 सागरद्वीप ( सुमात्रा )- १३१ सागर-व्यापारी -- १३६ साडा-- १२४ सातकर्णो—६६, १०२ सातवाह्न-- ६८, ६६, १००, १०१, १०२, १०३,१०४,१०४,१०६,१०७,१०८, १०६,११७,११६,११६,१२५,१५०, 233 सादेन (कपड़ा)-४४ सान फो-त्सी--२०८ सानुदास--१३४, १३६, १३७, १३८, १३६, सानुदेत--१६८ सारगन—१०२, १०६ सारनाथ-- ६७ सारभांड--१ ६६ सारा--२०५ सार्डीनिक्स पर्वत-9२२ सार्थ---१, २६, ३६, ५४, ५७, ६५, १३१, १३२, १४२,१४४, १४८, १४६, १५८, १६३, १६६, १६७, १६८, १६८,१६८, २०१, २३६ सार्थवाह—५, २६, ३१, ४१, ५६-५७, ४८, ६४, ७६, १४३, १४६, १६२, १६६, १६७, १६८, १६६, १७७, १७८, १६७, १६५, १६६, २०१, २३२ सार्थिक - २०१ सार्वभौम नगर ( उज्जैन )-१७७ सालंग—६,१० सालवला-१४१ सालसेट-१०३ सालिवला--१४१

सावत्थी ( श्रावस्ती )- ७५ सावित्री नदी-99७ सासाराम --- २३ सिंगान-फू- १११,१२७ सिंगोरा--२०० सिंडन-४३,४४ सिंदान ( डमान )--२०४ सिंदिमान-७३ सिंघ --३,४,=,६,११,१२,१३,२०, २३, २६, ३०, ३१, ३२,३३,३४,३६,३७,३५,४३, ४४,४४,४६,४७,४८,४६,६६,७०,७२, ७३, ५५, ८६, ६०, ६१,६४,६६,१०२, 904,994, 995, 939, 936, 935, १३२, १३४, १४६, १६४, १७२,१७४, 960,969, 962, 968, 964, 202, २०३,२०५,२०६,२०७,२२६ सिंध सागर दोस्राव - १४ सिंधु ( कपड़ा )-४३,४४ सिंधु नदी--४,५, ८, ६,१०,१३,१४,२०,२२, २६,३१,३७,३८,४४,४६,४८, ६६, ७०, ७१, ७४, ८६,६१,६५,६६,११०,१२२, १३३,१३५, १८३, १८८, १६०, १६१, 963,968,964,203 सिंधुसागर संगम-9३२,१३३,१३५ सिंधु-सोवीर—७५,७६,१३९ सिंफ (चंपा) - २०४,२०५ सिंहपुर - १६० सिंहल-५६,६०,६२,६७,८७,१००,१०६, १२०,१२४,१२६,१२⊏,१२६,१३१, 930,980,940,955,956, १६७, १६६, २००, २०२, २०३,२०४, २०६,२११,२१४,२१५,२३३ सिकंदर — ३, ७, ८, ६, १०, १३, ४४, ४६, ६६,७०,७१,७२,७३,७४,८६,६०,१६२ सिकंदर यात्री---१२४ **सिकंदरा—२२,६३** 

संदान---२०५ संप्रति - ७४ संभलपुर-१२३ संभ्यसमुत्थान - ६५ सई ( शक )-- ६२ सकरौची-६४ सकरौली-- ६४ सकुनिनथ-१३५ सकर---१३,२६ सक्तुकारक - १५३ सगमोतेगेने ( खद्र )- १२८ सगरती---४६ सगग--६२ सचलाइटिस -- ११४ सटायरद्वीप--- १३४ सङ्क---र६-२७, ३६-४०, ५०-५१, ७७,७५ 50, 945, 940, 950 सतपुड़ा---२३,२४ सतलज नरी - १३,१४,१६,२२,७२,६२ सत्तगिद-४६,७० सत्र ( धर्मशाला )-9३६ सदानीरा नदी--३८,३६ सदिया-- १२ सदम्म पज्जोतिका - १२८,१४० सद्धर्मस्मृत्युपस्थान सूत्र—१३७ सप्तसिंधु—३७ सकेद कोह—न.६ सवंग--१२५ स्वरी नही-12३ सभा-- ५२,५३,१६३ सभाकार-५१ सभाराष्ट्र ( बरार )--= ७ समंदान-६ समतर-- १ ३४ समरकर---४,६७,१९१,५६४ महर्भेतु-१२०,१२८ रमसाचरा-१६३,१६६,२००

समुद्रगुप्त-- १७४,१७५ समुद्दिना--- १३६ समुद्रपट्टन ( सुमात्रा )--१४३ समुद्रप्रस्थान-- १०० समुदयात्रा—३२, ४१,४२, ४४, ४८ से, ७७, ७८, ७६, १०१, १३३, १३५ से, १४३, १४२,१४६-१६०, १६६ से, १८४-१८६, १६६ से, २०८-२०६, २१६ से समुदी लड़ाई---२२६ से सरगी---७० सरंदीब-सिरंदीब--२०४, २०५ सरयू नदी--१६ सरवार (गोर बपुर)--२० सरसरा---२६ सरसुख—६८ सरस्वती नरी-9६,३७,३६,9६१ सरहिंद-9६,२२ सरापियन-११४ सराविस--११५ सरावीस की खाड़ी-9३३ सराय अल्लावरी—-२६ सर्वदेय विश्व 🕳 = ६ सर्वमंदिरा ( जहाज )--२१४ सत्ताहत ( जावा )—१४५ सत्तीचे (सिंहत )—१२४ ससानी—१२४, १७६, १६१, १६२, २३० सहजानि-9६ सहदेव-१३१, १३४ सहारनपुर--१२,१७,२२ महेठमहेठ-१७ मचरि—२४, २५, ६६, १०२, १४४ स्रीवी-प. २३२, २३ अ मीं जार की खारी -- २०५

सुवर्णकूट--१३४ सुवर्णदेव--१ ५३ सुवर्णद्वीप-१६, ६१, १००, ११८, ११६, १२०,१२३, १२४, १२६, १३२, १३७, १३६, १४६, १७०, १६७, १६८, १६६, 328 सुवर्णपुष्प--१८३ स्रवर्णप्रस्य-१४१ सुवर्णभूमि—६०,६२,७८,८७, १३१, १३४, १३८,१३६, १४३, १४७, १८३, १६७, 988,300 सुवर्णरेखा नदी-9२३ सुवास्तेन (सुवास्तु)— हो सूडान-- ११२ सूती कपड़े—६६,=२,६७,१०३,११२, ११४, ११६,११७,१२८, १३२, १६०, २०७, 298 सूत्रकर्म-विशारद-५१ सूपर (बोपारा)--१०२ सुरत---२४ २६ सुर्पार (सोपारा)—२१५ सूर्यकांत मणि-६७ सुवकार (रसीइया)------सूसा--३०,३३ संगुद्ध वन-१०७ संडोवे-- १२४ सेगन--- १ ८८ सेगॉव- २०५ सेच वान-१३= सेटगिरि—६६,१०४ सेतव्या---१७ सेतु ( पुल )—३६,७७ सेन्नेचेरीब-४४ सेफ श्रलतवील--११४

सेमिला-१०३

सेमिल्ला (चौल)—१०४,११७ सेयविया (सेतव्या — ७५ सेरिंगा गटम्-- १२२ सेरिव बंदरगाह---६२ सेलग - ४० सेलम - १०७ सेलिबी ज--- १४५ सेस्किनी-99 = सेहबावा---७ सैदपुर भीतरी-10६ र्सेधवाघाट---२४ सैन्र (चौल)--२०४ सैध्यदराजा--- २३ सोकोत्रा--११०,११४,११४,१२६ सोग्दि-- ७३ सोन नदी- १४,१६,२३,२४,६६ सोनपुर--१७,१ = सोनमियानी की खाड़ी-999,99% सोना—३०,३१,६७,६८,७७,८६,६७, १००, १ • १,११५, १२४, १२५, १२७, १३७, १३८,१४८, १४६, १४८, १७३, १६८, 988,200,208,290,299 सोनीपत - २२ सोपद्दिनम् (मरकणम्) — ११६ सोपात्मा--११६,१२१ सोपार्ग (सोपारा)--१०५ सोपारा - १ =,१०२,१०३,१०६,११७, १३३, १३४,१४४,१४६, १४७, १४१, १८४, 239 सोमनाथ--१३,१६४,२०५,२१= सोमाली-६३,८७,१०६,११०,११३, ११४, 929,920,902 सोरिय (सोरॉ)--७४,७६ स्रोरेय्य (सोरों)-१२,१६,१७,१८ सोरॉ---१६,७६ सोबीर (सिंघ)--१७,६२, ==, १३१, १३४. 903

सिकंदरिया—३, ६३, ७०, ७१,७३,७६,७८, 50, 900, 90E, 990, 994, 996, १२२, १३१, १३२, १३३, १३४,२१४, 233 सिजिकस-- ७६ सितपट ( पाल )—६१,१६७,१६८,२२५ सिद्धकच्छप-- १३५ सिनिंग--१८७ सिमुक---६ द सिरसा-9६ सिल्युक्स—८,७४,७८ सिल्युकिया-४,११० सिरिटन--६६ सिरितल-१०४ सिरि तुलामाय-१०४ सिरोंज -- २६ सिरोही----२६ **बिलियस** ( शीतोदा नदी )-9३= सिल्लास ( शीतोदा नदी )-9३८ सिवक--१०० सिहोर---२६ सीता नदी-9३= सीधपुर--२६ सीधुकारक--१५३ सीपरी-- २६ सीमाशंत—३८,६८ सीरदिरया-४५,६०,६७,१८२ चीरपुर—१७५ चीराफ-- २०४,२०४,२०६,२०८ चीरेन- ६५ यीवन ( दर्जो )-१८० चीषा—३०,३१,११३,११७,११८ चीस्तान---७३,६४,१६१,१६२,१६३,१६४ €गदुन—१६,१७६ र्धेदरहात-२०४,२०४

र्धं धनारिनिर्—४७,४६

5377E-x3

सुगंधित द्रव्य--४,६७,१२८,१४४,१७१, १७२, १७३, २०६, २०७, २०६,२१०, 299 सम्म-४, ११, ३८, ४६,७१,६४,६६,६७, 953 सत्तनिपात---२५ सुत्तिवई ( शुक्तिमती ) — ७५ सुपार्ग कुमार-9४६ सुप्तर (सोपारा)—१०४,११७ सुप्पार ( सोपारा )-१३०,१३३ सुप्पारक (सोपारा)--१=,२४,६१,६२ सुप्पारक कुमार---६१ सुप्पारक जातक-६२ सुवारा (सोपारा) - २०५ सुबुक्तगीन-9 ६४ स्रभगसेन--७४ सुभाषित रत्नभांडागार---२१६,२१७ सुभृति--७२ समित- १०० सुमात्रा—२६, ५७, १२०,१२४,१३१,१३४, १४३,950, १६६, २००, २०४, २०६, २.७,२१०,२१६,२२० सुमेर---३०,३१,३३,३४,४१,६६ मुरह ( मुराष्ट्र )---१३१,१३३,१३४ सुराष्ट्र—७४,७४,७६, ६०, ६१,६४, १७४, 203,29% सुराब्रेन (सुराब्र् )—६१ स्रदेददत्त--१३१ **म**र्खहर्-- ८,9६४ सुर्वाव—४,६,७ मु-लु-क्तिन—२० मुलेमान पर्वत-१८,४४,१६४ मुत्तेमान सीदगर---२०५,२०७ मुल्तानपुर---२२ सुवदन-१६६ सुवर्णकार---१८० सुवर्णसुद्या—६७,१२४

हार्न-४६ हारहूर---११,६८ हिगोल--७३,१६१ हिंडौन---२६ हिंद एशिया---१७४,१६३,१६४, २०० २१३, २१६,२२०,२३६ हिंद महासागर---१३, ४५, ६३, १०६,११०, १२४,१२६,२०२,२०४,२०६,२१४ हिंदुक्तरा —३, ४, ५,६,१०,२०,३६,३८,४४, ४४, ४८, ७०,७१,७७,८४,६०,६१,६२ ६५ ६६,११०,१११,१२७,१७५,१७६, 950,980 हिंसिका ( डाकेमार जहाज )—७६ हिकरैनिया ( गुरगन )---४ हि-कुत्सुंग---२०६ हिङ्डा--१ पर हिपालुस—११२,११४,११८ हिप्पोकूरा-- १०५ हिमरायती-990 हिमात्तय--२,१२,१४,३०,३१,४७,७२,१००, 920,920,294 हिरोडोटस--४३,४४,४६,४७,७० हिसार--- ३३ हिस्नगोराब-११०,११४ हीरपुर---२२ हीरा - २६, ६७, ७७, ६२,६७, ११२,१२२ १२३,१३०,१३१,२१४,२१४,२३६ हुगली नदी—२३,७६,१२० हुद्द -ए- श्रालम---२०७ हुरमुज---२६,३१,२०३,२०५ हूर्ग---३,११,४४,६२,६४,१३२,१३१,१७४, १७६,१=७,१६१ हूरी ( छोटी नाव )—२०२ हे काटांपील-४,१११ हेकातल — ४७

हेमकुंडल-१६६

हेमकुड्या—१४**३** हेमकूर—-१४३ हेमचंद्र --- ५० हेरात—४, ४, ११,१६,४७,६८,७०,६१,६२, Ex,999,989,983,98x हेरू पोलिट--१ • हेलमंद---६,३८,४७,७० हेलिश्रोकल— १२ हैदराबाद – २४,२५,६८,११७ हैनान टापू —२०५ हैबतपुर---२६ हैवाक—६,७१ है नवतपथ — ५,७७ हैररियक--१५३ होणावर--- २८१ होती मर्दन- ६ होर ( मिस्रो देवता )-994 होशियार नगर-२ होशियारपुर-- ६२ हौिकल की खाड़ी - ११३ हौमवर्गा शक-४७ हन (रे)--४ त्त् चत्रप—६६, ६६, ६८, १००, १०१, १०२, १०३, १०७, १०८, ११७, १२१ च्त्रिय---७३ त्त्रस—४७ च्हरात— ६६, १०१, १०२ चितिप्रनिष्ठ—१६७ त्तुदक-मालव—४७, ७२, ७३

इर

चौर--६६, ८२, ८७, ११३, ११४, १२६,

ज्ञाता धर्मकथा--१७०

चुदा ( नाव )—२१२

त्तेमॅर—-२११

983

सौम—७२ सौम्य द्वीप-१७४ सौराष्ट्र—१८४,१६२ सौवर्णिक--१५३ स्कंद--१७०,१७१ स्कंदगुप्त---१७५,१७६,१७८ स्कर्द्र -- १८८ स्काइलाक्स-- १३ स्तुग—१२५ स्त्रावी-४६,६६,७४,६१ स्थपति-५१ स्थल-निर्यामक--- ५= स्थलपट्टन --- १६३ स्थागवीश्वर---२० स्थानपालक (थानेदार)--१६६ स्पेन---१२६,२१६ स्याग्रस-१०४,१०५ स्याम---२६,१२४,१२७,१३६, १३३, १८३, २०६ स्याम की खाड़ी-9२४,२०० स्यालकोट—सियालकोट—१२,१४,१६, ७४, १२४,१४२,१६३,१७४,१६० स्यात-३ =,६,१०,२०,६६, ७२, ६१, ६४, 9 84, 300 स्वेज--११०

8

इंसगर्भ ( रतन )--१७२

हॅसरा—५२६ एतामनी—३, ४, ४५,४६,४७,४६,६६,७०, ६२,१६१ हणरणात—६,१६,४६,१६४ हणरणात—६,१६,४६,१६४ हणरणात—५,१४,२०,१७७ हणरणात — ५६,२६५ हणरा—४,१४,२०,१७७ हणरा—२६,३६,४६,१६६,२३३ हणरा—२६,३०,३३,३३,३४,१६६,२३२

हड़प्पा संस्कृति—२६, ३०, ३१,३२,३३,३४, ३७,४१ हित्थगाम-- १८ हित्थसीस-१७१ हद्रमौत--११०,११४ हब---२६,७३ हबड़ा—७६ हब्श--११०,११२,१५४ हम रान---४ हरकिंद---२०४ हरकेलि--- २०४ हरजफ ( उतराहट )---२०२ हरदेव---१ ८३ हरह्व ति-३७ हरिभद्र—१६७,१६६,२०० हरिषेण---२१५ हरिहर---२५ हरीपुर—२२ हंफत--११४ हर्मिश्रोस-- ६५ हर्प---१=१,१=२,१६०,१६१ हर्पचरित-१ ५०,१ ५१ हसन श्रव्दाल- ६,२२ हसनापुर ( हस्तिनापुर )-9६ हस्ति-७१ हस्तिनापुर---१६,१७,१६,७५ हाजरापुर -- २३ हाजिन--११४ हाजीपुर-- १२ हाटक---६७ हायी-४४,६८,८१,८६,१९९ हायीदाँन--४४, ६४, ६७,६८,८२,६७,९०० १११, ११३, ११४, १२०, १२६,१४२, १७२, १७३, २०६, २०७, २०६,२१०, 299 हानयुग--१=२

हापुर---२२

# शुद्धि-पत्र

| ã9          | पं•        | <b>श्र</b> श्चर    | शुद्धं                 |
|-------------|------------|--------------------|------------------------|
| ¥.,         | २०         | बन्स               | बन् <sup>९</sup> स     |
| ~,<br>~,    | 92         | बिन्ध              | सिन्ध                  |
| 99,         | २४         | 1                  | निकाल दीजिये           |
| १४, फुर नोर |            | हेसु               | टेक्सट्स               |
| 94,         | २१         | डेरजा              | वे <b>रं</b> जा        |
| 98,         | २२         | बारी               | बाड़ी                  |
| 95,         | 98         | <b>म</b> च्डिकादंड | मच्छिकासं <b>ड</b>     |
| 98,         | 28         | म्भोब              | <b>मोब</b>             |
| 98,         | ३१         | श्चरंगदाब          | श्ररगंदाब              |
| ۶۰ <b>,</b> | 8          | रवावक              | रवावक                  |
| ₹0,         | २२         | स्थानेश्वर         | स्थाण्वीश्वर           |
| २०,         | २६         | संकीस              | संकीसा                 |
| 22,         | Ę          | गौरबन्द            | गोरवन्द                |
| <b>२</b> ४, | 90         | त्रालक             | श्रनक                  |
| ٦٧, .       | 4          | श्रजिएट            | श्रजिएठा               |
| ٦٤,         | 95         | सीकरी              | सीपरी                  |
| 24,         | २७         | वेनगुरला           | वेनगुरला               |
| 28,         | ३०         | कोचीन, चाइना       | कोचीन-चाइना            |
| ₹0,         | २४         | छाप, सुदा          | छाप-सुदा               |
| <b>३</b> ٩, | २७         | हिरी               | हरी                    |
| ३८,         | 38         | माधव               | माथव                   |
| 80,         | •          | घूते               | घूमते                  |
| 88,         | २०         | पिप्पी             | पिप्पत्ती              |
| ४६,         | 99         | श्रफात             | श्र <b>फात</b><br>     |
| 80,         | <b>२</b> ६ | वृत्तियों          | बुतियों<br>श्रव्लकप्प  |
| ४७,         | २६         | श्रल्तकाप<br>० र   | ऋल्लक्ष्य<br>बुलियों   |
| ४७,         | ३१         | वृतियों            | <u>ब</u> ुलिया<br>गंगा |
| 88,         | X.         | गगा                | पंचाल                  |
| ¥E,         | 9=         | पचाल               | शहर                    |
| ४२,         | ٩          | नहर                | 714.1                  |

|   |   |   |   | t |
|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   | ` |
|   |   |   |   | ţ |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |
|   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | ı |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

| Ã٥           | ψ°ο        | <b>স্ম</b> য়ন্ত্ | <b>श्रद</b> ं             |
|--------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 908,         | 9=         | मुजरिस            | मुजिरिस                   |
| 908,         | २६         | Satimoundon       | Simoundon                 |
| 900,         | 99         | वेल्लार           | बेल्लारी                  |
| 900,         | 92         | <b>डरैयुर</b>     | <b>उ</b> रैयुर            |
| 900,         | 9 ६        | वंजी              | वंजी                      |
| 900,         | ३६         | मधो ं             | <b>म</b> र्घों            |
| 908,         | v          | श्रामींनी         | श्रामींनी                 |
| 990,         | •          | स्वात             | खात                       |
| 990,50       | नो १       | वामिगटन           | वार्मिगटन                 |
| 997,         | ३२         | मलावा             | मसावा                     |
| 998,         | Ę          | जजीवार            | <b>जंजीबार</b>            |
| 994,         | •          | मोजा              | मोजा                      |
| ۹۹≂,         | ٩          | सोसियिकएनी        | सेसेकिनी                  |
| 998,         | X.         | कोरककै            | कोरकै                     |
| <b>१</b> 9٤, | 39         | सुवर्णिद्वीपी     | सुवर्गाद्वीप              |
| १२०,         | 8          | तात्रोवेन         | ताप्रोवेन                 |
| 999,         | 벽          | श्रज्ञुभी         | श्रन्तुमी                 |
| 939,         | 9 8        | पोडुचे            | पोडुके                    |
| 923,         | १६         | कइडल <b>ोर</b>    | कहत्तीर                   |
| १२३,         | 96         | करायके।स्स्सृत    | क्राटकोरस्ल               |
| १२४,         | Ę          | इएडकोम्रायस्टस    | इरिङकोम्नायस्टस           |
| १२४,         | ३५         | सेंडोबे           | सेंडोवे                   |
| १२६,         | २८         | वेनीपर            | वेनीयर                    |
| 920,         | 99         | ची। उ             | चाड                       |
| 938,         | =          | काइसाप्रेस        | <b>काइसो</b> प्रेस        |
| 938,         | ३२         | किर्मानि          | किर्मीन                   |
| 938,         | <b>3</b> X | म्युजिरिस         | <b>मुनिरि</b> स           |
| १३०,         | •          | चूिणयाँ           | चू र्णियाँ                |
| 930,         | 99         | गुणात्या          | गुणाह्य                   |
| १३०,         | २३         | सुवगणकूट          | सुवराणकूट                 |
| १३०,         | २४         | जनग्गुपथ          | ज (व) रागु पथ             |
| 939,         | <b>4</b>   | संजाब             | संजान<br><del>रोज</del> र |
| 939,         | 22         | रोम -             | रोमा<br>कस्वे             |
| 939,         | <b>२७</b>  | कस्वे<br>नेप      | <sub>कस्य</sub><br>ख्नेर  |
| 933,         | ३२         | मेह<br>सनीव'      | पश्चिम                    |
| १३३,         | 9          | प्राचीन ं         | শ(ব্দ                     |

| पृ           | पं०            | त्रशुद्ध        | য়স্ত              |
|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| પ્રર,        | २०             | नदादर           | नदारद              |
| Х <b>Е</b> , | 99             | म्लेछ           | म्लेच्छ            |
| ६२,          | 90             | सोबीर           | सोवीर              |
| ξ <b>૨</b> , | २४             | बलभामुख         | वलभामुख            |
| ξ <b>ξ</b> , | 36             | सुमेरु          | सुमेर              |
| <b>६</b> ८,  | 3              | नीर             | तीर                |
| ξE,          | 90             | पल्लव           | पह्लव              |
| <b>ξ</b> ε,  | २३             | श्रसकिन         | श्रसिक्नी          |
| 90,          | २              | व्यास           | <b>च्यास</b>       |
| ,<br>,       | ३              | म्लेछ           | म्लेच्छ            |
|              | 9 &            | सत्तवाद         | सत्तगद             |
| ٠,<br>رەن    | २६             | श्ररदन्दाव      | श्चरगन्दा <b>व</b> |
| روه          | 9 0            | लमगान           | र लगमान            |
| ७१,          | २८             | लमगान           | लगमान              |
| ৬३, দ্ৰু০    |                | स्त्रावी        | स्त्राषो           |
| v8,          | 38             | श्रन्तिश्रोक    | श्रन्तिश्रोख       |
| <b>υ</b> ξ,  | Ę              | सांडिल्ल        | संडिल्ल            |
| υĘ,          | <b>१</b> ८     | सूरसेन          | श्रूरसेन           |
| હદ્દ,        | 9=             | श्चंग           | भैग                |
| <b>5</b> ٦,  | 98             | <b>कृमि</b> यात | कृमिराग            |
| <u>د</u> ن,  | 9              | श्री            | भौर'               |
| Ę٠,          | 90             | मुरुचि          | मुचिरि             |
| a=,          | ጸ              | कंबोज,          | <b>कँबो</b> ज      |
| ٤٩,          | ३१             | इंडिका          | इंडिका             |
| ٤٦,          | ٩              | <b>ट</b> ल्मी   | टाल्मी             |
| ٤٦,          | २६             | मित्रदाता       | मित्रदात'          |
| ६२,          | २७             | पह्ल            | पह्लव              |
| ६२,          | रेद            | गाति            | गति                |
| ٤٦,          | ३६             | गोवी            | गोबी               |
| EX1          | <del>३</del> १ | कदाफिस          | कदिसम              |
| EX,          | ₹€             | बोनोनेज         | <u>बोनोन</u> ज     |
| EE,          | <b>२</b> २     | कट्टु लोर       | क्यबोर             |
| ££,          | RZ             | \$ ·            | য়া <b>॰</b>       |
| 909,         | £.             | हृष्ण           | हण्या              |
| 7*3,         | <b>ર</b> ર     | नरत             | शस्त्र<br>सन्ती    |
| yer,         | ३२             | गरवीं           | <b>न</b> िया       |

( & )

| पृ●           | एं •                     | चशुद             | गुद                          |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 950,          | 99                       | युनान            | युन्नान -                    |
| 955,          | ٩                        | तुका             | तुर्की                       |
| 955,          | v                        | <b>ब</b> बॉ      | वर्खा                        |
| 955,          | 90                       | <b>फे</b> ,      | का                           |
| ۹٤३,          | 9                        | मुरगाव           | मुरगाव                       |
| 9 & ₹,        | 9 =                      | हिरात            | हरात                         |
| 9 E X ,       | 33                       | गोविन्द          | गोविंद                       |
|               | • ती॰ १                  | डाडसन            | <b>डाउसन</b>                 |
| 985,          | 3                        | वलि              | बलि                          |
| ₹६≒,          | v                        | निवन्धना         | निवन्धन                      |
| <b>₹</b> ६=,  | २६                       | वेगहार्ग्यः      | वेगहारिएय:                   |
| 200,          | 912                      | तराय             | तवाय                         |
| ₹00,          | ३७                       | मवालिपुरम्       | माबालिपुरम्                  |
| २०१,          | १७                       | उत्तरापुर        | उत्तरापथ                     |
| 202,          | 8                        | <b>हिजा</b>      | हिज्रा                       |
| २०२,          | 92                       | वार              | वार                          |
| २०३,          | . २०                     | सारूफ            | माङ्फ                        |
| <b>308</b> ,  | 90                       | निकोवार          | नीं कीबार                    |
| २०४,          | <b>३</b> 9               | सइँदीव           | सरंदीव                       |
| २०५,          | <b>{</b> ¤               | दीव              | दीव                          |
| २०५,          | २४                       | बल्लम            | बरतम्                        |
|               | फु <b>॰</b> नो॰ <b>२</b> | <b>ज्वा</b> त्रो | चात्रो                       |
| ₹0€,          | 9                        | विस्तर           | बिस्तर<br>°                  |
| २१०,          | 3                        | रुचवार्व         | रुवार्घ                      |
| २११,          | २३                       | वदर              | व <b>दर</b><br><del>२</del>  |
| २१८,          | ٩                        | देव              | देव<br>कडारम्                |
| २२०,          | 90                       | कडांरम्          | क्राभार <u>ी</u><br>श्राभारी |
| २२०,          | ३०                       | श्रमारी          | स्रवा <b>रों</b>             |
| <b>ર</b> રેર, |                          | सुबारों<br>२०    | वीथियाँ                      |
| २२५,          | ३४                       | बीधियाँ          | कैलास                        |
| २३०,          | ৬                        | कैलाश            |                              |
| २३०,          | रद                       | ( স্থা• ६ )      | ( স্থা০ ६-৬ )                |
| २ <b>३</b> ०, |                          | ( স্থা০ ৩ )      | ( স্থা৹ দ )                  |
| <b>२३</b> १,  |                          | ( স্থা০ দ )      | निकाल दीजिए                  |
| •             | ,<br>फ़ु० नो॰ ६          | <b>बीरगर्णों</b> | वीरगर्लो                     |
| 741;          | Go Ha 4                  |                  |                              |

|              |            | •                 |                   |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| 0            | पं०        | <b>त्र</b> शुद्ध  | शुद्ध             |
| 933,         | ३          | त:शकुरग्न         | ताश <b>₃रगन</b> ़ |
| १३४,         | 9          | वेरावाई           | वेराबाई           |
| १३४,         | १२         | ताम्बलिंग         | , ताम्ब्रलिंग     |
| १३४,         | <b>3</b>   | तम्बपर्णा         | तम्बपराणी         |
| १३४,         | ३१         | चित्रपुर          | चरित्र हुर        |
| १३४,         | ३२         | मा <b>ला</b> वार  | मालाबार           |
| 934,         | 98         | शं कुपथ           | सकुनि पथ          |
| 934,         | २८         | धातमी             | धातकी             |
| 934,         | २६         | वलिदान            | बलिदान            |
| १३७,         | 93         | वेत्रलता 🔑        | वेत्रलता 🔒        |
| 938,         | २३         | जवरागु पथ         | ज (व) रागु पय     |
| 980,         | ሂ          | यिद्धाटक          | सिङ्घाटक,         |
| १४३,         | 98         | सभुद              | समुद              |
| १४३,         | ₹¥         | मुजीरिस           | मुजिरिस           |
| <b>१४३</b> , | ₹Y         | सुचीरी            | मुचिरी            |
| 988,         | 9=         | महाकालिकास्त्र    | महाकालिकावात      |
| 949,         | 99         | पावंदी            | पावंदी            |
| 943,         | २          | ( हैरिएयक )       | हैरिएयक           |
| 920,         | 98         | माक्त किल         | माक्रि            |
| 988,         | 9          | मच्छीभार          | मच्छीमार          |
| १६४,         | २२         | विहार             | विहार             |
| १६५,         | Ę          | मंडी              | भंडी ,            |
| १६५,         | २७         | इंगुर             | <b>ई</b> गुर      |
| 988,         | 93         | विद्यत            | विहित             |
| 9 09,        | ३,६        | भण                | भंभग              |
| १७६,         | <b>デ</b> ሂ | तुका              | तुर्की ,          |
| 900,         | Y.         | साम्रो-स्यु-त     | त्साय्रो-किव-त्स  |
| 900,         | \$         | नार्र             | नावर -            |
| 900          | ξ,         | नोएर              | लोग <b>र</b>      |
| १७६,         | ३६         | श्राचारपात्रस्यित | श्राचारस्थितिपान  |
| jec,         | ۶٦         | मिन्ल             | भिन               |
| 5=₹,         | ३४         | श्रीतिजय          | शीविजय            |
| ₹⊂₹,         | 35         | की                | ধা                |
| <b>ጓ</b> ኖፈ, | 45         | मानावार           | मानावार           |
| <b>!=</b> Y, | 90         | पौद्धपतन          | पीटु              |
| 9=3,         | 5.9        | ईरावदी            | इरावदी            |
|              |            |                   |                   |

## परिषद्-द्वारा प्रकाशित पाँच महत्त्वपूर्ण यन्थ

#### १. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल

ले०--श्राचार्य इजारीप्रसाद द्विवेदी

इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने हिन्दी के श्रादि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा है। भाषा श्रीर साहित्य के श्रारम्भिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक श्रपूर्व सहायता देगी। डेढ़ सौ सुमुद्रित पृष्ठों की सजित्द पुस्तक का दाम ३।) रुपया श्रीर श्रजित्द का २।।।) रुपया है।

## २. यूरोपीय दर्शन

ले॰-स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा

स्व० शर्मा जी की यह अलभ्य पुस्तक वड़ी सजधज से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक १६०५ ई० में प्रकाशित होने के वाद वड़ी दुर्लभ हो गई थी। परिषद् ने एक दार्शनिक विद्वान से पारिडत्यपूर्ण भूमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए ज्ञानवर्द्ध क बनवा दिया है। १६०५ ई० के बाद से आजतक के पाश्चात्य दर्शन का संचिप्त इतिहास इसकी भूमिका में दे दिया गया है। दर्शन शास्त्र के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए यह एक अमृत्य पुस्तक है। खेड सी पृष्ठों की सुमुदित सजिल्द पुस्तक का दाम ३।)।

#### ३. विश्व-धर्म-दर्शन

ले:--श्री सॉवलियाविहारी लाल वर्मा, एडवोकेट

इन तुस्तक में संशार के मुख्य-मुख्य धर्मी का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस एक ही पुस्तक की पढ़कर हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमएडल के प्रमुख धर्मी का परिचय पा सकते हैं। इसे लिखने के लिए स्वाप्यायी लेखक ने असंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया है आरे उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है। धर्व-धर्म-समन्वय और धार्मिक एकता पर लेखक ने विशेष जोर दिया है। और, सप्रमाण दिखनाया है कि सभी धर्मी के मूल तत्त्व एक ही हैं। सात सौ पृष्ठों की सुन्दर छपी हुई सज्लिद पुस्तक का दाम १३।।) हाया।

### ४. हर्षचितः एक सांस्कृतिक अध्ययन

डा० वासुदेवशरण त्रप्रवाल

इस पुस्तक में विद्वान् लेखक ने बड़ी हो सरस शैली में विहार के महाकवि वाणभट के समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति श्रादि का सजीव चित्रण किया है। रायल श्रठपेजी श्राकार के लगभग तीन सौ प्रष्ठः, श्रन्त में श्रतुक्रपणिका; दो तिरंगे श्रीर लगभग एक सौ एकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, श्रमली श्रार्ट पेपर पर छपे हुए; भच्य श्रावरण; मूल्य—सजिल्द का हा।)।

#### ५ सार्थवाह

शारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता डॉ॰ मोतीचन्द्र

इस सचित्र पुस्तक में, विद्यान्यसनी ले बक ने, प्राचीन काल में विदेशों से न्यागार करने की कौन-सी भारतीय पंथ-पद्धतियों प्रचलित थी; इसका बहुत रोचक और अन्ययनपूर्ण विवरण उपस्थित किया है। भारतीय भाषा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रन्य है। रायल अठपेजी आकार के तीन सी से अविक पृष्ठ, इसके अतिरिक्त अनुक्रमणिका और लगभग सी अलम्य एतिहासिक सन्दर वित्र। मूल्य सजिल्द ११)

| पृ०        | पं०   | श्रशुद्ध          | शुद्ध              |
|------------|-------|-------------------|--------------------|
| २३१,       | 9     | क <b>्रीन</b>     | करीब               |
| 3)         | ३     | बनिस्वतङ्क पर नाम | बनिस्बत छूबकर मरना |
| ,          | 8     | पु॰               | og                 |
| २३३,       | ¥     | श्रीयज्ञ          | यज्ञश्री           |
| २३३, फु॰ व | नो० १ | बार्शिप           | वर्शिप             |
| २३४,       | २८    | beck-house        | deck-house         |

|   |   | ~ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ~ | ` |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से शीव प्रकाशित होनेवाले अमूल्य अन्थ

## रामावतार शर्मा-निबंधावली

स्व॰ सहासहोपाध्याय रामावतार शर्मा

यह पुस्तक विद्वान् लेखक के विभिन्नविषयक अलभ्य और वहुमूल्य नेवंधों का संग्रह है। प्रत्येक निवंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्रन्थ वड़ा पारिडत्यपूर्ण और ज्ञानवद्ध क है। प्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। लगभग चार सौ पृष्ठ; लेखक का

#### दरियासाहब-ग्रन्थावली

संत-साहित्य-मर्मज्ञ डॉ॰ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री

यह 'विहार के कवीर' सन्त दिरयासाहव के धर्म, दर्शन, सिद्धान्त श्रीर तिहित्य का विवेचनापूर्ण वृहत् प्रन्थ है। श्रधीती लेखक ने इसके लिखने के लेए रहम्यवादी किव कवीर से लेकर श्रनेक कवीरपंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया है। प्रन्थ शोध, समीचा श्रीर गवेपणापूर्ण है। श्रनुमानतः वार सो प्रष्ट।

## भोजपुरी भाषा और साहित्य

मसिद्ध भाषाविद् डा० उदयनारायण तिवारी

इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा श्रीर उसके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से हैं। किनपदीय भाषाश्रों का हिन्दी के विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर अध्ययन इसमें है। हिन्दी भाषा में, श्रपन विषय पर यह एक महत्त्वपूर्ण यन्थ है। रायल साहज के चार सो से श्रिधिक पृष्ठ; साथ में भाषा की ध्यनियों के रेखा-चित्र।

#### वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा

विज्ञान माहित्य के प्रसिद्ध विहान — डॉ॰ मत्यप्रकाश

इस पुस्तक में आधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेग्वा का विवेचन एवं विक्रित प्राप्त के आधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेग्वा का विवेचन एवं विक्रित प्राप्त अन्वेच एपूर्ण है। भारतीय आविष्कारों की गौरव-गाथा वैदिक तथा आणीन प्रत्थों के अमाण के साथ अतिपादित है। प्रत्थ में अनेकानक यंत्रों के प्राप्त प्रत्यों, रूपायनों, दिदिश धानुओं, गणित, संगीत शास्त्र प्रार्टि के पाविष्कारों का भी रोचक अन्वेपण दिया गया है। बहुश्रुन लेखक का कि शाहित साहित का बहु न नेवक तथा विद्वसापूर्ण प्रयास स्तुत्य है। रायन साइज के रूप वह स्वार्ट ।

सन्त्री, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषय सम्बेलन-भवन- पटना-१